# भा० दि० जैनसंघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य द्वादशो दलः

# श्रीयतिवृषमाचार्यरचितचूणिसूत्रसमन्वितम् श्री भगवदुगुणभद्राचार्यप्रणीतम्

# कसायपाहुडं

# <sup>तयोब</sup> श्रीवीरसेनाचार्य विरचिता जयधवला टीका

[ सप्तमोऽधिकारः उपयोगानुयोगद्वारम्, अष्टमोऽधिकारः चतुःस्थानानुयोगद्वारम्, नवमोऽधिकारः व्यञ्जनानुयोगद्वारम् , दशमोऽधिकारः दर्शनमोहोपशामनानुयोगद्वारम् ]

#### सम्पादकौ

पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्यं सम्पादक महावन्ध, सह सम्पादक घवला आदि

## पं० कैलाशचन्द्र

सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्य, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ प्रधानाचार्यं स्यादाद महाविद्यालय

प्रकाशक मंत्री, साहित्य विभाग भा० दि० जैन संघ, चीरासी, मथुरा

> वीरनिर्वाणाब्द २४९७ मूल्य रुप्यकषोडशकम्

# भा० दि० जैनसंघ ग्रंथमाला

# इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य

संस्कृत प्राकृत आदिमें निवद्ध दि० जैनागम, दर्शन, साहित्य, पुराण आदिका यथासम्मव हिन्दी अजुवाद सहित प्रकाशन

सचालक

भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-१२

प्राप्तिस्थान व्यवस्थापक

मा॰ दि॰ जैन संघ बौरासी, मथुरा

# KASAYA-PAHUDAM XII UPAYOG ETC.

#### BY GUNADHARACHARYA

Churni Sutra of Yativrashabhacharya

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF VIRASENACHARYA THREE-UPON

EDITED BY

Pandit Phoolchandra Siddhantashastry

EDITOR MAHABANDHA
JOINT EDITOR DHAYALA

# Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatirtha, Siddhantaratna Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jain Mahavidyalaya, Varangsi

#### PUBLISHED BY

THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

# Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year ]

[ Vira Niravan Samvat 2468

Aim Of the Series -

Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darshana, Purana, Sahitya and other
works in Prakrit etc., possibly with
Hindi Commentary and
Translation

DIRECTOR
SHRI BHARATAVARSIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA
NO 1 VOL. NI

To be had from-

THE MANAGER

SRI DIG. JAIN SANGHA

CHAURASI, MATHURA

# प्रकाशकीय

श्री कमापपाहुड सिद्धान्त प्रत्यका जयपवला टीकाके ताय बारहूनां भाग स्वाध्याय प्रेमी पाठकोके हायोगे अपित करते हुए हुमे प्रसन्नता है। अब दो भाग शेष है। आधा है कि दोनो भाग जरद ही प्रकाधित हो जायेगे और हम इस महान कार्यके उत्तरदायित्वमें मुक्त हो जायेगे।

दनने प्रकाशनमें एक नुख्य कठिनाई आधिक रही हैं । दिनपर दिन मेंहमाई बढती जाती हैं । कलत कागज, छगाई आदिका माब भी बढता जाता है और इव तरह व्यस भार भी अधिक होता जाता हैं । इसरी और ऐसे महान प्रन्योकी बिक्री बहुत कम होनी हैं । छगते हों कुछ प्रतियो दिक जाती हैं फिर धीर-मोर्ट विकती है। इन तरह एक भागमें बितना करवा लगाता है तक्काल उत्तक चुत्रांच भी प्राप्त नहीं होता । वनता-में तो इत प्रकारक ऊर्च माहित्यको लरीदनेको माबना कम ही है, मन्तिरोम भी उनका सबह छरनेको माबना नहीं हैं। ऐसी स्थितिम बिक्रोको समस्या बनी रहती हैं । फिर भी विनवासनके महान् प्रभावक प्रन्योका उत्तर तो जिनमन्दिर निर्माण जीता ही जावस्थक है क्योंकि जिन वाणीसे ही बिन मन्दिरांकी प्रतिष्ठा है अत

गत वर्ष मा॰ दि॰ जैन संपक्षा अधिवेशन आचार्य श्री समत्तमद्रजी महाराजकी छत्रछायामे कुम्मोज वाहुबल्धीम हुला था। उस समय महाराजके तुमाशीवींद तथा सेठ बालचन्द देवचन्द शाह तथा ब॰ पं॰ माणिकचन्द्र जी चवरे आदिके तरहयत्त्रवे हस कार्यके लिखे जच्छी सहायता प्राप्त हो गई थी। तथा श्रीचवरे जीने आस्वासन दिया ह कि यह कार्य पूरा हो जायाया। इसके लिखे हम महाराजशीक चरणोंने विनत होतेके साथ ओचवरंजीके वियोग्यपन हत्वज है जिन्होंने इस कार्यमे गरिशमपूर्वक हार्यिक महस्योग दिया है। सिद्धा-त्ताचार्य प॰ फ्लबन्द्रशीके सम्याज्ञलास्त्रम यह कार्य शीध पूर्ण होत्या ऐसी हम आशा करते हैं।

जयधवला कार्यालय भदैनी, वाराणसी बी० नि०स० २४९७

कैलाझचन्द्र शास्त्री मत्री, साहित्य विभाग भा० दि० जैन सघ

# भाः वि व नैन संघके साहित्य विभागके सवस्यों की नाभावली

## संरक्षक सदस्य

१३०००) दानवीर सेठ भागचन्दजी डोगरगढ

८१२५) दानवीर श्रावक शिरोमणि साह शान्तिप्रसादजी दिल्ली

५०००) स्व० श्रीमन्त सर सेठ हुकुमचन्दजी इन्दौर

५०००) मेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद

३००१) सेठ नानचन्द्रजी हीराचन्दजी गाँधी उस्मानाबाद

२५००) लाला इन्द्रसेनजी जगाधरी

२५००) बाबू जुगमन्दिरदासजी कलकत्ता

२००१) सिंघई श्रीनन्दनलालजी बीना

#### महायक सदस्य

१२५०) सेठ भगवानदासजी मथुरा

१०००) बा० कैलाशचन्दजी एम० डी० ओ० बस्बई

१००१) सकल दि० जैन परवार पञ्चान नागपर

१००१) सेठ श्यामलालजी फर्इखाबाद

१००१) सेठ घनश्यामदासजी सरावगी लालगढ

[ रा॰ ब॰ सेठ चुन्नीलालजीके सुपुत्र स्व॰ निहालचन्दजीकी स्मृति में |

१०००) स्व० लाला रघवीरसिंहजी जैना बाछ कम्पनी दिल्ली

१०००) रायसाहब लाला उल्फतरायजी

१०००) स्व० लाला महावीरप्रसादजी

१०००) स्व० लाला रतनलालजी भादीपुरिये १०००) स्व० लाला धमीमल धर्मदासजी

१००१) श्रीमती मनोहरी देवी मातेश्वरी लाला वसन्तलाल फिरोजीलालजी दिर्ला

१०००) बाब प्रकाशचन्दजी खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स सामनी ( अलीगढ )

१०००) लाला छीतरमल शकरलालजी मथुरा

१०००) सेठ गणेशीलाल आनन्दीलालजी आगरा

१०००) सकल जैन पञ्चान गया

१०००) सेठ सुखानन्द शकरलालजी मुल्तानवाले दिल्ली

१००१) सेठ मगनलालजी हीरालालजी पाटनी आगरा

१००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावतीजी धर्मपत्नी स्व० साह रामस्वरूपजी नजीवाबाद

१००१) सेठ सुदर्शनलालजी जसवन्तनगर

१०००) प्रोफेसर खुशालचन्द गोराबाला वाराणसी

( स्व० पुज्य पिता बाह फुन्दीलालजी तथा मातेश्वरी केशरबाई गोरावालाकी पुज्य स्मृतिमें )

१००१) सेठ मेघराज खूबचन्दजी पेडरा रोड

१०००) सेठ ब्रजलाल वारेलाल चिरमिरी

१०००) सेठ बालचन्द देवचन्द शाह घाट कोपर बम्बई

१०००) पद्मश्री वर्ष पंग्सुमतिबाई जी शाह शोलापुर

# विषय-परिचय

## ७ उपयोग अर्थाधिकार

जयपवलाका यह बारहवाँ भाग है। इससे १ उपयोग, २ चतु स्थान, ३ व्यञ्जन और ४ सम्यक्क्य (वर्णन मोहोप्पासना) ये चार अवाधिकार सनृहोत है। इनसे कसायग्रामृतके १५ अवाधिकारोसे उप-सोग यह सातवाँ अवाधिकार है। इससे कोचादि कषायोके उपयोगस्वरूपका विस्तारते विवेचन किया गया है। इस अवाधिकारमें कुळ ७ सूत्रनायार आई है। उनमेसे पहली सूत्रगाया 'केवचिर उवजोगो' इत्यादि है। इससे तीन अर्थ संगृहोत है। यथा—

- क्रोधादि कपायोगेसे एक-एक कषायमे एक जीवका कितने काल तक उपयोग होता है ?
- २. क्रोधादि कवायोमेसे किस कवायका उपयोग काल किस कवायके उपयोग कालसे अधिक होता है?
- ३ नरकादि गरियोमेने किस गरिका जीव किस कथायमें पुन पुन उपयोगसे उपयुक्त होता है? अर्चात् नारकी जीव अपनो पर्यायमें क्या क्रोभोपयोगसे बहुत बार परिणमता है या मानोपयोग, मायोपयोग या लोभोषयोगसे बहुत बार परिणमता है? इसी प्रकार शेष तीन गतियोमें भी पृच्छा करनी चाहिए।
- इस प्रकार इस प्रथम गाथामुत्रमे उक्त तीन अर्थ पृच्छारूपमे निबद्ध है। उनका निर्णय वृणिसूत्रोके अनुसार क्रमसे करते हुए बतलाया है—
- क्रोधादि चारो कषायोका जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्महुर्त है, क्योंकि कषाय परिवर्तनके
   विना इससे अधिक काल तक एक कषायका अवस्थान नहीं पाया जाता ।

यथि जीवस्थान आदिमें कोषका मरणकी अपेक्षा और मान, माया तथा कोमका मरण और ब्याचात हर दोनोंकी अपेक्षा जमग्य काल एक समय बनलाया है, पर कथायगानुके पूर्णसूत्रीमें इस प्रकार चारों करायोंके जप्य कालका उत्तरेख उपलब्ध नहीं होता । इतना अवश्य है कि यहाँ गतियोंमें निकक्षण और प्रवेचकी जपेक्षा जयग्य काल एक समय अवश्य स्वीकार किया गया है । जैते कोई नारकी नरकमें मरणके समय कोष्य जप्यक्ष कोष करायदे एक समय तक उपनुक रहा और मरकर दूसरे तमयमें कोषकथायके साथ तियंश्य सम मनुष्य हो गया। इस प्रकार नरक गतिन कोषकथायक विश्व एक समय तक उपनुक हो। इसी प्रकार अर्थका एक समय काल उपनिक प्रकार विश्व हो हो स्वी प्रकार महार तियंश हो। इसी प्रकार अर्थक हो कोषकथायक साथ तियंश्य हो साथ प्रकार प्रकार नरक गतिन कोषकथायक साथ तियंश हो हो तियं या मनुष्य सरणके अन्यां हुते पूर्व कोषकथायक स्वा तियंश हो हित्य या मनुष्य मरणके अन्यां हुते पूर्व कोषकथायक से परित हुत अर्थक हो। तार है। इसी प्रकार येथक से प्रकार प्रवेचकी अर्थका भी नरकप्रतिमें कोषकथायक एक समय काल उपनुक्ष हो जाता है। इसी प्रकार दोष कथायोंका प्रवेच और निज्जमणकी अर्थका एक समय काल खटित कर केना चाहिए।

२ इसरे अर्थका स्राधिकरण करते हुए चूणियूत्रोम क्रोपारि चारो क्यायोके अपन्य और उत्कृष्ट कालके अप्याद्धहरूवा निर्देश करते हुए वतलाया है नामक्यायका जयन्य काल दावी स्त्रीम, माया और लोमक्यायका अपन्य काल लगारी ति के मानक्यायका उत्याद काल स्त्रीम हो। उत्तरी क्रीम, माया और लोमक्यायका अपन्य काल लगारी ति विकास हो। तथा इसके उत्कृष्ट कालमें क्रीय, माया और लोमक्यायका उत्कृष्ट काल उत्तर रोत्तर विद्योग अपिक है। सही अवास्त्रमाण उपयेशके अनुवार विद्योगका प्रमाण अन्तर्महुर्त है जो कि आविलके असंस्थायिक माग्रमाण है। जागे पारो पारी और जीरदम प्रमाण अन्तर्महुर्त के जीर आविलके असंस्थायिक भाग्रमाण है। जागे पारो पारी और जीरदम क्रिके अधिकास अध्यापको अध्यापको प्राप्त करते व्यापको प्रमुख्य काराये वृत्याच्या अध्यापको प्रमुख्य काराये वृत्याच्या करते अध्यापका व्यापका काराये प्रमुख्य काराये वृत्याच्या अध्यापका व्यापका काराये प्रमुख्य काराये वृत्याच्या काराये वृत्याच्या काराये प्रमुख्य काराये वृत्याच्या काराये वृत्याच्या काराये वृत्याच्याच काराये है।

३ तीसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए चूर्णिमुत्रोमे ओघते और चारो गतियोमे चारो कपायोके पुन पुन होनेका क्या क्रम है इसका विस्तारसे खुलासा किया है। पुन इसके बाद किस गतिमे किस कथायके परिवर्तनवार बोडे या अधिक किस कमसे होते है इसका अस्पबहुत्व प्रकरणद्वारा स्पर्टीकरण किया गया है।

दूसरी मूत्रगाथा 'एवकम्हि भवग्गहणे' इत्यादि है। इसमे दो अर्थ सगृहीत है। यथा---

- १ एक भवके आश्रयसे एक कषायमे कितने उपयोग होते हैं ?
- २ एक कथायसम्बन्धी एक उपयोगमे कितने भव होते है ?
- १ इतमेसे प्रथम अर्थको स्पष्ट करते हुए नरकगितकी अर्थक्षा बतलाया है कि एक नरकाभवमे कोधार्रि चारोमेसे प्रत्येक कपायके उपयोग संस्थात होते हैं। अयवा असस्यात होते हैं। इसी प्रकार दोप गतियोमें भी जानना चाहिए।

आगे गायाके उत्तरार्थमें निवड इंधरे वर्षके अनुसार भयोके अन्यवहुत्वका कथन करनेके लिये उनके निर्णयका उपाय वतलाते हुए बृणिमुत्रमें स्माट किया है कि एक वर्षमे जितने क्रोध कपायके उपयोग काल हो उनमें अपाय असस्यात कालको माजित कर जो लब्ध आंद तेन वर्षके एक माजे असस्यात क्रोधोपयोगकाल होंगे। इसी प्रकार मान, माया और लोग कपायको अपेक्षा भी जानना चाहिए। उतस्वात आयो इन कपायो-सम्बन्धी असंस्थात और सस्यात उपयोगवाले भगोके अन्यवहत्वका प्रस्तपा किया गया है।

२ गायाके उत्तरार्धमें निबद्ध दूसरे अर्थका दूसरे प्रकारसे स्पष्टीकरण इसप्रकार है कि एक कथाय-सम्बन्धी एक उपमोगमें कमने कम एक और अधिकते अधिक दो भव होते हैं। जिन जोवोकी एक भवमें निषक्रमणके साथ कथाय ददन जाती हैं उनके एक कथायसम्बन्धी एक उपयोगमें एक भव होना हैं। तथा जिन जीबोकी एक भवसे निष्क्रमणके साथ कथाय नहीं बदलती हैं। किन्तु मरणके पूर्व पिछले भवमे जो कथाय यो बही उत्तर भवमें जमस्य अविच्छिन्नरुपते पाई जानी हैं उनके एक कथायसम्बन्धी एक उपयोगमें दो भव होते हैं।

तीसरी गाथा 'उवजोगवगणाओ किम्म' इत्यादि है। इसमें कोघादि कपाय विषयक उपयोगवर्गणाओके प्रमाणका ओघ और आदेशसे विचार किया गया है।

यहाँ कालकी अपेवा मेद प्राप्त करनेके किये प्रयोक कथायकं उक्कष्ट कालमेदी जवन्य कालके पटानेपर को शेष रहे उसमें एक मिलाना नाहिए। ऐसा करनेके कालोपयोगवर्गणाओंका सब प्रमाण प्राप्त हो जाता है। तथा मारको अपेवा प्रमाण प्राप्त करनेके लिखे प्रयोक प्रपापक आक्रेक्समाण जो उद्यस्थान है उन्हें प्रष्टुण करता चाहिए। इस पृष्टिसे मानकपायमे सबसे स्तोक उदयस्थान है। कोषकपायमे उनसे विशेष अधिक उदयस्थान है। सामाकपायमे उनसे विशेष अधिक उदयस्थान है। कोषकपायमे उनसे विशेष अधिक उदयस्थान है। सामाकपायमे उनसे विशेष अधिक उदय-स्थान है। इस प्रकार इस गायाहृत्यों उन दो प्रकार कर प्राप्त निर्माण अधिक उदय-स्थान है। स्वप्त काल इस प्रकार इस गायाहृत्यों उन दो प्रकारको वर्गणाओंका तथा उनके स्वस्थान और परस्थान सम्बन्धी अप्यकृत्यकृत्वका विचार किया गया है।

जनमेसे अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुवार अनुभाग कारण है और कपायपरिणाम उसका कार्य है ऐसा मेद न कर जो कपाय है वहीं अनुभाग है इसप्रकार दोनोंमें एकवर स्वापित कर गायानुस्का स्प्रशिक्षण करते हुए वतलाया है कि नरकारित वित्योसेत नरकारित और देवतारि एक कालमें क्यापित एक कप्यय-उपयुक्त कराव हुए वतलाया है कि नरकारित निकार नरकारित और देवतारित कर लाय-उपयुक्त होती है। कारण कि नरकारितों क्रीपकपायका काल सब से अधिक है, इसलिए कदाधित सार सार क्यापन्त होती है। कारण कि नरकारितों क्रीपकपायका काल सब से अधिक है, इसलिए कदाधित सार सार क्यापन्त होती । क्यापे क्यापे परिणत हो तो क्रीपकपायक साथ अप्यापन कोई कपाय होंगी। अर्थी प्रकार तीन और चार करायोकी आंखा भी विचार कर लेना चाहिए। तथा देवती में से एक कपाय होंगी तो लोककपायक ही होंगी। और दो कराय होंगी तो लोककपाय ही होंगी। और दो कराय होंगी तो लोककपाय ही होंगी। अती रवो कराय होंगी तो लोककपाय ही स्वर्ण में क्यापे होंगी। अती रवो कराय होंगी तो लोककपाय ही स्वर्ण में क्यापे होंगी। अती रवो कराय होंगी तो लोककपाय होंगी। इस्ती प्रकार तीन और चार क्यापों के विपयम भी जानना चाहिए। अब रही तिर्यञ्चनित और मनुष्यपत्ति सो इनमें सदा ही चारों करायोधि परिणत जीव पाये जाते हैं। प्रवाह्मान उत्परदेशके अनुसार के लायगरिलाम ही अनुभाग नहीं है, किन्तु जो कपाय-उदयस्थान है बही अनुभाग है। इसप्रकार इस दोनोंमें कारण और कार्यकी अपेशा भेर है। कार्य-उत्पर्यक्ष स्वाप-उत्पर्यक्षात्र कर ली कार्यकी अपेशा भेर है। कार्य-उत्पर्यक्ष कराय-उत्पर्यक्षात्र कर अनुभाग कारण है और कपायगरिलाम कार्य है।

इसप्रकार प्रवाह्यमा उपदेशके अनुसार क्याय और अनुभागमे मेदका निर्देश कर तथा उन्तत ग.बा-मूत्रमं आये हुए 'एक्कालेख्य' पदका अर्थ कपायोगयोगादास्थान करके बतलाता है कि इस गायामुत्रमे एक कपाय-उदस्थानांत तथा एक कपायोगयोगादास्थान में कीन गति होती है अबवा अनेक कपाय-उदयस्थानोमें और अनेक कपाय-उपयोगादास्थानोमें कीन गति होती है यह पृष्ट्य को गर्द हैं।

आगं इसका ममाधान करते हुए बतलाया है कि एक-एक क्याय-उदयस्थानमे अधिकरेग अधिक आविक के असस्थानवे भागप्रमाण मस जीव रहते हैं। इसमे जात होता है कि जसजीव नियममें अनेक क्याय-उदय-स्थानोमें रहते हैं, क्योंकि सब नसराणि जगप्रतरके असस्थातवे भागप्रमाण है अत उनका एक काजमें अनेक क्याय-उदयस्थानोमें रहना युनितसे सिंद होता है।

तथा एक-एक कपायोपयोगाद्धास्थानमे अधिक से अधिक असंख्यात जनश्रेणिप्रमाण त्रस जीव रहते हैं, स्वाकि सब कपायोपयोगाद्धास्थान अन्तम् हुर्वके समयत्रमाण है, और तसराशि जगत्रतरके अमस्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए एक-एक कपाय-उपयोगाद्धास्थानमे असस्थात जगश्रेणिप्रमाण जीवोक्ता रहना बन जाता है।

यवापि न तो सब कपाय-उदयस्थानोमं प्रसजीव सद्ग्रहप्ने पाये जाने हे और न ही सब कपायोच्यो-गाढास्थानोमं भी त्रयोका नमान विभाग होकर पाया जाना सन्भव है तो भी समीकरण विधानके अनुसार दोनो स्वको पर यह निर्देश किया है।

उक्त दोनो तथ्योसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नरकादि प्रत्येक गतिम भी यह प्ररूपणा अविकल-कपसे घटित हो जाती है। इसका विशेष खुलासा अल्पबहुत्वके निर्देशदारा मुलमे किया ही है।

'कैवडिया उबबुत्ता' यह पांबवी मूत्र नाथा है। यह नाथायूत्र कपायोमे उपयुक्त हुए जीवोका आठ अनुयोग हारोके आठम्बनसे विवेचन करनेकी मुचना देती है। वे आठ अनुयोगहार है—सम्प्रस्थणा, हवा ( संख्या) प्रमाण, कोत्रप्रमाण, स्थान, काल, अन्तर, भागाभाग और अन्यवहुत्व। गति आदि जो चौबह मार्गणास्त्रात है उनमेसे कथायके तिवाय तेरह मार्गणास्त्राती उचन आठ अनुयोगहारोका अवलम्बन लेकर कथायोभे उपयुक्त हुए जीवोका सर्वांगीण विचार करना चाहिए यह उक्त कथनका ताराय है। विशेष स्थान करण मुख्ये किया ही है, इसलिए वहांसे जान लेना चाहिए। 'जे जे जिस्ह कसाए' यह छठारी सूचनाचा है। वर्तमान समयमे जो अनन्त जीव कोषादि कपायोमें उपयुक्त है, अदीत और अनागतकालमे भी वे सब उतने ही जीव उसी प्रकार कोषादि कपायोमें क्या उपयुक्त रहें। इस सब तथांकी सम्मावना और असम्भावनाका विचार करनेके लिए यह सूचनाचा उत्तर वातकी सूचना को गई है कि जो वर्तमाम समयसे कोषादि कपायोमें उपयुक्त जीव है उनका अतीत और अनागत कालमें मानकाल, नोमानकाल और सिश्रकाल आदिक भेशेंसे सम्मान समनेवाला प्रमाण कितना है 'जागे चूणिमूनोमे दिना समयमे मानकाल, नोमानकाल और सिश्रकाल आदिक को जीव वर्तमान समयमे मानकाय को उपयुक्त है उनका अतीत समयमे मानकाल, नोमानकाल और सिश्रकाल हमअकार तीन प्रकारका काल पाया जाता है और दिर्दी प्रकार कोश्वरी अपनेवा भी तीन प्रकारका काण पाया जाता है—कोणकाल, नोकोणकाल और सिश्रकाण वात्र है और दिर्दी का स्वर्ण की अपनेवा भी तीन प्रकारका काण पाया जाता है—कोणकाल, नोकोणकाल और सिश्रकाण । इतना ही नहीं, किन्तु माया और लोणको अपेका भी इसी प्रकार तीन-प्रकारका काल पाया जाता है—कोणकाल, नोकोणकाल और सिश्रकाल । इतना ही नहीं, किन्तु माया और लोणको अपेका भी इसी प्रकार तीन-प्रकारका काल काल लगा लोग चाहिए। यह कुल काल १२ प्रकारका होता है। यह करतीतकी अनेवा विचार है तथा इसी प्रकार भविष्यात कालकी अपेका भी उत्तर काल वारह प्रकारका पटित कर लेगा विविद्य है।

जो बर्तमान समयमें मानकपायमें उपमुक्त हैं वे यदि अतीत कालमें भी मानमें उपमुक्त रहें हैं। वह जनका मानकाल कहलाना है। जो वर्तमान समयमें मानकपायमें उपमुक्त हैं वे यदि अतीन कालमें मानकपायमें प्रयमुक्त न होत्तर अपन अपने अपने वर्तमान समयमें मानकपायमें उपमुक्त हैं। के एक अपने क्यांचित वर्तमान समयमें मानकपायमें उपमुक्त हैं। होते प्रकृत अपने क्यांचित वर्तमान समयमें मानकपायमें उपमुक्त हुए होते वह उनका मित्रकाल कहा जायगा। यह अतीतकालीन मानकपायमें अपेता विवाद है। अतीतकालीन क्रोमादिकपायोंकों अपेता विवाद है। अतीतकालों क्रोमां क्यांचित अपने मानकपायमें उपमुक्त हैं वे यदि अतीतकालों क्रोमां वर्तमान में जो मानकपायमें उपमुक्त हैं वे यदि अतीतकालों क्रोमां वर्तमान में जो सानकपायमें उपमुक्त हैं वे यदि अतीतकालों क्रोमानों क्योंचा विवाद है। अति क्रामाने अपने क्यांचित कालमें मानकिपायमें अपने क्यांचित कालमें मानकिपायमें अपने क्यांचित कालमें मानकिपायमें अपने क्यांचित कालमें क्यांचित कालमें के मानकिपायमें अपने क्यांचित कालमें के मानकिपायमें अपने क्यांचित कालमें के मानकिपायमें अपने क्यांचित कालमें के मानकपायमें अपने क्यांचित कालमें के मानकपायमें अपने स्वत्व हैं उनका अतीतकालों मानकपायमें अपने मानकपायमें अपने मानकपायमें अपने स्वत्व हैं उनका अतीतकालों नामकपायमें अपने मानकपायमें अपने मानकपायमें अपने स्वत्व हैं उनका अतीतकालके नामकपायमें अपने स्वत्व कालमा वालमा मानकपायमें अपने स्वत्व हैं उनका अतीतकालके नामकपायमें अपने स्वत्व कालमा वालमा वालिए। यह वर्तमायमें अपने सानकपायमें अपने स्वत्व हैं उनका अतीतकालके नामकपायमें अपने स्वत्व के स्वत्व विवाद कालमें वालमें क्यांचित कालमा वालमें कालमें स्वत्व विवाद कालमें कालम

इसी प्रकार वर्तमान समयमे क्रोच, माया और लोमकषायमें उपयुक्त हुए जीवोके अतीत कालमे सव कालोका योग क्रमसे ११, १० और ९ फ्रारका होता है। विरोध खुलामा मुलमे जान नेना चाहिए। इसीमकार मायिय कालकी अपेशा भी विचार कर लेना चाहिए। इस्तान सव विचार करनेके बाद इन कालोका अल्यबहुत्व बस्ताकार इस गायाका व्याच्यान समाप्त किया गया है।

सातवी गाया 'उनजोगवगणगाहि य' है। इसके पूर्वार्थद्वारा कपायउदयस्थान और कपाय-उपयोगाद्वा स्थान इनमेसे कितने स्थान जानेके बाद कौन स्थान जीवोसे रहित होते हैं और किस गरिमे किन जीवोसे कौन स्थान सहित होते हैं इसका विशेष विश्वार किया गया है। यहाँ इस बानेका विचार प्रस्तावोको अपेशा किया गया है, क्योंकि स्थावर जीव अनन्त है, इसिक्ये स्थावरोके योग्य असस्थात लोकप्रमाण कपाय-उदयस्थानोमे उनका सदानिस्तरस्थले सद्भाव बन जाता है। प्रदीक्षेत्र अर्थना पिवार करते हुए इत रोनो प्रकारके स्थानो-में जीवोको अपेसा यवमध्यको रचना कैसे बनती है इत्यादि विशेष विचार मुक्से जान लेना चाहिए।

उक्त गायाके उत्तरार्थद्वारा तीन श्रेणियोका निर्देश किया गया है । वे तीन श्रेणियाँ है—दितीयादिका, प्रयमादिका और चरमादिका । यहाँ श्रेणिका अर्थ पित्त अर्थात् अत्यवहृत्यपरिपाटी है । जिस परिपाटीमे मान कृपायमे उपयुक्त हुए जीवॉसे लेकर अत्यवहृत्यकी परीक्षा की जाती है वह दितीयादिका परिपाटी कहलाती है। बहु तिर्घञ्का और मनुष्योमें होती है, क्योंकि उनमें मानमें उपयुक्त हुए जीव सबसे कम होते है। जिम अस्य-बहुत्व परिपाटीमें क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंसे केकर अत्यवहृत्वकी परीक्षा की जातों है वह प्रयमादिका परिपाटी कहरूजती हैं। वह देवगानेसे होतों है, क्योंकि वहां क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे मोडे होते हैं। तथा जित अत्यवहृत्व परिपाटीमें कोमकपायसज्ञक अन्तिम कपायमें उपयुक्त हुए जीवोंसे केकर अत्य-बहुत्वकी परीक्षा की जातों हैं वह चरमादिका परिपाटों कहरूजती है। वह नारकियोंसे होतों है, क्योंकि वहाँ कोमसे उपयुक्त जीव सबसे बोडे होते हैं।

इस प्रकार इस गाया मुत्रकी व्याख्यामें उत्तत तीन परिपाटियोका निर्देश करनेके बाद अन्यबहुत्व-विधिका निर्देश करते हुए मानकवायमे उपयुत्त हुए जोवोके प्रवेशकालसे क्रोधकवायमे उपयुत्त हुए जीवोका प्रवेशकाल विदोप अधिक है यह बतलाकर प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुमार विदोधका प्रमाण कितना है यह निर्देश करके इस विषयका विदोध स्वष्टीकरण जयधवला टीकामे करके इस अर्घाधिकारको समान किया गया है।

# ८ चतःस्थान अर्थाधिकार

क्यायप्रभुतका आठवां अर्थाधिकार चतु स्थान है। इसमें सब गाधातून १६ है। उनमेंसे प्रथम गाधासूत्रमं क्रोधादि चारो कथायोसेसे प्रथेकको चार-चार प्रकारका वलकाया गया है। बही प्रश्नेक काथायके इन
बार मेदोमे अननानुवन्धी, अद्यावस्थानावरण आदिरूप पेद विविक्त नहीं है, क्योक्षे उनका निर्देश प्रकृतिविभक्ति आदि अर्थाधिकारोमें यहले ही कर आये हैं। कोष यो प्रकारका है—सामान्य क्रोध और विशेष क्रोध ।
अपने सब विशेषोमें व्याप्त होकर रहनेवाला क्रोध सामान्य क्रोध कहलाता है और अननतानुबन्धी क्रोध आदिकथाने विविद्यात क्रोध विशेष क्रोध कहलाता है। हो। प्रकार मान, माया और लोभक्को भी दी-दो प्रकारका
प्रश्नेकको अत्य प्रकार वार-चार प्रकारका कहा है। वहीं अननानुबन्धी आदि क्रोध, मान, माया और लोभक्को
विविद्यात नहीं है। इसका कारण यह है कि अननतानुबन्धी आदि क्रोध, मान, माया और लोभ दिव्याता तही है। इसका कारण यह है कि अननतानुबन्धी, अद्याख्यान और प्रयाख्यान क्रोध, मान, माया और लोभमें दिक्यानीय, विक्यानीय और चहु स्थानीय अनुमाग्वो छोडकर एकस्थानीय अनुमाग्व नहीं पाया
आदि लोभमें दिक्यानीय, प्रकारीय विश्वेष अपहात है है के क्षेत्र मान, माया और लोभ दिव्यानीय प्रमुत्त है है है। क्रोध मान, माया और लोभ दिव्यानीय प्रवास सामत विश्वेष लाभ सहीत है है है। क्रोध मान, माया और लोभ सामान्यका आलम्बन
लक्त यहाँ प्रवेकको चार-चार प्रकारका वत्राव्यात यह है।

दूसरी सूत्रगायामं क्रोध और मानकपायके उदाहरणो डारा चार-चार भेदोका निर्देश किया गया है। यथा—क्रोध चार प्रकारका है—पत्थरकी रेखाके समान, पृथिदीकी रेखाके समान, बालुकी रेखाके समान और जनकी रेखाके समान। मान भी चार प्रकारका है—शिकाके स्तम्भके समान, हड्डीके समान, लकडीके समान और जताके समान।

इनका अर्थ स्पष्ट है। विशेष खुलासा मूलमें किया ही है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि कीध-कपायके उक्त चार भेदोंके स्वरूपपर प्रकाश झालनेके लिए जो उदाहरण दिये गए है वे सस्काररूपमें उनके अवस्थित रहनेके कालको स्पष्ट करनेके लिये हैं। दिये गये हैं। तथा मानकपायके उन्तत चार भेदोंके स्वरूप पर प्रकाश डालनेके लिये जो उदाहरण दिये गये हैं वे मानकपाय सम्बन्धी परिणामीके तरातम्यको दिखलानेके लिये दिये गये हैं। इसीप्रकाश आगे माया और लोभ कपायके भेदोंके स्वरूपका बोध करानेके लिये भी जो उदाहरण दिये गये हैं। वे भी माया और लोभ कपायके परिणामोंके तारतम्यको ष्याममें रख कर हो दिये गये हैं।

तीसरी मुत्रगण्यामें उदाहरणों द्वारा मायाके चार भेदोका निवेंश किया गया है। यथा—माया चार प्रकारकी है—बॉसकी अरवन्त टेडी गाठोबाली जड़के समान, मेटेके सीगोके समान, गायके मूत्रके समान और दतीनके समान। चौषी सूत्रगाथामे उदाहरणो द्वारा लोभके चार भेदोको स्पष्ट किया गया है। यथा—कृमिरागके रंगके समान, अक्षमल ( ओगन ) के समान, धलिके लेपके समान और हल्दीसे रगे हुए वस्त्रके समान।

उदाहरणो सहित इन सोछह भेदोका स्पष्टीकरण मूलमें किया ही हैं, इसिक्षेये बहाँसे जान केना चाहिए।

पाँचवी सूत्रमाथा द्वारा चारो कवायोंके उचन सोलह स्थानोमे स्थिति, अनुमाग और प्रदेशोको अपेक्षा कौन स्थान किस स्थानसे कम होता है और कोन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है इसका पृच्छारूपमे निर्देश किया गया है।

जयभवला टीकामे इस मुत्रभाया की व्याख्या करते हुए स्थितिक विषयमे बतलाया है कि सब स्थितियोमे एकस्थानीय, ढिस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय सब प्रकारके कर्मपरमाणु पाये जाते हैं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अँवे किसी जीवने मिध्यालकी मत्तर कीडाकोडी सागरोपम-प्रमाण स्थितिका बन्ध किया तो अँत उक्त कर्मकी अतितम स्थितिमे एक स्थानीय आदि चारों मेदोकी क्रिके हुए देशचाति और सर्वभाति कर्मपण पाये जाते हैं उसीप्रकार आवाधांसे उत्तर जमन्य स्थितिमे भी वें सब अकारक कर्मपरमाण पाये जाते हैं।

छठी सूत्रगाया द्वारा इन स्थानोमे प्रदेशों और अनुभावको अपेक्षा नया व्यवस्था है इस स्पष्ट करनेके व्यि जनाके समान मानकपायको विवर्धाता कर बताज्या है कि अनुमानको अपेक्षा जो अवस्य वर्षाणा है अर्थान् प्रयस स्पर्वकको प्रयस वर्षाणा है उसमे अनितम (उत्हृष्ट ) स्पर्यक्रको जो अनित्म वर्षाणा है व्य प्रदेशोंकी अपका अननपूर्णा होना होती है और अनुभावको अपेक्षा अननतपूर्णा अधिक होती है। यह जनाके समान सावक्यायसे प्रदेशों और अनुभावको व्यवस्था है। इसी प्रकार मानकपायके पेप तीन प्रकारके अनुभावने तथा और, आया और लोककपायदासक्यों प्रप्यक्रके वार-वार प्रकारके अनुभावमे प्रदेशों और अनुभावको स्पेक्षा उत्तर जनारमें स्वस्थान अपवाहक पहित्त कर लेना चाहिए।

मानवी सुन्यायाद्वारा एक स्थानते दूसरेने प्रदेशोकी अपेक्षा नया व्यवस्था हूं इम बातको स्पष्ट करते हुए बतन्त्राया हूँ कि लताके समान मानकपायके प्रदेशोसे दास्के समान मानकपायके प्रदेश नियमसे अनत्त्राणे हीन होते हैं। इसी प्रकार आगं अस्थिके समान और शैलके समान मानकपायमे मानकपायके प्रदेश सम्बंदित होते होते हैं। तथा अस्थि सम्बन्धित मानकपायके प्रदेशोंने अस्थिके समान मानकपायके प्रदेश अनत्त्राणे हीन होते हैं। तथा अस्यि के समान मानकपायके प्रदर्शोंने शिकके समान मानकपायके प्रदेश अनत्व्यणे हीन होते हैं।

आठवी गावा टारा टन स्वानोमे अनुभागकी व्यवस्था को गर्ट है। वहां बतलायां है कि लताके समान मानकपायमें वो अनुभाग है उससे दार, अस्थि और रीलके समान मानकपायमे अनुभाग उत्तरोत्तर असन्त-गुणा होता है विशेष थ्यान्याम मूलसे लानना जाहिए। यहां अनुभागायमे फलदान शक्तिके अनुभाग प्रतिच्छेद लिये गरी है इसना विशेष जानेना चाहिए।

नीवी नाथा द्वारा लतासमान आदि भेदोको अन्तिम बर्गणासे दारसमान आदि भेदोक्षी प्रथम वर्गणामें प्रदेशों और अनुभागकी अरोजा बया व्यवस्था है इनकाविचार करते हुए बतलाया है कि पिछले भेदकी लिम बर्गणासे अगले भेदकी प्रथम वर्गणा प्रदेशोंकी अपेसा हीन और अनुभानकी अपेसा अधिक होती है। यहाँ अन्तिम वर्गणा और प्रथम वर्गणाकी 'निय' ग्रह सजा रक्कर विचार किया गया है।

दसवी सुत्रगाया द्वारा यह बतलाया गया है कि व्यताके समान मान और दारुके समान मानका प्रारम्भका अनत्तवाँ भाग देशवाति अनुभागरूप है तथा शेष दारुके समान मान और अस्थि तथा शैण्रूण मान यह सब सर्वशांति हैं।

यहाँ छठी गायांत लेकर दसवी गाया तक मानकपायके आलम्बनसे जो प्ररूपणा की गई है वह सब प्ररूपणा कोषकपाय, मायाकपाय और लोभकपायके आलम्बनसे भी करनी चाहिए, क्योंकि मानकषायके अवान्तर भेदोंमें जो विशेषता बतलाई है वह सब कोष, माया और लोभकपायके अवान्तर भेदोंमें ब्रविकल षटित हो जाती है इस बातका निर्देश ग्यारहवीं भूत्रनाषामें किया गया है ।

बारहबी सूत्र गाया द्वारा अनन्तर पूर्व कहे गये सोल्ड स्थानोंमेसे किस मार्गणामे कीन स्थान बध्यमान है कीन स्थान उपशान्त है, कीन स्थान उदयरूप है और कीन स्थान सत्तारूप है इस विषयकी पृष्छा की गई है।

अमें तेरहवी और चोदहवी नाया डारा संजी मार्गणा, पर्याप्त और अपर्याप्त पदके निर्देश डारा काय और वोगमार्गणा, सम्यवस्वार्गणा, स्वसमार्गणा, स्वत्रमार्गणा, ज्ञानमार्गणा, योगमार्गणा और लेस्यामार्गणाके उन्लेख पूर्वक गायामुत्रमे आये हुए 'व' शब्द डारा शेप तब मार्गणाओको बहुण कर उनमे यदाहम्भव स्थित जीव उत्तर सोशह स्थानोमेरी किस स्थानको बेदन करता हुआ किस स्थानक सम्थक होता है और किस स्थान का बेदन मही करता हुआ किस स्थानका अवस्थक होता है इस विषयको पृथ्छा परहृहवीमाणा डारा की गई है।

सोलहवी गाथा द्वारा सबी मार्गणाको विविक्षत कर यह बतलाया गया है कि अवशी ओव मानकवाय-के जनात्मान और दारसमान इन दो स्थानोका ही बग्ध करता है। यह दोष दो स्थानोक्षा बग्ध नहीं करता, क्योंकि उससे यो वो स्थानोको बावनेके हेतुस्य सक्तेण परिणाम नहीं पाये जाते। अर्थात् अर्थात्री ओवोंके स्वभावते ही अस्थिसमान और शेलसमान मानकथायक वस्थ के हेतुस्य परिणाम नहीं होते।

किन्तु सजी जीव एकस्यानीय अनुभागका भी बच्च करते हैं, दिस्थानीय अनुभागका भी बच्च करते हैं, त्रिस्थानीय अनुभागका भी बच्च करते हैं और सनु स्थानीय अनुभागका भी बच्च करते हैं, क्योंकि इनके इन स्थानीके बच्चके योग्य सक्तेया और विद्यदिका पाषा जाना सम्भव है।

यह सजीमार्गणामं बन्धकी जीवा विचार है। इसी प्रकार उदय, उपशम और सत्वकी अपेक्षा समझ केना चाहिए। यथा—असती जीवोमं उदय दिश्यामीय ही होता है, क्योंकि इनमें शेष उदयरूष परिणामीका होना अव्यन्त तिर्पाद है। हो इनमें उपगम और सन्व एकस्यानीय, दिस्यानीय, तिस्यानीय और चतु स्थानीय चारी प्रकारका होता है। इतनी विशेषता है कि अवक्षित्रयोमें शुद्ध एकस्थानीय उपशम और तत्व समभव नहीं है। हो सित्योमें उदय, उपशम और सन्व एकस्थानीय, दिस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय चारो प्रकारक पाये जाते हैं।

अब किस स्थानका बेदन करता हुआ यह जीव किस स्थानका बन्ध करता है इस विषयका स्थानेकरण करते हुए बतलाया है कि अवजी जीव हिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ हिस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है। किन्तु संज्ञी जीव एकस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ एकस्थानीय अनुभागका हो बन्ध करता है। दिश्यानीय अनुभागका बेदन करता हुआ हिस्थानीय, जिस्थानीय और चतु स्थानीय अनुभागका बन्ध करता है। विस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ विस्थानीय और चतु स्थानीय अनुभागका है बन्ध करता है तथा चतु स्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ चतुस्थानीय अनुभागका हो बन्ध करता है।

हम प्रकार जयथवला टीकामें सत्री मार्गणाकी अपेक्षा उक्त विशेषताओंका निरूपण करनेके बाब बतलाया है कि इमीकें अनुवार शेप तेरह मार्गणाओंस आगमानुसार उक्त विशयका विशेष विचार कर केना बाहिए। यहाँ इतना विशेष जान लेना चाहिए कि एकस्थानीय वस्य और एकस्थानीय उदय मनुष्यगतिमें ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक्स्यानीय वस्य और उदय श्रीणमें ही यादा जाता है।

स्त अर्थािषकारमे आई हुँ सीळह नुष्पाषाओका यह स्वरूप निर्देश है। आचार्य यतिवृषमने इत सीळह पुत्र गायाओका अपने वृणिसूत्रोमे 'चउट्टाणे ति अणिओगद्दार पुळं गमणियक सुत्ते' इस चृणिसूत्रहारा हनको जाननेका उल्लेखकर इत नुष्पायाओके अन्तमे 'एट नुस्त' यह चृणिसूत्र रक्कर उनकी समाधित की सूचना की है। पुत्र आगे इस विषयका विशेष स्पन्दीकरण करने छिए चनु स्थान इस प्रकाश अधिवयमक निर्णय करनेके अभिनायसे निर्थेष योजना करते हुए उसके एकैकलिन्तेष और स्थाननिक्षेप ये दो प्रकार बतायों है। उनमेसे एकैकनित्रेष परसे कोशांदि प्रस्तेक करायका प्रवृण किया गया है. अतः उसे पृथिनिक्षास और पूर्वप्रकपित बतलाकर स्थालपदका कितने अधोंमें निक्षेप होता है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए उनका नामस्थान, स्थापनास्थान, प्रव्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्वास्थान, प्रिल्मीविस्थान, उज्बस्थान, संयमस्थान प्रयोगस्थान और भावस्थान इन दत प्रकारके स्थानोमें निलेप किया है। इन सब स्थानोका स्वरूपनिर्देश मुल्मे जान लेना चाहिए।

आगे इन स्थानोमं नथयोजना करते हुए बतलाया है कि नैगमनय इन सब स्थानोको स्वीकार करता है। समृहन्य और व्यवहाराच्य पंत्रवीविस्थाना और उच्चस्थानको स्वीकार नहीं करते। योष सबको स्वीकार करते हैं। पंत्रवीवस्थानक दो अर्थ है—स्थितिकप्यवीवारस्थान और सोपानस्थान। सो इनका क्रमसे अद्धास्थान और क्षेत्रस्थानमें अन्तर्भाव हो जाते हैं ये योगो नय पूथक स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार उच्चस्थानको भी क्षेत्रस्थानमें अन्तर्भाव हो जाता है। अत उसे भी ये दोगो नय पूथक स्वीकार नहीं करते। क्ष्त्रसूत्र नय उच्च दो, स्थापनास्थान और अद्धास्थानको स्वीकार नहीं कराय। कारण कि इत नयका विषय वर्तमान समयमात्र है, और वर्तमान समयमात्र है, और वर्तमान समयमात्र है, क्षीर वर्तमान समयमात्र है, और वर्तमान समयमात्र है, क्षीर वर्तमान समयमात्र है। क्षीर क्षाप्त क्षीर उच्चस्थान को भी इसी कारण यह नय स्थीकार नही करता।

शब्दनय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थानको स्वीकार करता है। अन्य बाह्य अर्थको अर्थका किये विना नाम मजामात्र शब्दनयका विषय होनेसे यह नय इसे स्वीकार करता है, सयम-स्थान भावस्वरूप होनेने होने भो यह नय स्वीकार करता है। अंतरस्थान वर्तमान अववाहना स्वरूप है और भावस्वरूप में स्वीकार वर्तमान पर्यावको मजा है अत्र स्वावन वर्तमान पर्यावको मजा है अत्र स्वावन वर्तमान पर्यावको मजा है अत्र स्वावन वर्तमान पर्यावको मजा है अत्र सह नय इन्हें भी स्वीकार करता है। येग स्थानोको यह नय स्वीकार नहीं करता।

डनमेसे इस अर्थाधिकारमे नोआगम भावनिक्षेपस्वरूप चतु स्थानकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोके सोलह उत्तर मेदोकी प्ररूपणा की गई है ।

डा प्रकार स्थान पदके आठावनांत निलंग व्यवस्थाका निर्देश करनेके बाद मोलह मुक्ताशाओं के आध्यको कृष्णिनुंगीदारा स्थट करते हुए बतावात है कि प्रारम्भती चार मृत्यायाण उक्त सोलह स्थानेक उदाहरणपूर्वक अवधानमें आई है। यथा—चर्गो हो ओध्यमक्यो मानानेक कानकी मुख्यतीय उहाहरण देकर अर्थवापन के आई है। यथा—चर्गो हो अध्यमक्यो मानानेक कानकी मुख्यतीय उहाहरण देकर अर्थवापन किया गया है, स्थोकि कोई कोध आज्य (तस्कार) रूपमें विरक्ताल तक अवस्थित रहता है और कोई कोध मानाकी हिला हुए हुए अधिक समय तक अवस्थित रहता है और कोई कोध मति क्या के अर्थवा कोध्यम में कोई तारतम्यको लिए हुए हुए अधिक समय तक अवस्थित रहता है और कोई कोध अर्थित त्वरुव समय तक अवस्थित रहता है और कोई कोध अर्थित त्वरुव समय तक अवस्थित रहता है और कोई कोध अर्थित स्था समय तक ही अवस्थित रहता है। इस प्रकार कालकी अर्थवा कोष्यायाक अर्थवान में स्थान किया के स्थान कराय है। इस प्रकार कालकी अर्थवा कोष्यायाक अर्थवान मानावि कपायों के कीध सही प्रवस्ति ने विकास माना अर्थवा का स्थान कराय है। अर्थ मानावि कपायों के जोध स्थान कराय है। के समय नामा मानावि कपायों के अर्थवा कोष्याया है। अर्थ प्रवस्ति स्थान कराय है। अर्थ प्रवस्ति उसमें सामान क्षाति चार उद्दारण दिये गये हैं। मोनावि वारतम्य दिव्यलाने किय चार के हिम्म माना मानावि कारायों किया निर्देश मोनावि कारायों के स्थान करायों करायों के स्थान के स्थान करायों करायों के स्थान करायों के स्थान करायों के स्थान करायों करायों करायों करायों के स्थान करायों के स्थान करायों करायों के स्थान करायों करायों करायों के स्थान करायों के स्थान करायों करायों करायों के स्थान करायों करायों के स्थान करायों करायों करायों करायों के स्थान करायों कराय

आगे उदाहरणों डारा क्रोधकवायके जिन चार भेदोको स्पष्ट किया है उनमेदे कौन क्रोधमान संस्कार-रूपसे कितने काल तक रहता है इसे स्पष्ट करले हुए बठजया है कि जो क्रोध अन्तर्महुर्तकाल तक रहता है बहु करहेखाके समान कोध है। जो क्रोध उदायस्थ्येत अर्थमास तक अनुभवसे आता है वह बालुकी रेखाके समान क्रोध है। यही तथा जाने क्रोधमातका जो अन्तर्महुर्तने अधिक काल कहा है बहु उस जातिक संस्कारको स्थान में रहकर ही कहा है। जो क्रोयभाव अर्थमानसे भी अधिक छह माह तक संस्काररूपसे रहता है वह पृथिबी-की देखांके समान कोच है। और जो कोच संस्काररूपसे सब भवोके द्वारा भी उपश्यमको नहीं प्राप्त होता है। अर्थात् जिस जीवके बात्यनसमें इसप्रकारका कोच हुआ है उसे देखकर जो क्रोय प्रस्थात, असंस्थात और अनन्त प्रवोक्ते बाद भी प्रगट हो जाता है वह पर्यत्की रेखांके समान कोच है। इसप्रकार यह कोचकपायको अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार तेण कपायोकों अपेक्षा भी चटित कर लेना चाहिए।

गोम्मटखार जीवकाण्डमे चारो कथायोको कुछ करकके साथ उक्त सोलह उदाहरणी द्वारा स्पष्ट किया गया है। जिन उदाहरणोको भित्रकथ्ये लिया है उनमे प्रयस्प दिवाहरण मानकपायसम्पर्धी है। कपायहामुक्से किस मानभावको स्पष्ट करनेके लिये 'कताके समान' यह उदाहरण पिया है, गोम्मटखार जीवकाण्डमे उसके स्थानमे 'बेतके समान' यह उदाहरण दिया है। कपायमामृक्से किस मानभावको स्पष्ट करनेके लिये 'वजीनके समान' उदाहरण दिया है। तथा कपायमामृक्से जिस मानभावको स्पष्ट करनेके लिये 'वजीनके समान' उदाहरण दिया है। तथा कपायमामृक्से जिस लिये 'वजीनके समान' उदाहरण दिया है। तथा कपायमामृक्से स्थानमे 'बुरपाके समान' उदाहरण दिया है। तथा कपायमामृक्से स्थानमे 'वजीवके कपायमामृक्से स्थानमे 'वजावको स्थानके स्थानमे 'वजावको कपायमामृक्से कपायमामृक्से कार्यक्से कार्यक स्थानमे 'वजावको विकास कपायमामृक्से कपायमाम् मार जीवकाण्डमे यह विशेषात अवस्थ वृद्धियोचर होतो है कि जहां कपायमामृक्से कपायमे स्थान प्राप्त कपायमे स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान कपायमाम् स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान प्रत्य कपायमाम् स्थान स्थान कपायमाम् स्थान स्थान

इमप्रकार उक्त सब विषयका व्याख्यान करनेके बाद चतु स्थान अर्घाधिकार समाप्त होता है।

# ९ व्यञ्जन अर्थाधिकार

कराम प्राभृतका नीवां व्यक्षन अर्वाधिकार है। प्रकृतमे स्थम्भन यह पद 'घावट' इस अर्थाका सूचक है। तदनुमार इस अर्वाधिकारमें क्रोप, मान, माया और लोग इन नारों कर्यावों के शब्दक्सेत पीच सुन-गायाओं में यर्वायवाची नाम रिये है। यथा—कोधक्यायके दस पर्याववाची नाम—क्रोप, कोण, रोप, अक्षमा, संख्यलन, कण्ड, वृद्धि, अंता, इंग और विवाद। उन पर्मायामीके अर्थको स्थन्द करते हुए, अक्षात्राका पर्यायवाची नाम अमर्य दिया है तथा विवादके पर्यायवाची नाम स्थई और समर्थ दिये है। पाप, अयदा, कल्ड्र और वैरको वृद्धिका हेंदु होनेने कोधका पर्यायवाची नाम वृद्धि है। तथा स्था और संबर्यकी मनोचृत्तिके इसरोंसे उलक्षना विवादक्श क्रोपकी भूमिका हो बनाता है, इरानिये क्रोधका पर्यायवाची नाम विवाद है। वेष करन सुप्रतीत ही है।

मानकषायके पर्यावदाची नाम है—मान, मद, दर्प, स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्प, समुक्त्यं, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्तिस्वत । परमायममे ज्ञान, पूजा, कुळ, जाति, बळ, ऋदि, तप और घरीर इन आठके आळ्यनसे यह सत्तारी जीव स्वयंत्रों दूसरोंसे अधिक मानता है, इसिछए ऐसे भावको मान कहा है। इनके कारण सराव पिये हुए मृत्युके समान यह जीव उन्मत्त हो जाता है, इसिछए मद भी मानका पर्याववाची नाम है। इसो प्रकार शेष पर्यायवाची नामो के विषयमे जान लेना चाहिए। अन्य कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उनका प्रकर्स सप्टीकरण सही किया है।

पहले क्रोधकषायके पर्यायवाची नामोमे 'विवाद' पदका उल्लेख कर आये हैं। उसका कारण यह है

कि जाति आदिको निर्मित्तकर स्वयंमे बङ्फ्पनका परिणाम होना यह मानक्षायकी विशेषता है और परके प्रति तिरस्कार या अनादरके भावपूर्वक उसके प्रति संघर्षका भाव होना यह क्रोधकपायकी विशेषता है।

ममाक्षपायके पर्यावनाम है—माया, सांतिप्रयोग, निकृति, यञ्चना, अनुनुता, प्रहुण, मनोज्ञगार्गण, करूक, कुहरू, निगृहन और छत्र। मायामें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिमें दररुता नहीं रहती है। अभिप्राय कुछ रखता है, कहता कुछ है और करता कुछ अन्य ही है। उसिलए मायाक्षपायमें कपटाचारको मुख्यता है। कुटिल व्यवहार करता, बञ्चन-टजाहंका परिणाम रखता, हुए रेंसे टीक अभिप्रायको आनक्ष उसका अपलाप करना, मुटे मन्त्र-तन आदि द्वारा अपनी आजीविका करना आदि सब मायाक्षपायक्ष परिणाम है। इती अभिप्रायको व्यानक्ष प्राप्ता है। इती अभिप्रायको व्यानक्ष परिणाम है। इती अभिप्रायको व्यानक रखते मायाके ये पर्याववाची नाम दिये गये हैं। उस्त पर्याववाची नामोको टीका करते हुए ऐसे और भी नाम आये हैं जिनको प्रयोग मायाके अर्थम होता है। वेते लोको यर प्राप्ता क्ष्यव्यवहार, विश्वयन्त्रमा, मित्रवन्त्रमा, क्ष्यवच्यात स्वाप्ता वेते लोको यर मान-क्ष्यायक्षा पर्याववाची मात्रा जाता है, किन्तु यहां उसका मायाक्षपायमें अन्तर्भाव किया है। मानक्ष्यप्रकृत को टानकेश परिणाम होता है उसका नाम दम्भ है इस अभिग्रायक्षे दम्भको मायाक्ष स्वीकार कर लिया वा है। होको देवे कल्कका पर्याववाची नाम बतलाया है। मायामे कुटिल अवहारकी मुख्यता है। यही कारण है कि मायाको तीन शल्योमे परिराणित किया गया है। होषायको तीन शल्योमे परिराणित किया गया है। हो सायाके तीन शल्योमे परिराणित किया गया है।

लोभकषायके पर्यायवाची नाम है-काम, राग, निदान, छन्द सूत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनराग, आशा, इच्छा, मुर्च्छा, गृद्धि, साशता या शारवत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिह्वा । काममे इष्ट स्त्री, पुत्र और परिग्रह आदिकी अभिलापा मुख्य है, इसलिए कामको लोभका पर्यायवाची कहा है। राग माया और लोभ आदिरूप होते हुए भी यहाँ मनोज्ञ विषयमे अतिष्वगविशेषको व्यानमे रखकर रागको लोभका पर्यायवाची कहा है। जो मैं पृष्य कृत्य करता ह उसके फलस्वरूप मुझे इष्ट भोगोपभोगकी प्राप्ति हो ऐसे भाव-का नाम निदान है। इसमे इष्ट विषयको प्राप्तिको अभिलाषा बनी रहनेके कारण निदानको लोभका पर्यायवाची बतलाया है। जिसके चित्तमे मिथ्यात्व और मायापरिणामके समान निदानरूप लोभपरिणाम बना रहता है वह वती नहीं हो मकता। इसलिए आगममे निदानको भी एक शल्य कहा है। मल सत्रगाथाओमे लोभके पर्याय-वाची नामोमे एक नाम 'सुद' है। उसका अनुवाद जयधवला टीकामे 'मृत' और 'स्वत किया है। 'स्यतेऽ-मिषिच्यते' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार विविध प्रकारकी अभिलापाओसे स्वयंको परिसिचित करना अर्थात पष्ट करना सुत है इस भावको ध्यानमे रखकर मूतको लोभका पर्यायवाची कहा है तथा मल सत्रगायामे आये हुए 'सूद' पदका 'स्वत' अर्थ करनेपर 'स्वस्य भाव स्वता ममता' ऐसा करके जो लोभपरिणाम ऐसी ममताहृप हो उसे लोभका पर्यायवाची 'स्वत' कहा है। प्रियका अर्थ प्रेय है। प्रेयरूप जो दोप, उसका नाम प्रेयदोप है। इस प्रकार प्रेयदोषको लोभका पर्यायवाची कहा है। यद्यपि मल सत्रगायामे लोभके पर्यायवाची नाम बीस है ऐसा स्पष्ट कहा है, परन्तु ज व्यवला टीकामे इन दोनोको समसितरूपमे प्रेय और दोषको लोभका पर्यायवाची कहा गया है। टीकामें प्रेयको दोषरूप क्यो कहा इस प्रश्नका जो समाधान किया है वह हृदयगम करने लायक है। समाधान करते हुए वहाँ बतलाया है कि यद्यपि परिग्रह आदिकी अभिलापा आह्नादका हेतु है. परन्तु वह संसारको बढानेवाली है, इसलिये यहाँ प्रेयको दोषरूप कहा है। स्पष्ट है कि राग या अभिलाघा किसी भी प्रकारकी क्यों न हो वह एकमात्र संसारका ही हेतु होता है। आशाके दो अर्थ है—एक तो अविद्यमान अर्थकी इच्छा करना और दूसरे 'आश्यतीति आशा' व्युत्पत्तिके अनुसार स्वयको कृश करना। ये दोनो लोभरूप होनेसे यहाँ आशाको लोभका पर्यायवाची कहा है।

मूल सुत्रनायामें लोभका पर्यायवाची नाम 'सासद' भी आया है। इसके टीकाकारने दो अर्थ किये है—एक साशता और दूसरा शास्त्रत। आशा, स्पृहा और तृष्णा इन तीनो परोक्ता अर्थ एक है। जो आशा सिंहत परिणाम है उसका नाम क्षाशता है। यत यह परिणाम लोभकी अवस्थाविकोयस्य है, अत: इसे लोभका पर्याववाची कहा है। हुएरे परिष्ठहरूँ ग्रहण करनेका परिणाम समारी जीवके आमे-गीछे बदा बना रहुना है, हसिलए 'सान्द' परका हुदरा अर्थ गाहबत करने उसे लोगका पर्याववाची कहा है। बाहुए मंदीगंक कारिक तथामा या पूर्ण स्वावाचका परिणाम जीमितियों के साराण नहीं होता। विकासी बुद्धि तरक्षाधिकी है, जिनके उपदेश आदिशे जीवादि प्रयोजनभूत पदार्थोंके भेदिबतानकी सलक मिलती है ऐसे पुरूष भी आजारिक स्व गुण बिदारीक करने असमर्था रहते हैं, इसिल्ये यहाँ व्यविदातिकों लोभका पर्याववाची कहा है। 'विद' पानुसे विदार्थ करने असमर्थ रहते हैं, इसिल्य यहाँ व्यविदातिकों लोभका पर्याववाची कहा है। 'विद' पानुसे लिखा' जब्द बना है, प्रकार करने करने करने हैं। 'इट अपने प्रवाद करने वार्च है। हो है है। इसिल्य निवाक लोभका पर्याववाची कहा है। 'इट अस-गात जोवि जितने भी उपभोगके साधान है। यह दिले बार-बार प्रोवन पर भी जीवनमें अस-लोध बना रहता है और अस-लोध लोभका पर्याववाची नाम है। यह दिले जिल्ला कि अहिं है। हिंदि अस्त अस-लोध करने वार-बार प्रोवन पर भी जीवनमें अस-लोध बना रहता है और अस-लोध लोभका पर्याववाची नाम है। यह दिलिल्य हिंदि अस्त अहिं होने वह सिल्य है। इसिल्य निवाक करने करने वार-बार मोगन सही हिंदी है। इसिल्य निवाक लोभका पर्याववाची नाम तथा है। इसिल्य निवाक करने करने वार-बार निवाक है। इसिल्य निवाक करने वार निवाक है। इसिल्य है। इसिल्य है।

जैसा कि पहले सकेत कर आये है इस अर्थाधिकारमे पांच सूत्रगायाये है। सूत्रगायाओंके ठीक अनुरूप पांच आर्यालन्द जयभवला टीकाकारके सामने रहें हैं जो सूत्रगायाओंके व्यास्थाके अन्तमें दिये गये हैं।

## १०सम्यक्त्व-अर्थाधिकार

यह सम्यक्त्व नामका महा अर्थाधिकार है। इस महाधिकार से औपरासिक आदि तीनी प्रकारके सम्यक्तिनीय से प्रवसीपकार और धार्मिक दोनी प्रकारके सम्यक्तिनीय उत्पत्तिका विचार किया गया है, उनिल्या स्व महाधिकार प्रतिनाहीस्त्रामा को प्रति देनिक स्व महाधिकार से विभक्त हो जाता है। उनस्व विभक्ति से स्व क्षेत्र से अपने स्व किया गया है। जो सुनगावाधि मात्र दर्धन-मोहोधायासना नामक अर्थाधिकार से मन्त्र प्रति है वे कुल १५ है। उनस्व विवेदन चृष्णियुक्तार पविवृत्य आपार्थन अप प्रतुक्ति एक स्व विवेदन चृष्णियुक्तार पविवृत्य आपार्थन अप प्रवृत्तकरण आदि तीन करणोका विवाद विवेदन करनेके बाद सबके अन्तमं किया है।

इस अधिकारका प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रवम चार प्रकारके अवनारका मक्षेपमं उल्लेख किया है। वे बार अवनार है—उपक्रम, निक्षंत, नय और अनुमा । उपक्रम पाँच प्रकारण है—अपूनुर्वीं, नाम, प्रमाण, वक्त-व्याता और यव-तमानुर्वीं । पृत्तीनुर्वींकी अपेक्षा यह समर्वी अपिकार है। कपायशामृत्य सह गोध्य नामस्य है। अक्षरोक्षों अपेक्षा अविवारित संस्थावाला यह अपिकार है। कपायशामृत यह गोध्य नामस्य है। अक्षरोक्षों ओक्षा इनका प्रमाण संस्थात और अर्थनि अपेक्षा उपकार प्रमाण संस्थात और अर्थनत है। बक्तव्यना-व्यस्य और तदुभय वक्तव्यना है, यथिक मध्यक्षत्व प्रकारका है—रहमें विवारित अपेक्षा इसका प्रमाण संस्थात और अर्थना हम्मा है—उपकारका है—व्यक्तियाह-उपनामना और दर्शनमीह-अपना।। सम्यक्षत्व परका नाम, स्थापना आदि जिनने अपोमि निक्षेप होता है उसे करके और उन निक्षंप कि से नयक विषय है यह बतलकर प्रकृतमें नोजानम भावनिक्षंप स्थोपन है ऐसा समझना चाहिए।

सके बाद अनुगमका निर्देश करते हुए अयः प्रतृत्करणके प्रयम समयमे प्रस्थण करने योग्य 'दसण-मोह-जववामगरस स्थादि चार गायाओका उल्लेख किया है। हम चार गायाओमे कित विषयको पृष्ठा की गई है उत्रक्ता निरंक करनेके पूर्व 'स्थानमोह-उपधाममा 'अविधिकारमें प्रकृति कर्णका वर्षयवम उल्लेख र देना प्रयोजनीय है। यथा—यह तो स्थष्ट है कि प्रथमोच्छाम सम्यग्दर्शनकी उल्लेखि मित-युत उपयोगदारा ज्ञायक-स्वमाब निज आत्मामं उपयुक्त होनेपर ही होती है, अत ऐसे जीवकी नियमसे संत्री पक्क दिय पर्याप होना बाहिए। यही कारण है कि जागममे एकेटियसे लेकर असती पक्क दिय तक सभी जीव दसके प्रहणके आयोग्य बलावों यह है। असतियोगे तीनों प्रकृतिक सम्यग्दिनोंमें से किसी भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं होती यह भी इससे स्पष्ट है। संज्ञियोंने भी यदि वे नारको और देव हैं तो पर्याप्त होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद ही वे इसे उत्पन्न करनेके लिए योग्य होते हैं। नारिकामें तो सातो नरकोंके नारको पर्याप्त होनेपर प्रथम सम्यस्त्रकों उत्पन्न करनेके योग्य है और देवोगे चाहे वे अमिग्रोग्य देव हो, चाहें अनिमयोग्य देव हो, भवनवासी, वान-अप्तर, व्योतियों और नौचे सेवेयक तकके विमानवासी देव तद्योग्य सामाग्रीके सद्भावमें प्रथम सम्यस्त्रकों उत्पन्न करनेके लिए अधिकारी हैं।

मनुष्यो और तिर्यक्काँमें जो सम्मूष्टंन बीव है वे तो प्रयमोपरामसम्परूचको उत्पन्न करनेके पात्र ही नहीं। गर्मजोंने भी जो मनुष्य और तिर्यक्क पर्यात है वे ही प्रयम सम्मयन्यको उत्पन्न करनेके अधिकारी हैं। उससे भी कर्मभूमिश मनुष्य पर्यात्त होनेके प्रयम समयमे केलर आठ वर्षेक होने चाहिए तथा भोगभूमिश मनुष्य उनाबा दिनके होने पाहिए, तिर्योग्नमों भी वे दिवसपृष्यक्के होने चाहिए। यहाँ दिवसपृष्यक्त शब्द सात-आठ दिवका वाची न होकर वहत दिवसपृष्यक्त्य कार्य हो।

चारो गतियोंके जीवोंसे प्रथम सम्मयन्त्वे महणके योग्य कीन बीच है इसका यह सामान्य दिचार है। उत्तमें भी जो अनादि मिथ्यावृष्टि जीव है व सयोपराम आदि चार लिक्योंसे सम्मन्न होने चाहिए। व सा सिम्पावृष्टि जीव है उनका बेरक काल व्यतीत होने पर वे भी चार लिक्योंसे सम्मन्न होने चाहिए। इस प्रकार इतनी योग्यताबाले अच्य जीव ही काल्लालि आनेपर स्वारमोन्मूक स्वपुरवार्थद्वारा अयम सम्मयन्त्रके प्रहुणके सीम्पा होते हैं। वे चार लिक्या है—अमोपराम लिख, दिव्हिटलांब, देशमालिख और प्रयोग सम्बन्धक लिख। विश्वद्विके करसे पूर्वमें, सीचत हुए कमोके अनुभाग स्पर्ककोक प्रतिसमय अनन्तगुण होन होक उदी-दित होना वर्याप्यमलिख है। सित्वमय अनन्तगुण होन होकर उदी-दित होनावाले अनुभागसमर्थकोक निमिन्तमें असावा आदि अनुभ प्रकृतियोंके कम्पके चिर्चक सामान्य व्यवस्था के निमिन्तमें असावा आदि अनुभ प्रकृतियोंके कम्पके विरुद्ध सातादि गुभ प्रकृतियोंके वन्यके सोग्य जीवोंक पिलामोंकी प्रार्थित होना विश्वद्धलिख है। छह इव्य और नी बदावींक प्रवेशका माम देशमा है। उस देशमानी प्रति अवचिक सामान्य देशमा है। उस देशमानी प्रति होना विश्वद्धलिख हो। अस्त देशमानी प्रति होना देशमानिक अनुमान सामान्य होना देशमानिक हो। उस देशमानी क्षा हिस्तक प्राप्त होना देशमानिक हो। उस सम्बन्धक विश्वद अस्ति अनुमानो अवस्थान होना प्राप्तीय लिख है। वहां अनुमानक अनुमान अवस्थान होना प्राप्तीय लिख है। वहां अनुमानक अनुमानक विश्वप होना होण जानाना चिहित सही अनुमानक अनुमान होना देशमानिक स्वत्र अनुमानक स्वत्र अनुमानक स्वत्र अपना होना स्वत्र अनुमानक स्वत्य अनुमानक स्वत्य अनुमानक स्वत्य अनुमानक स्वत्र अनुमानक स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य अनुमानक स्वत्य स्वत्य स्वत्य अनुमानक स्वत्य स्वत्

यहाँ देशना लिखके प्रज्ञाने जो आचार्य आदि पदका प्रहुण किया है थो उससे मोलमार्गके अनुरूप उपदेश-देते हुए सम्यदृष्टियोका प्रहुण किया है ऐसा यहाँ समझना वाहिए, स्वोद्धि जीवस्थानको नौची चुल्कियो प्रधादि तीन नरकोर्य ऋषियोका गमन न होनते वहाँ प्रथमोपदास सम्यत्नवको उत्पत्तिका बाहुप साधन धर्मश्रवण नहीं बन तकता? किसी शिव्य हारा ऐसी आकात करनेपर आचार्य देव सिर्नेनस्थान उस्त शकाका समाधान करते हुए लिखते हैं कि वहाँ पूर्वभवके सम्बन्धी, धर्मके ग्रहण करानेमें लगे हुए तथा सब प्रकारकी बाधाओं रहित ऐसे सम्यत्नुष्टि देवोका वहाँ गमन देखा जाता है, अत प्रारम्भके तीन नरकोमें धर्मश्रवणक्य बाहुय साधन बन जाता है। उल्लेख इस प्रकार है—

कथं तेसि धम्मसुणण सभवदि, तत्य रिसीण गमणभावा ? ण, सम्माइट्टिदेवाणं पुरुवभवसवधीण धम्म-पद्प्यायणे वावदाणं सयळवाधाविरहियाण तत्य गमणदसणादो । पु ६, ४३३ ।

इससे स्पष्ट है कि सम्यम्हिन्दयोके द्वारा मिला हुआ मोक्षमार्थ के अनुरूप उपदेश हो अन्य जीवोमे प्रथमोपनम सम्यन्दर्शनको उत्पत्तिका निमित्त होता है, अन्य मिथ्यादृष्टियोके द्वारा दिया गया उपदेश प्रथमोशम सम्यन्दर्शनकी उत्पत्तिमे बाहुय साधन नहीं होना।

ये चार लिख्यां हैं। इन चार लिख्यांसे सम्पन्न उक्त योग्यताबाले जीव जब काललिख्के योगमें बस्युरुवार्यद्वारा करणलिखके सम्युख होते हैं तब वे जीव सर्वप्रथम अथ.प्रवृत्तकरणरूप विशुद्धिको प्राप्त होते है। ऐसे जीबोक प्रथम समयसे परिणाम कैसे होते हैं, योग व उपयोग आदि कौन-कौन होते हैं इत्यादि सार्तीकी एच्छा उन चार पायाओं में की गई है जो सामान्यक्सों अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे प्रक्ष्णायोग्य है। वे चार है—'पंसणमीह-उनसामगस्य' हत्यादि ९१, ९२, ९२ और ९४ कमाकवाजी सुजगावां। । उनसे प्रथम सुवगायाका विवोध स्पर्योक्तरण वृण्णिज्ञामों और उनकी अध्ययका टीकामं करते हुए वत्रकामा है कि एन जीबोका परिणाम विगुद्धतर ही होता है, अविष्णुद्ध मही होता । केवल अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे रोक्तर ही विशुद्धतर परिणाम मही होता । किन्तु अध प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करन्तेण अव्यक्त हैं हिंसे लोबोका परिणाम आत्मसन्य उपयोग होने प्रीत समय अनत्तुणी विश्वकि किये हुए विगुद्धते विद्युद्धतर होता जाता है, क्योंकि जो मिय्यात्वकरणे महागतेले निकलकर अन्त्रव्यूर्ध सम्यद्धकारक्षी रत्तको अपन करनेक सम्युद्ध है, जिल्होने क्षायोग्यम आदि चार लिक्श्योको सम्पन्नताकै कारण अपनी सामर्थको बड़ाया है और जो सर्वेग और निवस्तावये चुन्त है ऐसे जीबोके परिणामोमे प्रति समय सहज्ञ ही अनन्तगुणी विशुद्धि होती है हम्मी सर्वेक नही ।

कमों के प्रहणमें निमित्त रूप जीव प्रदेशोंकी परिस्पत्ररूप पर्यापको योग कहते हैं। ये जीव नियमसे पर्याप्त होते हैं, इस्तिष्ठ एकके प्यारह पर्याप्त योगोंसे आहारक काययोगको छोडकर रस पर्याप्त योगोसेसे कोई एक पर्याप्त योग होता है। यथा—मनोयोगके चार भेदोंसेसे कोई एक मनोयोग होता है या वचन योगके चार भेदोंसेसे कोई एक वचनयोग होता है या औदारिक काययोग या वैक्रियक काययोग होता है।

कोष, मान, माया और लोभके भेदसे कवाय चार प्रकारको है। उनमेसे कोई एक कयाय परिणाम होता है। इतनी विशेषता है कि एक तो ऐसे जोबोका उपयोग परवक्षी न होकर, नियमसे आत्मकसी होता है, इसलिए बहु कयाय परिणाम उत्तरोत्तर वर्षमान न होकर हीयमान होता है। इसरे पूर्व विचित पापकर्मोका अनुभाग डिस्थानीय तो पहले ही हो गया है। सायही उसमें प्रति समय अनत्तपूणी हानि होती जाती है, इस-लिए भी वहाँ होनेवाला कवाय परिणाम उत्तरोत्तर हीयमान ही होता है।

जीकोका जो अर्थको पहण करने रूप परिणाम होता है उसे उपयोग कहत है। वह दो प्रकारका है— साकार और अनाकार। अनाकार उपयोगका नाम दर्शनीपयोग है और साकार उपयोगका नाम ज्ञानीपयोग है। यह अनाकार उपयोग अधिमर्थक होनेसे सामाध्यक्षण प्रदाशको बहुग करता है, अब ऐसे उपयोगके कालमें विमर्थक स्वरूप जीवादि तत्वायोंकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, अब यहाँ साकार उपयोग केशी बानोपयोग ही स्वीकार किया गया है। उससे भी मिल्यात्व गुणस्थानसे तीन कुजाक ही सम्भव है, अब उपयो के कोई एक उपयोग महाँ होता है यह उक्त स्थवपर अध्यक्षण उपयोग करता सुक्ति हमा गया है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिये पुरु २०५ के विशेषार्थ पर द्षित्यात करता चाहिए।

इन जीवोक उपरोक्तर वर्धमान पीत, पद्म और घुक्छ इन तीनो केश्याओमसे कोई एक केश्या होती है। यह कपन तिर्यक्षों और समुप्योक्षी मुख्यतांत्र किया है, क्योंकि देवो और नारिक्योंमें जहीं जो केश्या है वहाँ वह अनसे केकर मरप्यतक नियससे बनी रहती है, इसकिए यहाँ नारिक्यों और देवोंके सम्मर्थकांके समुख होने पर कौन केश्या होती है इसका निर्यंग कर जहाँ एक केश्या अलामुंत्रतें अधिक काल तक मही होती ऐसे मनुष्यों और निर्यक्षिकों अथेशा हो यहाँ ऐसे जीवोंके कौन केश्या होती है इसका निर्यंग किया है। ऐसे मनुष्यों और तिर्यक्षोंके अध्या तीन केश्याओं कोई एक केश्या नियमसे वर्धमान ही होती है। यदि अतिमद विश्वादिक साथ उनत जीव सम्मर्थकांकों सत्मुख हों तो भी उनके अषय पीतकेश्याहण परिपाम देवा जाता है। नारिक्यों के हुएल, नीट और कमिर्वक्षेत्र किया नरकमें जो अवस्थित केश्या हो तह नियमसे हाथमान ही होती है। वह तियमसे हाथमान ही होती है जीर स्वाप्यों में काण, नीट और चुक्कमें वहाँ जो अवस्थित केश्या हो तह नियमसे हाथमान ही होती है कित नरहाँ गी ते, पद्म और चुक्कमें कहाँ जो अवस्थित केश्या हो वह नियमसे हाथमान ही होती है इतना यहाँ विशेष जाना चाहिए।

तीनो बेदोमेसे अन्यतम वेद होता है। करणानुयोगमें चौदह मार्गणाओका कथन नोआगम भावपयिषको ध्यानमे रखकर ही किया गया है। इसलिए वेद कौन होता है ऐसी पुच्छाके होने पर जो यह उत्तर दिया

गया है कि तीनो बेदोमें दो कोई एक वेद होता है तो इस उत्तर द्वारा भाववेदका ही पहण करना चाहिए।
क्रिक प्रारमके पीवचें प्रथमानतककी प्रारम ज्याने पुरुष, स्त्री और नुपुंक्क संत्री पंचिद्रिय प्रार्मकक जीवोकों
को हो कहती है, जब जयभवणकारने वेदके द्वस्य और भाव ऐसे प्रेर करके दोनो प्रकारिक तीनो वेदवाले जीव प्रयमोग्यस सम्यव्दर्शनको उत्पन्न करते हैं उसमें कोई विरोध गद्दी है यह निर्देश किया है। परमायम चार अनुयोगोगे विभवत है। उनमेरी चरणानुयोगमें बाह्य आचारकी अधेशा विचार किया गया है, इसलिए उस्त्र च्यावेद विवशित है और करणानुयोगमें तोआगम भाववर जीवोकों अर्थ-व्यजन पर्याय छी गई है, इसलिए उसमें भाववेद विवशित है है हता यहाँ विवश्य समझना चाहिए।

दूसरी सुन्नगाथा 'काणि वा पुन्नवद्धाणि' हत्यादि हैं। इसमें आठो कमेंकि प्रकृति जादिके भेदसे चारो प्रकारके सत्त्व, वस्त्व, उदस् और उदीरणा विषयक पुण्छाका चुणितृत्रों और जयस्वका टीका द्वारा विचार किया गया है। इतमेंसे प्रकृति सत्त्वका विचार करते हुए जो निर्देश किया है उसके अनुसार मोहनीय कमंकी २६-२७ मा २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती हैं। अनादि मिध्यादृष्टिके २६ प्रकृतियोकी सत्ता होती हैं, सार् मिध्यादृष्टिके यथासम्भव २६,२७ या २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती है। कारण स्पष्ट है। आयु कमंकी एक मुख्यमान आयुक्ती अपेक्षा एककी और यदि परभव सम्बन्धी आयुक्ता बन्ध किया हो तो दोको सत्ता होती हैं। मामकर्मकी अपेक्षा आहारकनतृष्क और तीर्थकर प्रकृतिको छोडकर ८८ प्रकृतियोकी सत्ता होती हैं। जाना-बरणादि शेष पांच कमोंके जितने अवालर भेद हैं उन सबकी सत्ता होती हैं।

यहाँ यह प्रश्न किया गया है कि सादि मिध्यादृष्टिके आहारक चतुल्का मन्त्र सम्भव है, डविलए अन्य प्रकृतियोके साथ उनकी सत्ता भी कहती चाहिए। इस प्रस्तका समाधात करते हुए बतलाया है कि वेदक सम्यक्तके कालसे आहारक घरीरकी उहेलनाका काल अत्य है, इसलिए प्रथमीयशम सम्यक्तके सन्मुल हुए सादि मिध्यादिष्टिक आहारक चतुल्कका सन्त्र नहीं पाया जाता।

ऐसे जीवोके आयुकर्मका स्थितिसत्त्व तत्प्रायोग्य होता है। तथा शेप कर्मोका स्थितिसत्त्व अस्त -कोडाकोडीके भीतर होता है।

ऐसे जीवोके अप्रशस्त कर्माका अनुभाग हिस्यानीय हांना है और प्रशस्त कर्माका चनु स्थानीय होता है। वर्णादिचनुष्क अपने उत्तर भेदोके साथ प्रशस्त भी होते है और अप्रशस्त भी होते है। तथा प्रदेशस्तकर्म अजयन्य-अनुकृष्ट होता है।

उसी दूसरी गाथाका दूसरा चरण है—'के वा असे णिक्षधिर' नवनुमार उक्त जीव किन प्रकृतियोके क्यक होते हैं टक्का विचार सीम श्रव्यकोके द्वारा किया गया है। । अत तीनी रव्यकोसे समानक्ष्मे पाई जाने-बाली प्रकृतियों इस प्रकार है—५ जानावरण, ९ दर्शनावरण, सातावेदनीय, निश्याल, सोलट्ट क्याय, पुरुप-वेद, ह्वास्य, रति, भय, जुलुप्ता, पञ्चेन्द्रिय, जाति, तैत्रस घरीर, कार्मणवारीर, समचनुरस, सस्यान, वणीह चुलुक, अगुरुष्ठमु आदि चार, प्रशस्त विहासोगति, त्रसादि चतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और वांच अन्तरास ।

अब यदि अघ प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे स्थित जीव मनुष्य और तिर्यञ्च हं तो वे उक्त ६६ प्रकृ-तियोके साथ देवगति वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आगोपाग, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वो और उच्चगोत्र इन पाँच प्रकृतियोंका भी वन्य करते हैं।

यदि देव और छह पृथिवियोके नारको जीव है तो वे उनत ६६ प्रकृतियोके साथ मनुष्यगति, औदा-रिक घरीर, वज्यवंभनाराच सहनन, औदारिक घरीर आगोपाग, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगौत इन छह प्रकृतियोका भी वण्य करते हैं।

यदि सातवी पृथिवीके नारकी है तो वे उनत ६६ प्रकृतियोके साथ तिर्यक्षगति, औदारिकशरीर, औदारिक आगोपाग, वज्यपंभनाराचयहनन, निर्वक्षगत्यानुपूर्वी, कदाचित् उद्योत और नीचगोत्र इन ७ या ६ प्रकृतियोका भी बन्ध करते हैं। स्थितिबन्ध तीनो बण्डकोमे कही गई इन सब प्रकृतियोका अन्त कोडकोडी प्रमाण होता है। जो अप्रकारत प्रकृतियों है उनका डिस्थानीय और जो प्रशस्त प्रकृतियों है उनका चतु स्थानीय अनुभागबन्ध होता है।

पांच जानावरण, छह दर्शनावरण, साता बेदनीय, बारह कथाय, पुरुपवेर, हास्य, रित, भया, जुगुसा, विश्वंश्वाणीत, मृत्युवर्गात, प्रश्वंश्वियालीत, औदारिक धारीर, कार्योण धारीर, औदारिक धारीर कार्योण, वर्णाव, प्रश्वंक धारीर, स्थिर, शुम, यश क्रीति, विमांग, उच्चेत्रीय कीर पांच अन्तराय इन ५४ म्हितियोका अनुकट प्रदेशकाय होता है तथा निर्शानहा, प्रचलाप्त अत्रायम्य हा पर महत्त्वर्गाक अनुकट प्रदेशकाय होता है तथा निर्शानहा, प्रचलाप्त अत्याप्त, वर्णाव, स्थानमृत्यं प्रमच्याप्त, अत्याप्त, वर्णाव, वर्ण

उसी दूसरी गायाका तीसरा पाद है— कदि आविलय पविभात । नवनुसार उदय-अनुद्यक्यमे कितनी प्रकृतियां उदयाविलयं प्रवेश करती है इस पृष्णाका समाधान करते हुए बतलाया है कि पहले विकानी प्रकृतियोंको सत्ताका निर्देश कर आये हैं वे सब उदयाविलयं प्रवेश करती है। इतनी वियोगता है कि जिन जीयो-ने परभव सावन्यी आयुका वन्य किया है उनकी उस आयुकी आवाषा भूज्यमान आयु-प्रमाण होनेसे वह उदयाविलयं प्रवेश नहीं करती है। यहां इतना और वियोग जान लेना चाहिए कि परभव सम्बन्धी आयुका वन्य होते सामग जितनी भूज्यमान आयु शेप रहती है उसका करलीपात हुए बिना निर्येक क्रमसे भीग हारा ही उनकी निर्वेश होती है।

जसी गाथाका चौधा चरण है—'कदिण्ड वा पर्वसगो।'—तदनुसार अध्य प्रवृत्तकरणके प्रवम समयमें स्थित जीवोंके कितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है इस पुष्पकास समयान करते हुए बनलाया है कि पीच जानावरण, पार्च प्रवाद करिया है कि पीच जानावरण, पिथ्याल, पश्चित है कि पीच जानावरण, पिथ्याल, पश्चित है कि पाच जानावरण, पिथ्याल, पश्चित है जह जह जह उदीरण होती है, क्योंकि यहारण ये प्रवादस्वकण प्रकृतियों है। अनताव जियमसे उदीरणा होती है, क्योंकि यहारण ये प्रवादस्वकण प्रकृतियों है। इसलिए इनकी समाक्ष्यसे चारो गतियांसे उदर-उदीरणा पाई जाती है। इनके सिवाय साता और अमाता इनसेसे किसी एक प्रकृतियों चारो गतियोंसे उदस-उदीरणा पाई जाती है। इसले प्रवादस्व सारिष्ठ मोहलीयकी अपेशा ४ क्रीप, ४ मान, ४ माया और ४ लोभसंब कोई चान, हास्यादि दो युग्यगेसेसे कोई एक युग्ज, मस, जुगुस्सा या दोनों या दोनों नहीं इस प्रकृतियोंकों भी उदय-उदीरणा होती है।

अब यदि नारकी है तो उक्त प्रकृतियोके साथ नपुसकवेद, नरकायु, नरकाति, बैक्रियिक घरोर, हुडसस्यान, बैक्रियिक घरोर आगोपाग, अप्रशस्त बिहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति और नीचगोत्र इन ग्यारह प्रकृतियोक्ती भी उदय-उदीरणा पायी जाती है।

यदि तियंख्न है तो ३ वेदोमेंसे कोई एक वंद, तियंख्नायू, तियंज्यनाित, औदारिक वारीर, छह सस्यानो-मेंसे कोई एक सस्यान, औदारिक शरीर आगोपाग, छह महत्ताोमेंसे कोई एक सहत्तन, कदाचित्र उद्योत, दो विह्यायोगित्योमेंसे कोई एक, सुभग-पुभंगमेंसे कोई एक, सुस्वर-पुस्वरमेंसे कोई एक, आवस-अनादयंमेंसे कोई एक, यश कोर्ति-अयदा कीर्तिमेंसे कोई एक तथा नीच्योत्रकी नियमसे उदय-उदौरणा होती है।

यदि मनुष्य है तो तिर्यञ्चोके समान उदय-उदीरणा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्य-ञ्चायु और तिर्यञ्चगतिक स्थानमे मनुष्यायु और मनुष्यगति कहनो चाहिए। तथा मनुष्योमे उद्योतको उदय-उदीरणा नही होती और गोत्रकी दोनो प्रकृतियोमेंचे किसी एककी उदय-उदीरणा पाई जातो है।

यदि देव है तो उन्त प्रकृतियोके साथ पुरुष या स्त्रीवेद, देवायु, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतु-

रस्रसंस्थान, वैक्रियिक शरीर आगोपान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति और उच्च-गोत्र इनकी नियमसे उदय-उदीरणा होती है।

यहाँ जिस गतिमे जितनी प्रकृतियोकी उदीरणा बतलाई है, आयुको छोडकर उन प्रकृतियोकी तत्था-योग्य अन्त कोडाकोडी प्रमाण स्थितियाँ अपकांपित कर उदयमें दी जाती है और आयुओमें विसके उदय प्राप्त जिस आयुकों को स्थिति हो उसकी उदीरणा होती है। इसी प्रकार जिसके जिल प्रकृतियोकी उदय-उदीरणा होती है उत्तमें अथस्त प्रकृतियोकी बन्यस्थानसे अनन्तगुणी हीन चतु स्थानीय उदीरणा होती है और अयशस्त प्रकृतियोकी सन्वस्थानसे अनन्तगुणी होत हिस्यानीय उदीरणा होती है। तथा प्रदेशोंकी अपेक्षा अजयस्य-अनुत्कृष्ट उदीरणा होती है। यह उदीरणांका विचार है। इसी प्रकार उदयके सम्बन्धमं भी जानना चाहिए।

'के असे झीयदे पुब्ब' यह तीसरी सूत्रनाया है। इसके पूर्वाचंद्वारा दर्शनमोहकी उपरामना करनेके सम्मुख होनेके पूर्व ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूपसे किन कर्मोको बन्धव्युष्णिति हो जाती है और किन कमोकी उदयब्युष्णिति हो जाती है इसकी पुच्छा को गई है और उत्तराधं द्वारा किस स्थानपर अन्यर करणिक्रया होती है और किस स्थानपर किन कर्मोंका यह जीव उपशासक होता है यह पूच्छा की गई है।

भागे इन पृष्ठाओं का वृणिमुत्रों और अययवका टीकाइगर विस्तार से साधान करते हुए वीतीस बन्धायरणोका निर्देश करनेक बाद वर्शनमोहनीक उपयासके पृथक-पृथक गतिक अनुमार किन प्रकृतियों- क्या उदय होता है और कीन प्रकृतियों उदयशे आर्थिक्टन रहती है इसका विचार करते हुए वज्ञाया है कि साउदय होता है और कीन प्रकृतियों वा आर्थिक्टन रहती है इसका विचार करते हुए वज्ञाया है कि निर्द्धाद पोच वर्धनावरण, एकेन्द्रियादि या आर्थिक्टन रहती है। वर्शनमोहतियक उपयासक प्राप्त अर्थाय और साधारण नामकर्म ये प्रकृतियाँ उदयशे अपृथ्विक्टन रहती है। वर्शनमोहतियक उपयासक प्राप्त अर्थाय वाला औव न तो एकेन्द्रिय होता है। विचार है और न ही अपर्यान्य करते वाला औव न तो एकेन्द्रिय होता है। विचार है और न ही अपर्यान्य करते वाला औव न तो एकेन्द्रिय होता है। क्या वही करते प्रस्तिया उदयशे अपृथ्वन्य रहती है। यह औप निर्देश है। अपदेशसे किस गतिये किन प्रकृतियां तही करते पर रहता है यह मृज्ये जान केना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे सही उत्यक्त निर्देश नहीं किया है। अन्यन्तरण किया भी अप - प्रकृतकरण के प्रथम समयमे नही होनी और न ही यह जीव वहींपर उपयासक सज्ञावों प्राप्त होता है। आरं कही अन्तराहण किया होगी और तही आकर कर उपयासक स्वावों प्राप्त होता है। आरं कही अन्तराहण किया होगी और तही आकर वहीं अपसासक स्वन्धां पार होता है। आरं कहीं अन्तराहण किया होगी और तहीं आकर प्रदार्शन स्वर्णना वहीं इनका निर्देश करने ।

भी पूत्रगाया है— 'किट्टिदियाणि कम्माणि' आदि । इस द्वारा दर्शनमोहनीयका उपशामक जीव कितनी स्थितिका और कितने अनुमागका यात कर स्थितिसम्बन्धी और अनुभागमन्त्रभी किन स्थानको प्राप्त होता है यह पुच्छा की गई है । तदनुषार इसका समायान करते हुए तरुराया है कि अब प्रत्नकरण की रासमयों जो स्थितिसक्सों अन्द कोशकोड प्रमाण है उससेसे अपूर्वकरण और अनिवृत्तकरण परिणामीके बल्ते संस्थात बहुभागप्रमाण स्थितिको प्राप्त कर पूर्वकी विवसित स्थितिक सस्थातचे भागप्रमाण स्थितिको यह जीव प्राप्त होता है। तथा अप्रस्तक कर्मोका अब प्रवृत्तकरणके अनित्म सस्ययों जो अनुमाग प्राप्त होता है। इस अवस्थ अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका उक्त दोनों भागरक्ष राणामीके बल्ले पात कर उसके अनन्तवे भागप्रमाण अनुभाग प्राप्त होता है। इस अवस्थ अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका उक्त दोनों भागरक्ष होता है। इसने यह सम्प्रस्ताण अनुभाग प्राप्त होता है। इसने यह सम्प्रह्मोण अनुभागप्रमाण अनुभागका प्राप्त होता है। इसने यह सम्प्रह्मोण अनुभागका प्राप्त होता है। इसने यह सम्प्रह्मोण अनुभागक्ष स्थाप समयसे प्राप्त स्थाप अनुभागक्ष स्थाप अनुभागक्ष स्थाप समयसे प्राप्त होता है। इसने यह सम्प्रह्मो अन्त होता है। इसने यह सम्बर्ग प्राप्त होता है। इसने यह सम्बर्ग प्राप्त होता है। इसने यह सम्बर्ग अनुभागक्ष प्रमाण स्थापन प्राप्त होते है।

इस प्रकार अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररुपण करने योग्य वार गायाओके विषयका निर्देश करनेके बाद जिन तीन प्रकारके करण परिणामोके द्वारा दर्शनमोहनीयके उपश्रम होनेका निर्देश किया है उनका यहाँ विचार करते हैं।

जिन परिणामोके द्वारा दर्शनमोह और चारित्रमोहका उपशम आदि होता है उन परिणामोकी करण सक्का है। वे परिणाम तीन प्रकारके है—अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जिसमे विद्यमान

जीवांके परिणाम नीचे प्रवृत्त होते हैं उसे अब बृतकरण कहते हैं। ताल्पर्य सह है कि इस करणमें उपरिस (आगेके) समयमें स्थित जीवोंके परिणास नीचेंके (पूर्वके) समयमें स्थित जीवोंके भी गाये जाते हैं इस- किए इसकी अब प्रवृत्तकरण सजा है यह उस्त कथनान ताल्य है। जिस करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्व- अखमान नियमसे अनर-गुणकरमंस वृद्धि- करणमें प्रत्येक समयमें अस्वात्त के लक्ष्मान नियमसे अनर-गुणकरमंस वृद्धि- करणमें प्रत्येक समयमें अस्वात्त के लेकि में परिणामों से सुद्धा नहीं होते हैं, उनकी अपूर्व- करणमें प्रत्येक समयमें अस्वात्त के परिणामों से सुद्धा नहीं होते हैं, उनकी अपूर्व- करण संज्ञा है। जिस करणमें एक समयमें स्थित जीवोंके परिणाममें भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और जिल्ला समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में पर नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम में भेद नहीं है और मिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणामों से स्थान स्थान स्थान स्थान समयमें स्थान समयमें स्थान स्थान स्थान समयमें स्थान समयम समयमें स्थान समयमें

आगे इन तीन करणोका विशेष विचार करते हुए अध-प्रवृत्तकरणके विषयमे दो अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है । वे दो अनुयोगद्वार है---अनुकृष्टिप्ररूपणा और अल्पबहुत्व । उसमे सर्वप्रथम सूत्रनिबद्ध अल्प-बहत्वके साधनरूपसे अनुकृष्टिका निर्देश किया है। अध प्रवृत्तकरणका कुल काल अन्तर्मुहर्त है और परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है। उसमे प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समयतक पृथक-पृथक एक-एक समयमे स्थिति-बन्धापसरण आदिके कारणभूत और उत्तरोत्तर छह वृद्धिक्रमसे अवस्थित असस्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं । परिपाटी क्रमसे विरचित इन परिणामोके पुनरुक्त और अपुनरुक्त भावका अनुसन्धान करना अनुकृष्टि कहलाती है। यदापि यह अनुकृष्टि संसारके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोमे पत्योपमके असस्यातवे भाग-प्रभाण स्थान ऊपर जाकर व्यक्छित्र होती है, क्योंकि जधन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणामोकी ऊपर पत्योपमके अमख्यातवे भागपमाण स्थितिविशेषोमे अनुवृत्ति देखी जाती है। किन्तु यहाँ ऐसा न होकर अन्तर्महर्नप्रमाण अवस्थित स्थान व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद हो जाता है। यह अन्तर्मुहर्तप्रमाण अवस्थित स्थान अघ -प्रवृत्तकरणके कालके संख्यानवे भागप्रमाण है। यथा-अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे नाना जीवोकी अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं। पुन दूसरे समयमे प्रारम्भके कुछ परिणामोको छोडकर वे ही परि-णाम अन्य अपूर्व परिणामोके साथ कुछ अधिक होते हैं। यहाँ अधिकका प्रमाण, असस्यात लोकप्रमाण परिणाम-स्थानोमे अन्तर्म्हर्तका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे, उतना है। इसप्रकार अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयतक प्रत्येक समयके परिणाम पिछले समयके परिणामोसे साधिक होते जाते है। आगे इन परिणामोकी किस प्रकार अनुकृष्टि रचना बनती है आदि सब बातोका विशेष खुलासा मुलमे विस्तारसे किया ही है। इस-लिए वहाँमे जान लेना चाहिए। इसीप्रकार **इन परिणामोमे विशुद्धिको अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानका** अवलम्बन लेकर अल्पबहुत्व भी जान लेना चाहिए। विशुद्धिको अपेक्षा परस्थान अल्पबहुत्वका सदृष्टिद्वारा पु० २५१ में स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है, इसलिए इसे उसके आधारसे जान लेना चाहिए। यहाँ इतना संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त सदृष्टिमे विवक्षित किस स्थानसे दूसरे किस स्थानकी विशुद्धि अधिक है यह बतलानेके लिए जो वाणके चिह्न दिये हैं वे भूलसे उलटे लग गये हैं, अत उन्हें वही अपने अपने स्थानपर उलट देना चाहिए। ताकि परस्थान विशुद्धिके अल्पबहुत्वका ज्ञान करनेमे भ्रम न होने पावे।

दूसरा अपूर्वकरण है। इसका काल अन्तर्महुर्त है जो अब प्रवृत्तकरणके कालसे सक्षात्व ने मारामाण है। इसके प्रत्येक समयमं मानाओवांकी बरोजा असक्षत्त को अप्रयोग्ध समयमं विस्तृत्व से मारामाण देश होते हैं। अप्रत्येत अस्वेक समयमं परिणाम सूतरे समयमे परिणामोंसे मित्र हो होते हैं। यहाँ प्रयक्ष समयमं जिल्ला विश्वाद अप्रत्येत समयके परिणामोंसे मित्र हो होते हैं। यहाँ प्रयक्ष समयमं जिल्ला विश्वाद अप्रतन्त्र पृत्येत होते हैं। उससे उसी समयमं जिल्ला विश्वाद अप्रतन्त्र पृत्येत अप्रतन्त्र पृत्येत अप्रतन्त्र पृत्येत अप्रतन्त्र पृत्येत अप्रतन्त्र पृत्येत अप्रतन्त्र प्रत्येत समयक्षेत्र अप्रतन्त्र समयक्षेत्र प्रयक्ष अप्रतन्त्र प्रत्येत समयक्षेत्र अप्रतन्त्र अप्रतन्त्र प्रत्येत समयक्षेत्र अप्रतन्त्र सम्पत्यक्ष अप्रतन्त्र प्रत्येत सम्पत्यक्ष अप्रतन्त्र प्रत्येत सम्पत्यक्ष स्वात्य सामाण्यास्त्र अप्रतन्त्र स्वत्य स्वतन्त्र समयक्ष अप्रतन्त्र स्वत्य स्वत्यक्ष समयक्ष सम्पत्यक्ष स्वत्य सामाण्यास्त्र अप्रतन्त्र स्वत्य सम्पत्यक्ष स्वत्य सामाण्यास्त्र अप्रतन्त्र स्वत्य स्वत्य स्वत्य सम्पत्यक्ष स्वत्य स्वत

नहीं बनता, अत यहाँ प्रत्येक समयमे निर्वर्गणा होती है। अर्थात् यहाँ एक समयके परिणामोंमें हो नाना बीबोकों अपेका सद्वावता स्ववद्वाता बनती है। विवक्तित किसी भी समयके परिणामोंकों उससे मिश्र अन्य किसी भी समयके परिणामोंकों उससे मिश्र अन्य किसी भी समयके परिणामोंकों उससे मिश्र अन्य किसी भी समयके परिणामोंकों साथ सद्याता नहीं बनतों है—(२) हिस्तिकाण्डकायात । प्रत्येक स्थितिकाण्डकायात । प्रत्येक स्थितिकाण्डकायो का अल्यानहुँद हैं। इतने कालके भीउर सत्तायों स्थित आयुक्तमंके सिवाय अन्य कर्मोंकी स्थितिकों एक काण्डकप्रमाण स्थितिका कालिकासंसे पावत अल्यानहुँद अल्यान स्थान कर कर्मों जी स्थितिकों उत्तता कर स्थान प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक स्थान स्थान प्रत्येक स्थान कर्मों जी स्थितिकों उत्तता कर स्थान प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक स्थान स्थान प्रत्येक स्थान स्थान प्रत्येक स्थान स्थान

- (२) स्थितिकच्य जो अध प्रवृक्तरणमें होता चा उससे सही अपूर्व होता है। तालप्यं यह है कि अध प्रवृक्तरणके प्रथम समयने ही उससे पहले कंपनेवाले स्थितिकच्ये पर्ण्योपमके सस्थातव आगकम स्थितिका यह जीक क्षय प्रवृक्त करण करण करण हो हो दे इतना स्थितिक समात होनेपर पर्योपमके सस्थातव आगकम दूषरे स्थितिकच्यका प्रारम्भकर उसका भी अल्यमुंद्रतंकालक करण तता रहता है। इराक्तर अध प्रवृक्तरणके काण्ये सस्थात हुवार स्थ्यप्रमाण स्थितिकच्यापस्य अध प्रवृक्तरणके काण्ये काण्ये स्थातिकच्यापस्य अध प्रवृक्तरणके काण्ये काण्ये के भीतर होते हैं। तथा अपूर्वकरणके प्रथम सस्थात एक स्थितिकच्यापस्य अध प्रवृक्तरणके काण्ये के भीतर होते हैं। तथा अपूर्वकरणके प्रथम स्थात स्थात स्थात है। पुत अध्य स्थातिक समायमाण क्षा कि स्थातिकच्यापस्य प्रथम स्थातिकच्यापस्य प्रथम स्थातिकच्यापस्य प्रथम स्थातिकच्यापस्य ज्ञानन चाहिए। । तथा इसी प्रकार इस स्थितिकच्यापस्य काणके कालके भीतर भी सच्यात हुवार स्थितिकच्यापस्य प्रानन चाहिए। । तथा इसी प्रकार इस स्थितिकच्यापस्य प्रोक्त क्ष्यकच्यापक्त काणक होता है। इतन वार हिए । त्या स्थित व्यापस्य स्थानन चाहिए। । तथा इसी प्रकार इस स्थितिकच्यापस्य स्थानन चाहिए। । तथा इसी प्रकार इस स्थितिकच्यापस्य स्थान काणक होता है। उतना हो। तथा स्थान विशेष ज्ञानचा साहिए। । तथा हिता है। इतना सहा विशेष ज्ञानचा साहिए। । तथा इसी प्रकार इस स्थितिकच्यापस्य स्थान काणक होता है। इतना सहा विशेष ज्ञानचा साहिए। । तथा इसी प्रकार इस स्थानचा सहा विशेष ज्ञानचा साहिए। । तथा इसी प्रकार इसी स्थापस्य स्थानचा काणक होता है। उतना हो। तथा स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापक काणक हो। हो उतना हो। तथा स्थापस्य स्थाप
- (३) यहाँ अब प्रवृत्तकरणके प्रथम समयते लेकर ही तीनो करणोके कालके भीतर वो अप्रगस्त कर्म बेंचने हैं उनका प्रयेक समयमे डिस्थानीत अनुभागवन्य होकर भी वह अनन्तगुणा हीन होता रहता है और जो प्रशस्त कर्म बेंधते हैं उनका प्रयोक समयमे चतुः व्यानीय अनुभागवन्य होकर भी वह अनन्तगुणा और को होता रहता है। दर्शनमाहनीयकी उपशम्मता करनेवाला श्रीव आयुक्तमंका वन्य नहीं करता, इसलिए उसकी अपेका यह तथा स्थितकाल्यकमात आदि कोई कथन नहीं आनना चाहिए।
- ४, अपूर्वनरणके प्रयम समयसे सतामे स्थित अप्रसस्त कमोका अनुभाग काण्डकपात होने लगता है। यही एक-एक अनुभागकाण्डकपातका काल अत्यमूंत होकर भी वह स्थितिकाण्डकपातके सक्यात हजारके भागममाण है। अर्थान एक स्थितिकण्डकपातके कालके भीतर सक्यात हजार अनुभागकाण्डकपात हो जाते है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणने भी जानना चाहिए। यह अनुभागकाण्डकपातिकीय अथ.प्रवृत्तकरणने यही होती।
- ५ इसी प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयसे आयुक्तमंको छोडकर रोप सात कमोंका गुणश्रीणितिक्षेय प्रारम्भ हो जाता है। आयुक्तमंका गुणश्रीणितिक्षेय क्यो नहीं होता इस प्रश्नका स्वाप्तामा करते हुए बताव्या है कि ऐसा स्वाप्ताम करते हुए बताव्या है हिता हो प्रारम्भ का अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कावले कुछ अपिकका प्रमाण कितना है इस प्रश्नका समाधान करते हुए अत्वकास है। इत रोगो करणोंके कावसे कुछ अपिकका प्रमाण कितना है इस प्रश्नका समाधान करते हुए बतावाया है कि अनिवृत्तिकरणका जितना काव है उसका संख्यातव्यो माग कुछ अधिकका प्रमाण है। यहाँ गुणश्रीणितिवंयको विधा मूल (पु.० २६५) से जान केनी चाहिए। इतना विधेय है कि यहाँ गांकितावर्षिय गुणश्रीणितिवंय होता है। गुणश्रीणितिवंयको अपना समयसे केकर जैसे-तैसे एक-एक समय व्यतीत होता बता है वैसे ही वैसे गुणश्रीणितिवंयका आयाम भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसीका नाम गांकितावर्षिय गुणश्रीणितवंय होता है।

इस प्रकार उक्त विशेषताओं के साथ अपर्वकरणके कालको समाप्त कर यह जीव अनिवासिकरणमें प्रवेश करता है। इसका भी काल अन्तर्मृहर्त है। परन्तु यह काल अपर्वकरणके कालके मंक्यातवें भाग प्रमाण है। यहाँ प्रत्येक समयमे एक ही परिणाम होता है। अन्य वे सब विशेषताएँ यहाँ भी पाई जाती है औ अपर्वकरणमे होती हैं। विशेष स्पष्टीकरण मलसे जान लेना चाहिए। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणके संस्थात बहुभागप्रमाण कालके जाने पर यह जीव अन्तरकरण क्रियाके करनेके लिए उद्यत होता है। यदि अनादि मिध्यादृष्टि है तो एकमात्र मिध्यात्वकी अन्तरकरणक्रिया करता है और सावि मिध्यादृष्टि होकर भी मिथ्यात्वके साथ सम्यग्निथ्यात्वकी सत्तावाला है तो मिथ्यात्व और सम्यग्निथ्यात्वकी अन्तरकरणक्रिया करता है और यदि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीनोकी सत्तावाला है तो तीनोकी अन्तरकरण क्रिया करता है। जिस समय अन्तरकरण कियाका प्रारम्भ करना है उस समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके कालके बराबर स्थिति निषेकोको छोडकर उससे उपरके अन्तर्महर्तप्रमाण निषेकोका अभाव करना अन्तरकरण कहलाता है। यहाँ जिन निषेकोका अभाव कर अन्तर किया जाता है उनसे नीचे अर्थात पर्वके सब निषेकोंकी प्रथम स्थिति संज्ञा है और उनसे उत्परके सब निपेकोकी दिलीय स्थिति सज्ञा है। अन्तरके लिए ग्रहण किये गये निषेकोंका इन्ही दोनो स्थितियोमे निक्षेप होता है और इस प्रकार अन्तर्महर्त कारूमें अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न **हो** जाती है। यह अन्तरकरण क्रियाका काल एक स्थिति काण्डकघातके कालके बराबर है। इस प्रकार जब यह अन्तरकरण क्रिया कर लेता है तब बहाँसे लेकर उपशामक कहा जाने लगता है। यदापि यह अध प्रवृत्त-करणके प्रथम समयसे ही उपशामक है तो भी यहाँसे उसकी यह संज्ञा विशेषरूपसे हो जाती है। इसके बाद जब तक मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आविल-प्रत्याविल प्रमाण धेष रहती है तब तक आगाल-प्रत्यागाल होते रहते हैं। दितीय स्थितिके कर्म परमाणओका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमे निक्षिप्त होना आगाल कहलाता है और प्रथम स्थितिके कर्मपरमाणओका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त होना प्रत्यागाल कहलाता है। जब मिथ्यात्वको प्रथम स्थिति आविल-प्रत्याविलप्रमाण शेष रहती है तबसे मिथ्यात्वका गणश्रीणनिक्षेप नही होता। ( यहाँ सम्यक्तव और सम्यग्निध्यात्वकी सत्ता होने पर उनका भी प्रहण कर लेना चाहिए।) आयुकर्मके सिवाय शेष कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप होता रहता है। यद्यपि मिथ्यात्वका गुण-श्रीणनिश्चेप तो नहीं होता. परन्त उसकी प्रत्याविक्रमेंसे एक आविक्रिकाल तक उदीरणा होती रहती है। जब एक आविलिकाल शेप रहता है तब वहाँसे मिथ्यात्वका उदीरणारूपसे घात नहीं होता। परन्तु जब तक मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति शेष रहती है तब तक उसका स्थिति-अनुभाग ∣काण्डकघात होता रहता है। हाँ प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वके बन्धके साथ उनकी भी परिसमाप्ति हो जाती है। यह अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टि जीव है। इसके अगले समयमें यह जीव प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है। यहाँ दर्शनमोहनीयका उदयके बिना अवस्थित रहना ही उपशम कहलाता है। यहाँ दर्शनमोहनीयका सर्वोपशम सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका सक्रम और अपकर्षण पाया जाता है। इसलिए स्वरूप सन्मुख हो यह जीव अन्तरमे प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लेकर ही प्रथमोपशम सम्यग्दष्टि हो जाता है। और जिस समय यह जीव प्रथमोपशम सम्यादृष्टि होता है तभी मिथ्यात्वके तीन भाग करता है---मिथ्यात्व, सम्याग्मध्यात्व और सम्यक्त्व। इनमेसे प्रथम दो भाग सर्वधाति है और अन्तिम भाग देशधाति है। विशेष विचार मूलसे जान लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि उक्त सम्ययदृष्टि जीवके गुणसक्रमके काल तक मिथ्यात्वके सिवाय शेष कर्मोंका स्थितिश्रात, अनुभागधात और गुणश्रीणिनिक्षेप होता रहता है।

 सम्पन्न करता है। बीचमें यह जीव सासादन गुणस्थानको मी नही प्राप्त होता। किन्तु दर्शनमोहनीयके उपकारत होने पर उपशम सम्यक्त्वके कालमे अधिक से अधिक छह आवर्ति और कम से कम एक समय शेष रहने पर यह जीव अनन्तानुबन्धीमेसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता हैं। किन्तु दर्शनमोहनीयके क्षीण होने पर सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति नहीं होती। चौथी गाथामे बतलाया है कि दर्शनमोहनीयके उपशमका प्रस्थापक साकार उपयोगवाला ही होता है। किन्तु निष्ठापक और मध्यम अवस्थावालेके लिए यह नियम नहीं है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण इस सूत्रगायाकी टीकाके अन्तमे किया ही है, अत. इसे वहाँसे जान लेना चाहिए। चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिक काययोग और वैक्रियिककाययोग इन दस योगोमेसे किसी भी योगमे तथा मनुख्यो और तिर्यक्कोकी अपेक्षा कम से कम तेजो केश्याको प्राप्त यह जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है। पाँचवी गाथामे बतलाया है कि उक्त मिथ्यादृष्टि जीवके दर्शनमोहका उपशम करते समय नियमसे मिथ्यात्वकर्मका उदय होता है। किन्तु दर्शनमोहकी उपशात अवस्थामे मिथ्यात्व कर्मका उदय नही होता। तदनन्तर उसका उदय भजनीय है—होता भी है और नही भी होता। छटी गायाम बतलाया है कि उपशम सम्यन्दृष्टिके दर्शनमोहनीयके तीनो कर्म सभी स्थितिविशेषो-की अपेक्षा उपशान्त अर्थात् उदयके अयोग्य रहते हैं। इस कालमे किसी भी प्रकृतिका उदय नहीं होता तथा वे सब स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमें अवस्थित रहते हैं। जघन्य स्थितिविशेषमे जो अनुभाग होता है वहीं सब स्थितिविशेषोमे पाया जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सातवी गाथामे बतलाया है कि जब तक यह जीव दर्शनमोहनीयका उपशम करता है तब तक मिथ्यात्व निमित्तक बन्व होता है। किन्तु उसकी उपशान्त अवस्थामे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नही होता। बादमे जब उपशान्त अवस्थाके समाप्त हो जानेके बाद यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमे वह जीव आता है तो मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है अन्यथा मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं भी होता। आठवी गाथामे दर्शनमोहनीयका अबन्धक कौन जीव है इसका नियम किया गया है। नौवी गाथामे सर्वोपशमसे उपशान्त अन्तर्मूहर्तकाल तक रहकर बादमे दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमेसे किसी एक प्रकृतिका उदय होता है यह वतलाया गया है। यहाँ सर्वो-पशमका तात्पर्य दर्शनमोहनीयकी तीनो प्रकृतियोके उदयाभावरूप उपशमसे है। दसवी गायामे वतलाया है कि यदि अनादि मिथ्यादृष्टि प्रथमबार सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तो वह सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। यदि एक बार सम्यकत्वको प्राप्त करनेके बाद बहुत काल व्यतीत हो गया है तो वह भी सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। और यदि जल्दी ही पुन पुन उसे प्राप्त करता है तो वह उसे देशो-पशमसे भी प्राप्त करता है और सर्वोपशमसे भी प्राप्त करता है। यदि बेदक कालके भीतर प्राप्त करता है तो देशोपशमसे उसे प्राप्त करता है और वेदक कालके निकल जानेके बाद प्राप्त करता है तो वह उसे सर्वो-पशमसे प्राप्त करता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रसगसे सर्वोपशमका अर्थ दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमे से किसी भी प्रकृतिका उदय न होकर अनुदयरूप रहना अर्थ लिया गया है। साथ ही अनन्तानुबन्धीका भी अनुदय होना चाहिये । म्यारहवी सूत्र गांथामे बतलाया है कि सम्यक्त्वके प्रथम लाभके अनन्तर पूर्व नियमसे मिष्यात्व होता है किन्तु द्वितीयादि बार लाभके अनन्तर पूर्व मिष्यात्व भजनीय है । बारहवी सूत्र गाथामे बतलाया है कि जिसके दर्शन मोहनीयकी तीन या दो प्रकृतियोकी सत्ता होती है उसके यथासभव दर्शनमोह-नीयका संक्रम होता भी है और नही भी होता। किन्तु जिसके एक ही प्रकृतिकी सत्ता होती है उसके उस प्रकृतिका संक्रम नही होता । तेरहवी सूत्र गाथामे बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान करता है और कदाचित् नही जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भावका भी श्रद्धान करता है । चौदह-वी सूत्र गायामें बतलाया है कि मिथ्यादृष्टि जीव गुरुके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान नहीं करता । किन्तु असद्भावका उपदेश मिले चाहेन भी मिले तो भी श्रद्धान करता है। पन्द्रहवी सूत्रगाथामें बतलाया है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके साकार और अनाकार दोनो प्रकारका उपयोग पाया जाता है। किन्तु विचार पूर्वक अर्घको ग्रहण करते समय उसके साकार उपयोग ही होता है। यह दर्शनमोहोपशामनासे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सूत्रगाथाओंका संक्षिप्त तात्पर्य है । विशेष स्पष्टी- करणके लिए मूल पर दृष्टिगात करना चाहिए। यहाँ सुत्रमाचा ९८ और १०९ में कहाँ किस प्रकार कौन-कौन उपयोग सम्भव हैं इस विषयका निवंद किया है तो इसे समझनेके लिए अद्वापरिमाणका निवंदा करने बाजी (१५ से २० तक) मुदगायाओं पर दृष्टियात करके प्रकृत विषयको समझ लेला चाहिए। विशेष मुलासा उक्त सुन्नगायाओं के प्रास्थानके समस कर ही आये हैं।

कर्मत्रकृतिकी २४ जनावनी 'सम्मद्दिद्दी नियमा' और २५ क्रमाककी 'मिच्छिद्दिट्टी नियमा' गावाएँ रचना और अर्थ दोनो दृष्टियोर्स करायप्रामृत्वकी १०७ और १०८ क्रमाककी गायाओका पूरा अनुसरण करती है। नाम कर्मत्रकृतिकी २६ क्रमाककी गाया कराययामृतकी १०९ क्रमाककी गायाका लगमग शब्दश अनु-सरण करती हुई भी अर्थकी अर्थका कुछ अन्तर हैं।

जयभवला टीकाकारने इस गायाके तीसरे चरणमे आये हुए 'वज्ञणोगहाँम्म' 'पदका 'विचार-पूर्वेतार्थप्रहण।वस्थायाम्' — 'विचार पूर्वेक अर्ष प्रहणको अवस्थामे' अर्थ किया है। जब कि कर्मप्रकृतिके चुणिकारने इस पदका अर्थ 'व्यक्षनावसह' किया है। चुणिका समग्र पाठ इस प्रकार है—

'अह वजणोग्गहम्मि उ' ति—जित सागारे होति वजणोग्गहो होइ ण अत्थोग्गहो होइ । जम्हा ससयनाणी अञ्चलनाणी वच्चति ।

चृणिकारके इत कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सम्प्रीमध्याद्ष्टि गुणस्थानमें ईहा, अवाय और धारणा जानको बात तो छोड़िये अर्थावयह भी स्वीकार नहीं करते रहें । यहां अव्यवक स्वरूप संस्थजानके अर्थमे अवजनावयह शब्दका प्रयोग हुआ है ऐसा उसके उक्त चृणिमे किये गये विद्योग ब्यास्थानसे प्रतीत होता है। इस बातको मञ्जयिति अपनी टीकामे इन शब्दोमें स्वीकार किया है—सशयज्ञानिप्रस्थता च व्यञ्जना-वयह ऐविति ।

# कषायप्राभृत दिगम्बर आचार्योंकी ही कृति है

( 8 )

. प्रार्भृत और उसकी चूर्णिका भरपूर सहारा लेना पडा वहाँ उनके महयोगी तथा प्रस्तावना लेखक श्री स्वे. मुनि हेमचन्द्रविजयजी कषायप्राभृत और उसकी चूर्णिको अपने मनगडन्त तर्को द्वारा श्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका सवरण न कर सके। आगे हम उनके उन कल्पित तर्कोपर सक्षेपमे क्रमसे विचार करेगे जिनके आधारसे उन्होंने इन दोनोंको श्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है। उसमे भी सर्वप्रथम हम मूल कषायप्राभृतके ग्रन्थ परिमाणपर विचार करेगे, क्योंकि ध्वे. मुनि हेमचन्द्र विजयजीने अपनी प्रस्तावना ८ पृ. २९ मे कवायप्राभृतके पन्द्रह अधिकारोमे विभक्त १८० गायाओंके अतिरिक्त शेष ५३ गायाओंके प्रक्षिप्त होनेकी सम्भावना व्यक्त की है। किन्तु उसके चूणि सुत्रोपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि आचार्य श्री यतिवृषभके समक्ष पन्द्रह अर्थाधिकारोमे विभक्त १८० सूत्र गाथाओके समान कपायप्राभृतके अगरूपसे उक्त ५३ सूत्रगाथाये भी रही है। इनपर कही उन्होने चूर्णिसूत्रोकी रचना की है और कही उन्हें प्रकरणके अनुसार सूत्ररूपमें स्वीकार किया है। जिनके विषयमे व्ये मुनि हेमचन्द्र विजयजीने प्रक्षिप्त होनेकी सम्भावना व्यक्त की है उनमेंसे 'पुरुविम्म पचमिम्म दु' यह प्रथम सूत्र गाया है जो ग्रथके नाम निर्देशके साथ उसकी प्रामाणिकता को सूचित करती है। इसपर चूणिसूत्र है—'णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्थुम्स तदियस्स पाहुडस्स' इत्यादि । अब यदि इसे कथायप्राभृतकी मूल गाथा नहीं स्वीकार किया जाता है तो (१) एक तो प्रथका नामनिर्देश आदि किये विना ग्रथके १५ अर्थाधिकारोमेसे कुछका निर्देश करनेवाली न० १३ की 'पैज्ज-दोस-विहत्ती' इत्यादि सूत्रगावासे हमे ग्रवका प्रारम्भ माननेके लिये बाध्य होना पडता है जो सङ्गत प्रतीत नही होता। (२) दूसरे उक्त प्रथम गाथाके अभावमे न०१३ की उक्त सूत्रगाथाके पूर्व चूर्णिमुत्रो द्वारा पाँच प्रकारके उपक्रमके साथ 'अत्थाहियारो पण्णारसिवहो' इस प्रकारका निर्देश भी सगत प्रतीत नहीं होता, क्यों कि उक्त प्रकारसे चूर्ण सूत्रोको रचना तभी सगत प्रतीत होती है जब उनके रचे जानेवाले ग्रथका मूल या चूर्णिमे नामोल्लेख किया गया हो।

इस प्रकार सूचमतासे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पुरुवस्मि पचमस्मि दु' इत्यादि गाया प्रक्षिप्त न होकर अन्य १८० गायाओके समान प्रयक्ती मुळ गाया ही है।

क्त सुन्तरी मुजगाबा है—'गाहासदे असीदे' इत्यादि । इसके पूर्व पांच प्रकारके उपक्रमके अंदोक्त निर्देश करते हुए अन्तिम चूणित्तुज है—'अस्वाहियारीपण्णारसिविही ।' यह वही गाया है जिनके आधारते यह कहा जाता है कि क्यामागानुकत्ती कुल २८० मूत्र गावाएं है। अब यदि इसे शिवार माना जाता है तो ऐसे कई बन उपस्थित होते हैं जिनका सम्बन्द समाधान इसे मूल गाथा माननेपर हो होता है। यदा—

- (१) प्रथम तो गुणकर आचार्यको कपायप्राभृतके १५ ही अर्थाधिकार इष्ट रहे है इसे जाननेका एकमात्र उक्त सुत्रमाथा ही सामन है, जन्म नही । क्रमाक १३ और १४ हुत्र गावाएँ मात्र अर्थाधिकारोका नामनिर्देश करती है। वे १५ ही है इसका जान मात्र इसी सूत्र गायासे होता है और तभी क्रमाक १३ और १४ सुत्रमाकाओं के बार अस्थाहियारो पण्णारसिवही अण्णेण प्यारेण 'इस प्रकार चूर्णसूत्रको रचना उचित प्रतीत होती है।
- (२) दूसरे उक्त गावासे ही हम यह जान पाते है कि कपायप्राभृतको सब गावाएँ उसके १५ अवधिकारीके विवेचनमें विभक्त नहीं है। किन्सु उनमेंसे कुछ १८० गावागें ही उनके विवेचनमें विभक्त है। उक्त गावा प्रकृतका विवान तो करती है, अन्यका निषेच नहीं करती। यहां प्रकृत १५ अवधिकार है। उनमे १८० सूत्रपावाएँ विभक्त है हराना मात्र निर्देश करनेके छिए आवार्य गुणघरते इस सूत्रपायाको रचना की है। १५ अवधिकारोसे सम्बद्ध गावाओंका निर्पेच करनेके छिए नहीं।

हस प्रकार इस दूसरी सूचगायाके भी प्रयक्ता मूळ अग सिद्ध हो जानेपर इससे आगेकी क्रमाक ३ से केकर १२ तककी १० सूचगायाएँ भी कपायसामृतका मूळ अग सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनमें १५ अर्थ-धिकारी सम्बन्धी १८० गायाओमेंसे किस अर्थाधिकारमें कितनी सूचगायाएँ आई है एकमान इसीका विवेचन किया गया है जो उक्त दूसरी सूचगायांके उत्तराधिक अनुसार हो है। उसमें उन्हें सूचगाया कहा भी गया है। यचा— वीचछामि सूचगाहा अपि गाहा जम्मि अस्यिम्म। कपादमाने स्त्री प्रकार संक्रम वर्गाधिकारकी जो 'अट्टाबीस' इत्यादि ३५ सुननाचाए' आई है वे भी मूळ कपादमाने ही है और इसीलिए आयार्थ सित्त्यमने उनके प्रात्माने 'एत्तो प्रविहट्राणसक्सी । तस्स पुळ्य गर्माणञ्जा सुन्तसमुक्तित्त्या' इंच वृणिसुनको रचनाकर और उनके अन्तर्ने 'सुन्तसमुक्तिराणाए समसाए' इस चृणिसुनकी रचनाकर उन्हें तुनक्ष्मस्य स्थोकार क्षिया है।

इस प्रकार वस मिलाकर उनत ४७ मुजगायाओं के मुल कायायप्रामृत सिद्ध हो जानेपर क्रमाक १५ से लेकर 'लाविल्य अणायारे' अयादि ६ सुजगायाएं भी मुल कवायप्रामृत हो सिद्ध होती है, क्योंकि श्रवणि आचार्य शतिवृद्धमने हनके प्रारम्भमे या अन्तमं इनकी स्वीकृति सूचक किसी चूर्णमूचकी रचना नहीं की हैं। फिर भी तमप्र कवायप्रामृतपर दृष्टि डालमेंसे अही लावकर व्यवधाना-सरणा अरूरणपर दृष्टि डालमेंसे यही प्रतीत होता है कि सम्प्र मावायप्रामृतपर व्यवधानयां स्वाप्त प्रताप स्वयं मुणपर आचार्यमें हो की होगी। इसके लिए प्रयमोपश्चम सम्बन्त अर्थाधिकारकी क्रमाक ९८ गायापर दृष्टियात की सीवए।

दतने विवेचनसे स्पष्ट है कि आचार्य यतिनृवाभको ये मूल कथायत्राभृत रूपसे ही इष्ट रही हैं। अतः सूत्रनायाओं के सत्याविषयक उत्तरकालीन मतानेशको प्रामाणिक मानना और इस विषयपर टीक-टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता। आचार्य वीरक्षेत्रने गायाओंके सस्याविषयक मताभेदको दूर करनेके लिये जो उत्तर विया है उसे इसी सदर्मीय टेबना चाहिए।

स्त प्रकार स्वे० मृति हेमचम्द्र विजयजीन करावप्राभृतक। परिमाण कितना है इस पर खबगसेडि प्रत्यको अपनी प्रतावनामें जो आशका व्यत्त को है उसका निरसन कर अब आगे हम उनके उन कल्पित तर्जीपर सागोगाग विचार करेगे जिनके आधारमें उन्होंने कवायप्राभृतको स्वेतास्वर आग्नायका स्टिड करनेका असरक प्रयत्न किया है।

(१) इस विषयमे उनका प्रथम तर्क है कि शिगम्बर ज्ञान भण्डार मूहबिद्रीमे क्यायप्राभृत मूल और उसकी चूर्ण उपलब्ध हुई है, इसलिए वह दियम्बर आचार्यकी कृति है यह निरचय नहीं किया जा सकता। (प्र० प० २०)

किन्तु कवायप्राभृत मूल और उसकी चूणि ये दोनो मूडबिद्रीसे दिवम्बर ज्ञानभण्डारमे उपकन्य हुए हैं, मात्र इतीनिए तो किसीने उन दोनोको दिवम्बर आवार्योको कृति किसा नहीं है और न ऐसा है हीं। वें दिवम्बर आवार्योको कृति है इसके अनेक कारण है। उनमेते एक कारण एतंडिययन आवार्योको अवस्थोजना परिपाटीसे मित्र उसमें निबद्ध शक्योजना परिपाटी है। यथा—

( अ ) व्वेतास्वर आचार्यो द्वारा लिखे गये सप्ततिकाबूणि कर्मप्रकृति और पचसप्रह आदिमे समय जिस अर्थमे 'दिल्य' अब्दका प्रयोग हुआ है उसी अर्थमे दिमम्बर आचार्यो द्वारा लिखे गये कथायप्रामृत्त आदिमे 'परेसम्ग' शब्दका प्रयोग हुआ है। यया---

'तं वेयतो बितियिकिट्टीओ ततियिकिट्टीओ य दलियं घेत्तूणं सुद्वमसापराइयिकट्टीओ करेंद्र।' सप्ततिका चिणं प० ६६ अ०। (देखो उक्त प्रस्तावना प० ३२।)

> 'इच्छियठितिठाणाओ आवलियं लंघऊण तद्दलियं। सन्वेस् वि निक्खिवइ ठितिठाणेसु उवरिमेसु॥२॥'

—पंचसंग्रह उद्वर्तनापवर्तनाकरण

'उवसंतद्धा अंते विहिणा ओकड्डियस्स दिलयस्स । अज्ज्ञवसाणणुरूवस्मुदओ तिस् एक्कयरयस्स ॥ २२ ॥'

अब दिगम्बर परम्पराके ग्रयो पर दष्टि डालिए---

'विदियादी पुण पढमा सखेजजगुणा भवे पदसग्गे। विदियादो पूण तदिया कमेण सेसा विसेसाहिया॥ १७०॥' क० प्रा० मूल 'ताघे चेव लोभस्स विदियकिट्टीदो च तदियकिट्टीदो च पदेसग्गमोकड्डियूण सुहुमसापराइय-किट्टीओ णाम करेदि । —कवाय प्राभृत चूर्ण मूल पृ० ८६२ ।

लोभस्स जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं दिज्जिद ।

षट्खण्डागम धबला पु० ६, पृ० ३७९

( आ ) स्वेताम्बर आचार्यों द्वारा जिले गये कर्मप्रकृति और पञ्चसंप्रहमे 'अवस्ति' के लिए 'अजय' या 'अजत' अब्दका प्रयोग हुआ है, किन्तु दिगम्बर आचार्यों द्वारा लिले गये कवायप्रामृत और पट्लाका-गममें यह गब्द इस अर्थमे दृष्टिगोचर नहीं होता । इसके लिये कर्मप्रकृति ( व्वे॰ ) पर दृष्टिगात कीजिए---

वेयगसम्मिद्दिही चरित्तमोहुवसमाइ चिट्ठंतो ।

अजउ देशजई वा विरतो व विसोहिअद्धाए ।—उपश० करण ॥ २७ ॥

इसी प्रकार पञ्चसग्रहमे भी इस शब्दका इसी अर्थमे प्रयोग हुआ है।

इनके अतिरिक्त ,विरिस्तवर' 'उब्बलण' आदि शब्द है जो स्वेताम्बर परम्पराके कामिक सन्योमें ही दृष्टिगोचर होते हैं, दिस्तद पराम्पराके स्रयोमें नहीं। ये कृतिपद उदाहरण है। इनते स्पष्ट आत होता है कि करावशाभृत और उसकी चूर्ण ये दोनो स्वेताम्बर आचार्योकी कृति न होकर दिगम्बर आचार्योकी ही अमर कृति हैं।

(२) कथायप्राभृत और उसकी चूणिको स्वेताम्बर आचार्योकी कृति सिद्ध करनेके छिये उनका दूसरा तकं है कि दिगासद आचार्यहत प्रन्योपर स्वेताम्बर आचार्योकी टीकाएँ और स्वेताम्बर आचार्यहत प्रयोपर दिगम्बर आचार्योकी टीकार्य है आदि। उसी प्रकार कथायप्राभृत मूल तथा उसकी चूणि पर दिन आचार्योकी टीका होनेमायसे उन्हें दिगम्बर आचार्योकी कृतिकथ्ये निर्मित्त नहीं किया जा तकता। (प्रस्तावना पु० २०)

यह उनका तर्क है। किन्तु स्वेताम्बर आचार्यो द्वारा रचित कर्मयन्त्रोमे कपायप्रामृत और उसकी चूणिमं वर्णित पदार्थ मेदको स्पष्ट रूपसे जानते हुए भी वे ऐमा असत् विधान केने करते है इसका किसीको भी आज्वर्य हुए बिना नहीं रहेगा। 'मृदित कपायप्रामृत चूणिनो प्रसावनामा रज्ञ प्येक्षे मान्यतानी समीधा' इस उपप्रीक्के अन्तर्गत उन्होंने पदार्थ भेदके कितियम उत्तहरत स्वय उपस्थित करे है। इन उदाहरणोको उदस्थत करते हुए उन्होंने कपायप्रामृत्व साथ कपायप्रामृत् चूणि कर्मश्रकृतिचूणि इन ग्रन्थोके उद्धरण दिये है। किन्तु देवनाम्बर पञ्चस्थको दृष्टि एवघे केने पर विदित होता है कि उक्त ग्रन्थ भी कपायप्रामृत चूणिका अनुसरण करता है। श्रवा—

(१) मिश्रमुणस्थानमें सम्यक्त प्रकृति भजनीय है इस मतका प्रतिपादन करनेवाली पञ्चसग्रहके सत्कर्मस्थामित्वकी गाथा इस प्रकार है—

सासयणमि नियमा सम्मं भज्जं दसमु संत ॥ १३५ ॥

कर्मत्रकृति चूर्णिसे भी इसी अभित्रायकी पृष्टि होती है। (चूर्णि सत्ताधिकारप०३५) [प्रदेशसक्रम प.९४]

( २ ) सज्वलन क्रोपादिका जघन्य प्रदेशसंक्रम अन्तिम समयप्रबद्धका अन्यत्र सक्रम करते हुए क्षपक-के अन्तिम समयमे सर्वेषक्रमेरी होता है । यह कर्मप्रकृति भूणिकारका मत है और यही मत स्वेतास्वर प्य-संग्रहका भी है। यथा—

> पुसंजलणितगाण जहण्णजोगिस्स खवगसेढीए। सगचरिमसमयबद्ध जं छुभइ सगतिमे समए॥ ११९॥

(३) प्रथमोपश्चम सम्पर्यृष्टिके, सम्यक्त्वको प्राप्तिके समय मिथ्यात्वके तीन पुंज होनेपर एक आविल काल तक सम्पम्पिय्यात्वका सम्यक्त्वमे सक्रम नहीं होता यह कमंत्रकृति चूर्णिकारका मत है। पंचसंग्रह प्रकृति सक्रम गावा ११ की मलयिंगिर टीकासे भी इसी मतकी पृष्टि होती है। यथा— तस्यैव चौपशिमकसम्यग्दृष्टेरष्टाविशतिसत्कर्मणः आविल्काया अभ्यन्तरे वर्त्तमानस्य सम्य-ग्मिष्यात्वं सम्यक्त्वे न संकामति । —प्रकृति स पत्र १०

(४) पुरुषवेदकी पतद्यहता कव नष्ट हो जाती है इस विषयमें कमंप्रकृति चूर्णिकारका जो मत है उसी मतका निर्देश पंचसप्रहणकी मल्यगिरि टीकामे दृष्टिगोचर होता है। यथा—

पुरुषवेदस्य प्रथमस्थितौ द्वयाविककाशेषायां प्रागुक्तस्वरूपं आगालो व्यविच्छद्यते, उदीरणा तु भवति, तस्मादेव समयादरभ्य षण्णा नोकषायाणां मत्कं दिलक पुरुषवेदे न सक्रमयति ।

यहाँ हमने मात्र उन्ही पाठोको ध्यानमे रखकर चर्चा की है जिनका निर्देश उक्त प्रस्तावनाकारने किया है। इनके सिवाय और भी ऐसे पाठ है जो कमंत्रकृति और पंचयहमें एक ही प्रकारकी प्रकाण करते हैं। परन्तु कपायप्रमान वृणिमं उनसे भिन्न प्रकारकी प्रकणा दृष्टिगोचर होती है। इसके छिए हम एक उदाहरण उडेलना प्रकृतियोका देना इष्ट्र मानेने। यथा—

काराध्याभृतव्यूणिमं मोहनीयको मात्र दो प्रकृतियाँ उढेलना प्रकृतियाँ स्थीकार की गई है—सम्बर्-प्रकृति और सम्यम्मिय्याल प्रकृति । किन्तु पचत्यह् और कार्यकृतिमें मोहनीयको उढेलना प्रकृतियोकी सस्था २० हैं। यथा दर्शनमोहनीय की ३, लोभसम्बरुनको छोडकर १५ कपाय और ९ नोकवाय। कपायभानुत-चणिका पाट—

५८ सम्मामिष्ठसस्स जहण्णाद्विदिविहत्ती कस्स ? चरिमसमयउव्वेल्लमाणस्स । ( पृ० १०१ ) ३६ एव चेव सम्मत्तस्स वि । ( पृ० १९० )

पचमग्रह-प्रदेशसक्तमका पाठ---

एव उव्वलणासंकमेण नासेड अविरओहारं। सम्मोऽणिमच्छमीसे सछतीसऽनियद्विजा माया।। ७४।।

इसके सिवाय पञ्चसंबहके प्रदेशसक्रमाकरणमें एक यह गाथा भी आई है जिससे भी उक्त विषयकी पृष्टि होती है—

> सम्म-मीसाइं मिच्छो सुरदुगवेउव्विछक्कमेरियी । सुहुमतसुच्चमणुदुगं अतमृहुत्तेण अणियट्टी ॥ ७५ ॥

इसमें बतलाया है कि सम्प्रक्त और सम्पिमच्यात्वकी मिस्पादृष्टि बीव उडेलना करता है, पबानवे प्रकृतियाँकी सत्तावाला एकेन्द्रिय जीव देविहककी उडेलना करता है, उनके बाद वही जोव देविसपट्ककी उडेलना करता है, सूक्ष्म नस अमिककादिक और वायुकासिक जीव कमसे उच्चगोन और मृत्युव्यिकको उडेल् लगा करता है तथा अमिनुत्तवादर जीव एक अन्तर्मुदुर्गमे पूर्वोक्त ३५ प्रकृतियाँकी उडेल्ला करता है। सहाँ पक्कसंग्रहमें निरूपित पाठका उल्लेख किया है। कर्ममहतिकी प्ररूपणा इससे भिन्न नहीं है। उदाहरणार्थ जिस प्रकार पञ्चसप्रहमें अनत्तानुबन्धीचतुककी परियागना उद्वेखना प्रकृतियोग की गई है उसी प्रकार कर्ममहतिमें भी उन्हें उद्देलना प्रकृतियाँ स्वीकार किया गया है। कर्मम्कृति चूर्णिमें प्रदेशसत्कर्मकी सादि-अनादि प्ररूपणा करते हुए लिखा हैं—

अणताणुबंधीणं खिवयकम्मंसिगस्स उव्वलतस्स एगठितिसेसजहन्नगं पदेससत एगसमय होति।

यह एक उदाहरण है। अन्य प्रकृतियोके विषयमें मूल और जूणिका आश्रय इसी प्रकार समझ लेना बाहिए। किन्तु जैसा कि पूर्वमें निर्देश कर आये हैं कथायत्रामृत और उसकी जूणिमें सम्यक्त और सम्याम-स्थाव इन दो प्रकृतियोको छोडकर मोहनीयकी अन्य किसी प्रकृतिकी उद्देलना प्रकृतिकथसे परिगणना नहीं की गई है।

मतमेरसम्बन्धी दूसरा उदाहरण मिध्यालके तीन भाग कौन जीव करता है इससे सम्बन्ध रखता है। इस्तेलम्बर आवार्यों द्वारा लिखे गये कमंत्रकृति और पत्तरप्रदूस यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि वर्षानमोहकी उपसमना करनेवाला मिध्यादृष्टि जीव गिध्यात्व गुलस्थानके अनित्तम समयमे मिध्यात्व कमंकी तीन मागोर्थ विभक्त करता है। पत्तरप्रदूष उपशमना प्रकरणमें कहा भी है—

उवरिमठिइअणुभागं त च तिहा कुणइ चरिममिच्छुदए । देसचाईणं सम्म इयरेण मिच्छ-मीसाई॥ २३॥ कर्मप्रकृति और उसकी चूणिमे लिखा है—

तं काल बीयिठइं तिहाणुभागेण देसघाइ त्य । सम्मतं सम्मिस्सं मिच्छत्त सव्वघाईओ ॥ १९ ॥

**पूर्ण**—चरिमसमयमिच्छिर्द्धि से काले उवसमसम्मदिट्टि होहि त्ति ताहे बितीयट्टितीते तिहा अणुभागं करेति ।

अब इन दोनो प्रमाणोंके प्रकाशमे कथायप्राभृत चूणिपर दृष्टिपात कीजिए । इसमे प्रथम समयवर्त्ती प्रथमोपशम सम्यरदृष्टि शीवको मिष्यात्वको तीन भागोमें विभाजित करनेवाला कहा गया है । यथा—

१०२ चरिमसमयिमच्छाइट्ठी से काले उवसमसम्मत्तमोहणीओ १०२ ताघे चेव तिर्णिण कम्मंसा उप्पादिदा। १०४ पढमसमय उदसंतदसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुग पदेसम्गं देदि ( १० ६२८ )

यहाँ कर्मश्रृष्ठित और उसकी चूणिके विषयमे इतना संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि गावामें को ' तं कारू बीयिडिड' गाउ है उसका चूणिकारने जो जनुवाद किया है वह मूळानुनामी नहीं है। माळूम परता है कि चूणिका प्रारम्भका भाग कथायमामृत चूणिका अनुकरणमात्र है। इतना अवश्य है कि कथाय-प्राप्त चूणिकों कार्या करियों है। माळूम परवा है कि चूणिको वाक्यरचना पीड़के विषयपिक्षेत्रकों अनुम्ययानपूर्वक की गई है और कर्मग्रृक्ठित चूणिकों उस्त माण्या और उसकी चूणिके विषयपिक्षेत्रकों ध्यानमें न रखकर की गई है। उस्त कर्क्य प्रकृतिकों उसका प्रकृतिक कर्म प्रकृतिकों उसका प्रकृतिकों उसका प्रकृतिकों उसका प्रकृतिकों के स्वयं विषय प्रवृत्ति है। कि उसकी दौका मुक्का अनुसरण न करती हुई ब्येतास्यर आवार्यों द्वारा प्रतिपादित मतका ही अनुसरण करती है। फिर मी यहाँ विसर्वातिकों मुक्क उल्लेखनीय बात दतनी है कि देवास्य आवार्यों उस टीकाओं व अन्यत्र मिथ्यात्रके तीन हिस्से निम्यात्व गुणस्थानके अन्तिस समयमें स्वीकार करके भी उनमें मिन्यात्व कृष्टका विभाग उसी समय समय समय समय स्वीकार क्रियों है। यहाँ विस्ताति यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिस समयमें स्वीकार करके भी उनमें मिन्यात्व वृत्ति होता होता माण होनेकी व्यवस्था स्वीकार करके भी उनमें मिन्यात्व पूर्णसात्रके प्रव्यक्त प्रयास समय समयमे स्वीकार करके भी उनमें मिन्यात्व पूर्णसात्रके प्रव्यक्त प्रयास समय समयमें स्वीकार करके भी उनमें मिन्यात्व प्रवृत्ति का स्वयक्त विभाग उसी स्वयन अन्तिस समयमें स्वीकार करके भी उनमें मिन्यात्व क्ष्त्रकार प्रवृत्ति क्षा स्वयक्त विभाग उसी स्वयक्त विभाग होनेकी व्यवस्था स्वीकार क्या है। यहाँ विस्तात की गिन भाग होनेकी व्यवस्था स्वीकार क्या है। वहाँ विस्तात प्रवृत्ति सम्वयक्त विभाग होनेकी प्यवस्था स्वावस्था स्वीकार स्वावस्था की उत्तर की गोने साम स्वयक्त स

इस प्रकार इन दोनों परम्पराओंके प्रमाणोते स्पट है कि कपायप्रामृत और उसकी वृणिपर दिसम्बर आचामोंने टीका लिखो, केवल इसलिए हम उन्हें दियम्बर आचायोंकी कृति नहीं कहते । किन्तु उनकी शब्द-योजना, रचना शैली, और विषय विवेचन दिमास्वर परम्पराके अन्य कामिक साहित्यके अनुरूप है, स्वेताम्बर परम्पराके कामिक साहित्यके अनुरूप नहीं, इसलिए उन्हें हम दिगम्बर आचायोंकी अमर कृति स्वीकार करते हैं।

अब आगे जिन चार उपशीर्यकोके अन्तर्गत उन्होने कपायप्राभृत और उसकी चूर्णिको स्वेतास्वर आचार्योको कृति सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है उनपर क्रमसे विचार करते है—

(१)

उन्होंने सर्वप्रयम 'दिगम्बर परम्पराने अनान्य तेवा कथायप्रामृत वूणि अन्तर्गत पदार्थी' इस उप-धीर्यक्रके अन्तर्गत क प्रा. चूणिक ऐसे दो उन्लेख उपस्थित किये हैं जिन्हें वे स्वमतिंगे दिगम्बर परम्पराके विक्ट समसते हैं। प्रथम उन्लेख हैं—'('सब्बॉलिंगेपु मुक्जाणि।'' इस मूक्का अपं हैं कि अतीता सर्वे जिंगोमें वैथा हुआ कमें अपक से सत्तामें विकन्यते होता है। इस पर उन्हत प्रस्ताना लेखकका बहुना है कि 'अपक चारित्रवेषमा होय पण करो अने न पण होय चारित्रना वेष वगर अर्थात् अन्य तापसाविना वेशमा 'रहेल औव पण अपक पर्द शके लें, एटले प्रस्तुत सुन्न दिगम्बर मान्यता थी विकट से ! आदि।

जब सवाज यह है कि उसते प्र लेखकरें उसत सूत्र परसे यह निकार्य केंगे फलित कर लिया कि 'क्षंपक चारिकवेषमा होय पण बरो अने न पण होय, चारिकता वेष वार अर्थात अन्य तापसादिना बेशमा रहेल जीव पण अपक थई शके छे।' कारण कि वर्तमानमें जो अथक है उसके अतीत कालमें कर्मकरा करना कालमें कर्मकरों कर समय कीन-सा लिया था, उस लियो बोधा गया कर्म क्षंपक करनामां सत्तामें नियम होता है या विकल्प- से होता है ? इसी अन्तर्गत शकाको व्यागमें रख कर यह समाधान किया गया है कि 'विकल्पने होता है।' इस परने यह कहां फलित होता है कि वर्गमाममें बह अपक किसी भी बेघमें हो सकता है। मालूम पहता है कि अपने सम्प्रदायक व्यामोह और अपने किप्सत वेषसे कारण ही उन्होंने उक्त सूत्र परसे ऐसा गलज अभिज्ञाय फलित करनेकी जैपटा की है।

थोडी देरके िय्ये उकर ( इवें ) मुनिजीने जो अभिप्राय फरित किया है यदि उसीको विचारके लिए ठीक मान लिया जाता है वो जिस गति अदिमें पूर्वमें जिन भावोके द्वारा वीचे गये कमें दर्तमानमें सापक के विकरणने चतलाये हैं थे भाव भी वर्तमानमें आपक विकरणने मानने पृश्ये । उदाहरणार्थ पहले साम्मानिक प्रतास के वर्तमानमें विकरणने वर्तमानमें विकरणने वर्तमानमें विकरणने वर्तमानमें विकरणने वर्तमानमें विकरणने साम्मानिक प्रतास के वर्तमानमें विकरणने होते हुए भी कर्म सत्ता क्याये वर्तमानमें विकरणने होते हुए भी अतीन कालमें उत्त कांग्रे वर्तमानमें स्वयक्त समय सम्मानिक्याल मान या इतना ही आद्या जैसे सम्मानिक्याल भाव भाव इतना ही आद्या जैसे सम्मानिक्याल भाव या इतना ही आद्या जैसे सम्मानिक्याल भाव भाव इतना ही आद्या जैसे सम्मानिक्याल भाव भाव ही अपने प्रतास की सम्मानिक्याल भाव भाव ही आद्या जैसे सम्मानिक्याल भाव भाव ही सम्मानिक विषयमें भी यही आद्या यहीं छैना चाहिए।

हम यह वो स्वीकार करते हैं कि जैसे अतीत कालमें अन्य जिमोमें बीधे गये कमें वर्त मानमें क्षपकर्ते विकल्पमें बन जाते हैं वेसे ही अतीत कालमें विजाशियमें बांधे गये कमीके वर्तमानमें क्षपकर्ते विकल्पसे स्वीकार करनेमें कोई प्रख्वाय नहीं विलाई देता। कारण कि संयमभावका उत्तकृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपृद्गल परिवर्तनप्रमाण और जमय अन्तरकाल अन्तर्महुतिशमण बतलाया है। यथा—

सजनाणुवादेण सजद-सामाइय-च्छेदोबट्ठावणसुद्धिसजद-परिहारसुद्धिसंजद-संजवासजदाण-मंतरं केविचर कालादो होदि ॥ १०८ ॥ जहण्णेण अतोमृहुत ॥ १०९ ॥ जक्कस्सेण अद्धपोग्गल-परियद्वं देसूणं ॥ ११० ॥ —सुरावण पृ० ३२१-३२२ ॥

यहां जयधवला टीकाकारने उक्त सुत्रकी ब्याख्या करते हुए 'णिग्गंथव्यदिरित्तसेसाण' यह लिखकर 'सुर्वेलिंग' पदसे निर्यत्य लिंगके व्यतिरिक्त जो शेष सविकार सब लिंगोका ग्रहण किया है वह उन्होंने क्षपक-

ų

दूबरा उत्केष है—२४ 'णेगम-सगह-चवहारा सख्ये इच्छिति । २५ उजुसुदो ठवणवज्जे । (क प्रा चूंण पू. १७) इसका ब्यास्थान करते हुए यह स्यष्ट किया गया है कि नैगम, मग्रह और व्यवस्थान करते हुए यह स्यष्ट किया गया है कि नैगम, मग्रह और व्यवस्थान करते हुए यह स्यष्ट किया गया है कि नैगम, मग्रह और व्यवस्थान करते कि कियो प्रकारका मत्त्रेय नहीं दिखलाई देवा । कवायप्राप्तव्यक्तितर भी अपने वृणिपृत्रोम मर्वत्र कहनपुत्रनाव्य पर्यायार्थिकनयमं ही समायंश करते हैं। किर भी उक्त (क्षेत्र) गृनिजीने अपनी प्रशासना यह उत्केष किस आधारसे किया है कि 'क्यायप्रामृतवृणिकार ऋजुस्त्रनावको ह्यार्थिकनय स्थीकार करते हैं। यह समझके बाहर है। उक्त कवनकी पृष्टि करवेबाला उनका वह वचन इस प्रकार हे—'अही क्यायप्रामृत वृणिकार ऋजुस्त्रनावनो इव्यायिकनयमा समायंश करवा हारा व्यवस्थानवराचार्योंनी मैडालिक परस्पात्रे अनुसरे छ कारण- के देवात्रवरोंसे सैडालिक परस्पात्र ऋनुस्त्रनवयों ह्यायिक रूपस्य ऋजुस्त्रनवयों ह्यायिक स्थार ऋजुस्त्रनवयों ह्यायिक स्थार ऋजुस्त्रनवयों ह्यायिक स्थार आजुसरे छ कारण-

कपायप्राभृत वृणिमे ऐसे चार स्थल है जहां निक्षेपोमे नययोजना की गई है। प्रथम पेज्ज निक्षेपके भेदो की नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

२४ णेगम-सगह-ववहारा सब्वे डच्छति । २५. उजुमुदो ठवणज्जे । २६ सङ्णयस्स णामं भावो च । पृ १७ ।

दूसरा 'दोस' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

३२ णेगम-सगङ्-व्ववहारा सब्वे णिक्खेबे इच्छंति । ३३, उजुसुदो ठवणवज्जे । ३४ सङ्-णयस्स णाम भावो च । पृ १७।

तीसरा 'संकम' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा-

५ णेगमो सन्वे संकमे इच्छड । ६. सगह-ववहारा कालसकममवणेति । ७. उजुसुदो एदं च ठवण च अवणेड । ८ सहस्स णामं भावो य । पु २५१।

चौया 'ट्टाण' पदका निचेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

१० णेगमो नव्याणि ठाणाणि इच्छूह । ११ सगह-ब्यहारा पछिवीचिट्ठाणं उच्चट्ठाण च अवर्णति । १२. उजुनुदो एदाणि च ठवण च अद्धठाण च अवणेह । १३ सह्णयो णामट्ठाण संजमट्ठाण क्षेत्रत्र्ठाण भावट्ठाण च इच्छित । १. ६०७-६०८ ये चार स्थल है, जिनमें कौन निवंध किस नयका विध्य है यह स्पष्ट किया गया है। स्थापना निवंध कर कृत्युवनमका विषय नहीं है हमें इन तब स्थलों में स्थाकार किया गया है। इसीसे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यायमान्त मुण्कारातें हथापिकत्यस्य के जुनुकृत्यकों नहीं स्वीकार किया है, क्योंक माइस्य सामान्यकों विवकारों ही किसो अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुकों स्थापना को जा सकती है और साइस्य-सामान्य स्व्याधिकत्यक का विषय है, जिसे पर्यायाधिकत्यका मेंद न्युकृत्यत्यत्य नहीं स्थाकार करता। अत यह स्पष्ट है कि क्याय-प्रामुख्योणकारने ऋतुकृत्यत्यकों पर्यायाधिकत्यस्य ही स्थाकार किया है, स्व्याधिकत्यस्यते नहीं। किर नहीं मालूम उत्तर अस्तावनामें किस आधारते यह विधान करनेका साहस किया है कि 'क्यायाध्यापन का स्वत्य क्षाय करते हैं। किर नहीं मालूम उत्तर अस्तावनामें किस आधारते यह विधान करनेका साहस किया है कि 'क्यायाधानत्वाधी' स्थापरात्य करनेक छिए व्येतास्य असाहसीसी परप्यराक्ष अन्यत्याधानत्वाधीं का स्वत्यावाधीन स्थापरात्य करनेक छिए व्येतास्य स्थासीसी परप्यराक्ष अन्यत्य करनेक छिए व्येतास्य आसाहसी परप्यराक्ष अन्यत्य करने किया है स्थापकत्य स्थापरात्य स्थापकत्य स्थापत्य करनेक छिए व्येतास्य आसाहसीसी परप्यराक्ष अन्यत्य करने किया स्थापत्य स्थापत्य करनेक छिए व्येतास्य स्थापत्यी पर्यापत्य अन्यत्य करनेक छिए व्येतास्य अस्तुक्ष स्थापत्य प्रामुख्य स्थापत्य स्थापत्य करनेक छिए व्येतास्य अस्तुक्ष स्थापत्य करने प्रस्ताव करने स्थापत्य स्थापत्य करने स्थापत्य करने हिस्स छिए व्येतास्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य करने स्थापत्य करने स्थापत्य करने स्थापत्य स्थापत्य करने स्थापत्य स्थापत्य करने स्थापत्य करने स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य करने स्थापत्य स्थापत्य

ज्ञायद उन्होंने अर्थनयको द्रव्याधिकनय समझकर यह विधान किया है। किन्तु यदि यही बान है तो हमें जिल्ला पश्ना है कि या तो यह उनकी नयिवायक अवसिवातका परिणाम है या फिर रहे समझवसका व्यासोह कहता होगा। कारण कि जब कि आसामें हमाधिकत्रक केना, स्वाह और क्ष्यहार ये तीनों में अर्थन्यसक्त हो ति वीकार किये गये हैं और पर्यायाधिकत्रवि हो भेर करके उनमेत क्ष्युमुजनयको अर्थनय-स्वरूप से हीनों में इस करके उनमेत क्ष्युमुजनयको अर्थनय-स्वरूप स्वीकार किया गया है ऐसी अवस्थाम विना आधारके उसे इत्याधिकत्रय स्वरूप वत्रवाता और अपने इस अभिप्रायसे कपायमाभृतम्णिकारको ओड ना इसे सम्प्रदायका आमोह नहीं कहा जायगा तो और क्या कहा जायगा।

यो तो साती ही नयोका विषय अर्थ-बस्तु है। फिर भी उनमेसे नेममादि तीन नय पर्यापको गोण कर मामान्यकी मुख्यतांगे बस्तुका बोब कराते हैं। इस्तुक्तिय सामान्यको मुख्यतांगे बस्तुका बोब कराते हैं। इस्तुक्तिय मामान्यको मोणकर बर्तमान पर्यापको मुख्यतां बस्तुका बोब कराता है इसिल्प वह रायािक स्थापता है। अर उथ्यति तीन नय यविष सामान्यको गोणकर वर्तमान पर्यापको मुख्यतां है। बस्तुका बोब कराते हैं। कि उथ्यति तीन नय व्यविष सामान्यको गोणकर वर्तमान पर्यापको मुख्यतां हो बस्तुक्ता बोब कराते हैं। कि इस्तुक्ता अर्थापता के स्थापता विषय है। विश्व मोणि प्रति का अर्थनय और राव्यत्वय अर्थप्रधानन्य हैं। अर उथ्यत्वय अर्थप्रधानन्य हैं। विश्व मोणि नेमार्थि साती नय अर्थन्य और राव्यत्वय इस यो भेदोमें विनक होना अर्थन्य के चार और राव्यत्वय है। मेदी मेदी हो जाता है। यहाँ अर्थन्यके चार और उथ्यत्वय है। मास्त्र पर्याप्त है। मास्त्र पर्याप्त है। मास्त्र पर्याप्त है। कि उस प्रति स्वाप्त के स्वत्य साहित्य है वह सब एक स्वर्य एक्साव इसी अप्रधावको है। मास्त्र पर्याप्त है। कि उत्तर स्वर्याण के लिक स्वर्य स्वर्य स्वर्य व प्रायत्व मुल्य है। सह प्रवृत्त कर देता स्वर्त है। मास्त्र पर्याद है। कि उत्तर स्वर्याण के लिक स्वर्य स्वर्य स्वर्य हमा वह सुनित कर देता चाहते हैं कि पुत्तेकियों है। वह प्रवृत्त कर देता चाहते हैं। सह प्रवृत्त कर देता चाहते हैं कि इसीमें स्वर्य है। कि उत्तर स्वर्य के स्वर्य है। वह स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य होन वर प्रवित्त कर देता चाहते हैं। कि देता स्वर्य स्वर्य हो वस्त्र प्रवृत्त कर देता चाहते हैं। सह स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य होन वर होन वर स्वर्य होन कर स्वर्य होन वर स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य होन वर होन वर स्वर्य होन वर स्वर्य स

( ? )

 एक घतकके खिवाय अन्य जिन बार प्रत्योका अपने पचसप्रह पंथमे उन्होंने संबोधीकरण किया है वे वारं प्रंथ कीमं इसका तो उनको उक्त होगो रचनाओंस पता चलता नहीं। ही उक्त प्रवक्ती 'निम्रक्कण जिणं वीर' इम समय गायाकी टीकामें मल्यपिति अवस्थ ही उन पाँच प्रयोक्त नामोल्लेख किया है। स्वय चन्द्रिय सहार अपनी रचनामें पोच डारोका नामोल्लेख तिया है। स्वय चन्द्रिय सहार अपनी रचनामें पोच डारोका नामोल्लेख तिया है। स्वय चन्द्रिय सहार अपनी रचनामें पोच डारोका नामोल्लेख तो करते हैं, एरन्तु उन प्रयोक्त नामोल्लेख नहीं करते स्वयं प्रयास प्रस्थ है यह अवस्थ ही विचारणीय है। बहुत सम्भव तो यही दिखलाई देता है कि स्वेताम्बर परस्परां सप्रचा आदि विधिक्त आनुपूर्वीय सविस्तर कथन उपलब्ध न होनेके कारण उन्होंने कपायप्रामृत (कपायप्रमृतमे उनकी चूंण भी परिर्णाणत है) का सहारा तो अवस्य लिया होगा, परन्तु यत कथाय-प्रभाव स्वयं उन्होंने के प्रयास प्रमृत स्वयं प्रयास प्रचार प्रचार प्रमृत स्वताम्बर परस्परांका प्रच नहीं है, अतः पञ्चस प्रहम हिन पांच प्रयोका सग्रह है इसका पूरा स्पष्टी-कारण करता उन्होंने उचित नहीं स्वया होगा।

- (२) इसरा उल्लेख वातकचूणिक टिप्पणका है। यह टिप्पण अभी तक मृदित नहीं हुए है। प्रस्तावना लेखकते अवस्य ही यह सकेत किया है कि उक्त टिप्पणमें किया कपायमें कितनी कृष्टियों होती है दर्श विषयकी प्ररूपण करनेवाली कपायमांभूतकी १६६ करा वात उड़त पार्ट जाती है। सी इससे यही तो समझा जा सकता है कि विज्ञान्य परम्पपारे व्यवणाविधिकी मागोपाप प्ररूपणा न होनेसे वातकचूणिक कत्ति कि कपायकों कितनों कृष्टियों होती है इन विषयका विदेश विवेचन प्राय कपायमांभूतके आधारसे किया है यह समझकर ही उक्त टिप्पणकारने प्रभाणस्वस्य उक्त गाया उद्धत की होगी।
- (३) तीसरा उल्लेख सप्तिका चूणिका है। इसमे मूक्सवाम्परायसम्बन्धी कृष्टियोकी रचनाका निर्देशक उनके लक्षणको कथायदामुदके अनुसार आवनेकी मूचना सप्तिका चूणिकारने इसीकिण की जान पढ़ती है कि स्वेताम्बर परम्परामे इसप्रकारका मागोपाग विवेचन नहीं पाया जाता। सप्तिकका चूणिका उक्त उल्लेख इस प्रकार है— 'तं वेयंती बितिय किट्टीओ तदयिकट्टीओ य दिलय घेतूण मुहुमसापराइयिकट्टीओ करेड । तिस्ति असवण जहां कतायपाहेंड ।'
- (४) बीचा उल्लेख भी सप्तिका (जिंका है। इसमें अपूर्वकरण और अपिवृत्तिकरणमें जो अनेक बत्तवय है उन्हें कपायत्राभुत और कर्मप्रकृतिवाहकी के जुनार जाननेकी तुन्ता की गई है। सप्तितका बृण्कित बत्तव्य है उन्हें कपायत्राभुत और कर्मप्रकृतिवाहकी के जुनार जाननेकी तुन्ता है कि हम इस क्षाप्त हम क्षाप्त पहुंचे के कम्पाविहसाहणीए वा तह चत्तव्य । से इस विषयमें इतना ही कहता है कि कर्मप्रकृतिवाहकी स्वय एक सम्बद्ध रचता है। अत उनमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालों में होनेवाले कार्य-विद्योगेका जो भी निवंदा उपलब्ध होता है वह सब अपन प्रत्यके आधारमें ही विद्या गया होना चाहिए। इस विषयमें जहीं तक हम समझ मके हैं, कपायत्राभृत बुण्जी और कर्मप्रकृति वृण्कित तुल्ला ते उपलब्ध करायां होता है कि कर्मप्रकृतिवृत्तिकारके मसझ करायत्राभृत अवस्य रही है। यथा —

१०२ चरियसमयमिच्छाइट्ठी से काले उवमतदंसणमोहणीओ । १०३ ताघे चेव तिण्णि कम्मसा उप्पादिदा ।—कपायप्रभृतवुणि

अब इसके प्रकाशमें कर्मप्रकृति उपशमनाकरण गाया १९ की चूर्णिपर दृष्टिपात कीलिए.— चरिससमयिमच्छाहिट्ठी से काले अवसमसम्महिट्ठि होहित्ति ताहे बितीर्याट्ठतीते तिद्वा अणुभागं करीति ।

यहाँ कर्मग्रकृति चूर्णिकारने अपने सम्प्रदायके अनुसार मिध्यात्व गुणस्वानके अस्तिम समयमें मिध्यात्वके इत्यांके तीम भाग हो जाते हैं. इस मतकी पूर्णिट करनेके किए उत्तर तामग्र रचनाके सम्यमें 'हीतिहींत' हतना पाठ अधिक जोड दिया है। बाकीले पूरी नामग्र रचना करायप्रामृतिचूर्णिके की गई है यह कर्मग्रकृतिकी १८ और १९वी गावाओं तथा उनकी चूर्णियो पर दृष्टियात करनेके स्पष्ट प्रतीत होता हैं।

यह एक जवाहरण है। पूरे प्रकरण पर वृद्धिपात करनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कर्मप्रकृति और उसकी चूर्णिका उपरामना प्रकरण तथा क्षपणाविधि कथायप्राभृतिचूर्णिके आधारसे लिपिबद्ध करते हुए भी कषायप्राभृतर्चाणिते व्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार मतभेदके स्वकोको यथावत् कायम रखा गया है। आवश्यकता होनेपर हम इस विषयपर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।

(५) पाँचवां उल्लेख भी सप्तितिकार्ज्युणका है। इसमें मोहमीयके चारके बन्धकके एकका उदय होता है इस मतका सप्तितिकार्ज्युणकारते स्वीकार कर उसकी पुष्टि क्यायात्रामृत आदिसे की है। तथा साथ ही इसमें मतका भी उरलेख कर दिया है। सो उक्त चृणिकारके उक्त कथनसे इतना हो जात होता है कि उनके समक्ष कपात्रामृत और उसकी चुणि थी।

( ३ )

आगे खबगसेंदिकी प्रस्तावनामें 'कषायशाभृत मूल तथा चूर्णिनी रचनानो काल' उपशीर्षकके अन्तर्गत प्रस्तावना लेलकने जो विचार व्यक्त किये हैं ये क्यों ठोक नहीं है इसकी यहाँ मीमासा की जाती हैं—

१ जिस प्रकार जयधवलाके प्रारम्भमें दिगम्बर परम्पराके मान्य आचार्य वीरसेनने तथा श्रुताव-तारमें इंग्डनिट्ने क्याद्रप्राभृतके कर्जाक्यमें आचार्य गुणपरका और चृणिमुत्रीके कर्जाक्यमें आचार्य येतिवृष्ण-का स्मरण किया है इस प्रकार वेताम्बर परम्पराने किसी भी पट्टाबलों या कार्मिक या इतर साहित्यमें इन आवार्योंका किसी भी रूपने माम्पेलेख दृष्टिगोचर नहीं होता। अब इत इत विषयमें उक्त प्रतावना लेखकने यह लिखना गुनिनयुक्त प्रतीत नहीं होता कि 'पट्टाबलोंमे पाटपरस्परामें आनेवाले प्रधानपुत्योंके नामांका उन्हें बहोता ई आदि, । बर्चोक पट्टाबलिंग पाटपरस्पराके प्रधान पुष्णोंके रूपमें यदि उक्का नाम नहीं भी आया था तो भी यदि वे क्वात्मर परस्पराके आवार्य होते तो अवस्य हो किसी न किसी रूपमें कहीं न कहीं उन्हें नामोक उल्लेख अवस्य हो पाया जाता। व्हेताम्बर परस्परामें प्रकृत नामोका उल्लेख न पाया जाना ही यह सिद्ध करता है कि इन्हें क्वात्मर परस्पराके आवार्य मानना युक्तियुक्त नहीं हैं।

२ एक बात यह भी कही गई है कि जयधबलाने एक स्थल पर गुणधरका बाचकरुमते उल्लेख दृष्टिगोचर होता है, इसलिए वे बाचकदबके तिद्ध होनेसे स्वेताम्बर परम्पराके आचार्य होने चाहिए, तो इसका समाधान यह है कि यह कोई ऐसा तर्क नहीं है कि जिससे उन्हें स्वेताम्बर एरम्पराका स्वेताम्बर एक्स्पराक्ष जावायक समझा जाया। बाचक शब्दका अर्थ बाचना देनेवाल होता है जो स्वेताम्बर मतको उल्पंत्तिक पहलेसे ही अपना परमप्ता भाषीनकालसे रूड चला आ रहा है। अत जयधबलामें गुणधरको यदि बाचक कहा भी गया है तो इससे भी उन्हें स्वेताम्बर परम्पराक्ष आवार्य सानना युनिसपुस्त नहीं कहा जा सकता।

३ यह ठोक है कि स्वेताम्बर परापरामे निव्सूत्रकी पट्टाविलमे तथा अन्यत्र आर्यमंशु और नाग-हस्तिका नामोल्लेख पाया जाता है और जयधवलाके प्रयम मगलाचरणमे चूिंगमूत्रोके कर्ता आचार्य यति-वृषभको आर्यमंशुका शिष्य और नागहस्तिका अन्तेवासी कहा गया है। परन्तु मात्र यह कारण मी आचार्य यतिवृत्यभको स्वेताम्बर परम्पराका माननेके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा उक्त दोनो आचार्योको अपनी परम्पराका स्वीकार करती है उसी प्रकार दिगम्बर परम्पराने भी उन्हें अपनी परम्पराका स्वोकार किया है, जैसा कि जयभवना आदिके उक्त उल्लेखोसे जात होता है।

एक बात और है वह यह कि निन्धूत्रकी पृष्टाबिल विश्वसनीय भी नही मानी वा सकती, क्योंकि उसमें जिस क्यमे आर्यमेश्व और नामहितका उल्लेख पाया जाता है उसके अनुसार वे दोनो एक कालीन नहीं सिद्ध होते। श्रीमृनि जिन विजयतीका तो यहाँ तक कहना है कि यह पृष्टाबिल अपूरी है, क्योंकि सन पृष्टाबिल आर्यमेश्व और आर्यनामहस्तीके मण्य केवल आर्यनिवलको स्वीकार किया गया है, किन्तु आर्य-मश्च और आर्यनिवलके मण्य पृष्टाय बाद आपायों और हो गये है जिनका। उल्लेख इस पृष्टाबिलमें ख्रूटा हुआ है। (वी नि स और जैनका ग पृ १२४।)

दूसरे निन्द्युवकी पट्टाविलमें अलगसे ऐसा कोई उन्लेख भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे आर्य-मंतुको स्वतन्त्रक्यसे कमंत्रात्वका जाता स्वीकार किया जाय । उसमे आर्य नगरहित्तको अवस्य हो कमंत्रकृतिम प्रधान स्वीकार किया गया है। उसमे इस बातका सहल हो पना ज्यात है कि जिमने निन्द्युवकी पट्टाविलका सकलन किया है उसे इस बातका तता नहीं था कि गुणबर आचार्य द्वारा रची गई गायाएँ साक्षात् या आचार्य ररप्परासे आर्यमंत्रको प्रप्त हुई थी, जब कि दिगाबर रप्परामें मह प्रसिद्धि आनुमुबीते चली आ रही है। यही बात आर्य नागहिस्तके विषयमें भी समझनी चाहिए, क्योंकि उस ( निन्द्युव पट्टाविल ) भे आर्य नायहरतीको कमंत्रकृतिमे प्रथान स्वीकार करके भी इन्हें त तो कराय प्रामृतका जाता स्वीकार किया गया है और न ही उन्हें गुणवर आचार्य द्वारा रची गई शायाएँ आचार्य रप्परासे या माआन् प्राप्त हुई यह भी स्वीकार किया गया है। यह एक गंगा नकं है जो प्रयोक्त विचारकको यह माननेके छियं बाय्य करता है कि करायश्रामृत स्वेताच्य आचार्योंकी हुठित होकर दिगस्य आचार्योंकी हो रचना है।

तीनरं दिगाबर पन्परामे कपायमानृत और जूणका को माराण कालमे पठन-पाठन होता का रहा है ससे भी इस तथकी पूरिट होती है। इन्द्रतियने अपने द्वारा रिचन जूतावतार्ग्य आचार्य यतिवृध्यक्षे जूणि-सुमें के लितिसन् बूसने ऐसी कर विदित्त पिकाओंका उल्लेख किया है जो कापायमानृत पर त्यों गर्थे थी ( जयब भाग १ प्रस्तावना पृ ९ तथा १२ ते ।। स्वय वीरतेनने अपनी जयभवला टीकामें ऐसी कई उच्चारणाओं, स्वलित्त उच्चारणाओं है जो अध्यवता टीकामें एस्प्रें तथी गर्थे थी। बहुत सम्मव है कि इनमें इन्द्रितिय द्वारा उल्लिखित पद्वित-प्रकारों भी सम्मिलित हो ( जयब भाग १ पृ ९ से लेकर )।

उन्त तथ्योके सिनाय प्रकृतमें यह भी उल्लेखनीय है कि आचार्य यतिन्यभने अपने जूणिमूनोमें प्रवा-ह्यामान और अप्रवाह्यमान इन दो प्रकारके उपरेशोका उल्लेख पद-पद पर किया है तथा इन दोनो प्रकारके उपरेशों मेरे किसका उपरेश प्रवाह्यमान है और क्सिक प्रवाह्यमान है इस विषयका स्पष्ट निर्देश स्वयं जयपयलकारने अपनी टोकामे किया है (देखों प्रस्तुत भाग पू १८,२३-६६,७९,११६ और १४५ ५) सो इससे भी इस बातका पता लगता है कि कर्मीजयपक किस विषयमें इन दोनो (आर्यमंशु और नागहिल्त) का स्था अभियाय था और उनमेसे कौन उपरेश प्रवाह्यमान अर्थान् आवाय परस्परासे आया हुआ था और कौन उपरेश अप्रवाह्यमान अर्थात् आचार्य परस्परासे प्राप्त नहीं था, इसकी पूरी जानकारी जयपवला टोका-कारको नि अपराक्षमते थी।

यहाँ यह प्रस्त होता है कि कपाय प्राभुत और उसके पूर्णियूत्रोके रचनाकाठमें तथा जयभवाठा दोकाके रचना काठमें शताब्दियोका अन्तर रहते हुए भी जयभवाठाके टीकाकारने उसके जानकारी कहति प्रस्त की होगी। समाधान यह है कि यह तो जयभवाठा टोकाके अवाठीकनसे ही जात होता है कि उसकी रचना केवल कपायप्राभुत और उसके पूर्णियूत्रोके आधारपर ही न होकर उसकी रचनाके समय हुन सेगी रचनाओंसे सम्बन्ध रामनेवाला बहुत-मा उच्चारणा वृत्ति आदि रूप साहित्य जयभवलाकारके सामने रहा है। और इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उच्चारणा वृत्ति आदि नामसे अभिहित किये गये उक्त साहित्यमें वे इस बातका निषय करते होंगे कि इममेरे कीन उपरेश अप्रवाह्यमान होकर आयंमशु हारा प्रतिपा-वित है, कीन उपरेश प्रवाह्यमान होकर अर्थ नागहित्य या योनी हारा प्रतिपादते हैं और कीन उपरेश ऐसा है जिसके विषययं उच्चा प्रवाह्ममान होकर अर्थ नागहित्य या योनी हारा प्रतिपादते हैं और कीन उपरेश ऐसा है जिसके विषययं उच्च प्रकार निर्णय करता, नम्मव न होनेसे केवल पृणिस्त्रित्रों आपारे प्रवाह्ममान और अववाह्यमान रूपने उनका उन्लेख किया गया है। प्रस्तुत (१२ वे) भागमें पदन्य पर इस विषयवं ऐसे अनेक उन्लेख आये हैं जिनसे प्रत्येक पाठकों उच्च क्षत्र क्षत्रका उन्लेख किया गया है। प्रस्तुत (१२ वे) भागमें पदन्य पर इस विषयवं ऐसे अनेक उन्लेख आये हैं जिनसे प्रत्येक पाठकों उच्च क्षत्रका उन्लेख आये हैं जिनसे प्रत्येक पाठकों उच्च क्षत्रका तुन्ते आपात है।

१ आर्यमक्षुका उपदेश अप्रवाह्यमान है और नागहस्तिका उपदेश प्रवाह्यमान है। यथा---

अथवा अञ्जमखुभयवताणमुवएसी एत्यापवाइज्जमाणी णाम । णागहस्तिखवणाणमुवएसी पवाइज्जतश्रीति षेत्तव्वी । ( पृ. ७१ )

यहाँ उपयोग अर्थाधिकारकी प्री गाणाके व्याख्यानका प्रसग है। उसमें कपाब और अनुभागकी चर्चाके प्रमन्ते आचार्य प्रिवृत्तमने उस्त दोगो आचार्योके दो उपदेशोका उल्लेख किया है। उनमेंसे कपास और अनुभाग एक है यह उतकानेवांक भगवान् आर्यमंतुके उपदेशको जयध्यकाके टीकाकारसे अप्रवाह्यमान कहा है और कपा और अनुभागमें भेद बतलानेवांले नागहिन्द अवणके उपदेशको प्रवाह्यमान बतलाया है। (पृ ६६ और ७१-७२)

२ उपन दोनो आचार्योका उपदेश प्रवाह्यमान होनेका प्रतिपादक वचन---तेसि चैव भयवताणम-अमंखु-णागद्वत्थिण पसहज्जतेणुवक्सेण । (प्. २३ )

यहाँ क्रोपादि चारो कपायोके कालके अन्यवहृत्वको गतिमार्गणा और चौदह जीव समाक्षोमे बतलानेक प्रमण्य प्रवास करा है। सो यहाँ कृष्णिमूत्रकारने गतिमार्गणा और चौदह जीव समाक्षोमे मात्र प्रवासमान उपदेशका निर्देश किया है अववासमान उपदेशका नहीं। अवपवलाकारने भी चूष्णिमूत्रोका अनुसरण कर दोनो स्थानोमे मात्र प्रवासमान उपदेशका नुलामा करने हुए 'तैसि चेव उपदेसेण चोहस-जीवसमासीह् द उसी भाषिहिंदि। ( q २३) इस चूष्णिमूत्रके आस्थानक प्रसास लग्ने अपने अपने हुए 'तैसि चेव' इस प्रका आस्थानक रते हुए उसन पदन उसर विस्ति वेव' इस प्रका आस्थान करते हुए उसन पदन उसर दोनो भाषान्ति है।

३. इस प्रकार उनत दो प्रकारक उन्लेख तो ऐसे हैं जिनसे हमें उनमेसे कौन उपदेश प्रवाहमान है और कौन उपदेश अश्रवाहमान है इस बातका पता लगानंक साथ जयववला टीकांस उनके उपदेश आवावाँका भी पता लग जाता है। किन्तु नृष्णिसुनोंम प्रवाहमान और अश्रवाहमानक भेरकण कुछ ऐसे भी उपदेश संक्षित है जिनक विषयमं जयधवलाकारको जिगेर जानकारी नहीं थी। अत अयधवलाकारको जनका स्पन्टीकरण तो किया है, परन्तु आवायोंक नामोरिक पूर्वक उनका निर्देश नहीं किया। इससे यह स्पन्ट जात होता है कि इस विषयमं अयधवलाकारको समाश उपस्थित साहित्यमं उक्त प्रकारको विषेप गिर्देश नहीं होता है कि इस विषयमं अयधवलाकारके समाश उपस्थित साहित्यमं उक्त प्रकारको विषय गिर्देश नहीं होता है अपने साहित्यमं उक्त प्रकारको विषय गिर्देश नहीं होता है कि इस विषयमं अयधवलाकारके समाश उपस्थित साहित्यमं उक्त प्रकारको आवे दिये जानेवाले हम उदाहरणसे यह सम्बन्ध हो जाता है—

जो एसो अणतरपरूविदो उवएसो सो पवाइज्जदे ' ' ' ' ' ' ' । अपवाइज्जतेण पुण उवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा होदित्ति एवविहासंकाए णिण्णयकरणट्ठमूत्तरसुत्तमोइण्ण । (दृ.११६)

इस उल्लेखमे दो प्रकारके उपरंशोका निर्देश होते हुए भी भूणिकारकी दृष्टिमें उनके प्रवक्तारूपमें कौन प्रमुख आचार्य विवक्षित ये इसको आनुपूर्वीते लिखित या मौखिक रूपमें सम्यक् अनुभूति प्राप्त न होनेके कारण जयपवलाकारने मात्र उनकी व्याख्या कर दी है।

यह है अयघवलाको ब्याख्यानशैली । इसके टीकाकारको जिस विषयका किसी न किसी रूपमें आधार मिळता गया जसकी वे उसके साथ व्याख्या करते हैं और जिस विषयका आनुपूर्वीस किसी प्रकारका आधार उपरुक्ष नहीं हुआ जसकी वे अनुश्रुतिके अनुसार ही व्याख्या करते हैं। टीकाम वे प्रामाणिकताको वरावर बनाये रखते हैं। इससे प्रष्ट कात होता है कि विश उपदेशको उन्होंने आर्यमंश्युका बतलाया है वह भी साचार हो बतलाया है अर्थ किसे उन्होंने नागहिल्का बतलाया है वह भी साचार हो बतलाया है । अर्थ इससे खिद्ध है कि दिगम्बर परम्परामें इन दोनो लाचार्योंक उपदेशोंकी आनुभूवों पठन-गाठन तथा टीका-टिप्पणी आदि क्यंपे यथावत कायम देती । किन्तु स्वेताबाद परम्परामें ऐता कुछ भी दृष्टिगोंवर नही होता । उस दरम्परामें विता क्षेत्र के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद क

इस प्रकार इतर्न विश्वजनसे यह सिद्ध हो जानेपर कि कथायप्राभृत और उसकी जूणि दिगम्बर आचारों-की असर कृतियाँ है, चूणिश्वमेंक रचनाकालका कोई विशेष मृत्य नहीं रह जाता। फिर भी हस विययको जय-धवला प्रथम भागमें कालगणनाके प्रसापत अध्यन्त स्पष्टक्यमें स्वीकार कर लिया गया है कि वर्तमान त्रिलोक प्रश्नितको आचार्य अतिवृग्यमकी कृति स्वीकार करनेपर चूणिगृत्रोंकी रचनाकी यह कालगणना की जा रही है। प्रस्तावना ( पृ ४६) के शब्द हैं—

'हमने ऊपर जो समय बतलाया है वह त्रिलोकप्रज्ञप्ति और वृश्णिमूत्रोके रविवता यतिवृश्मको एक मानकर उनकी त्रिलोकप्रज्ञप्तिके आधारपर लिखा है।'

जब यदि बर्तमान त्रिलोकप्रकारित सग्रह ग्रन्थ होनेसे या अन्य किसी कारणसे उन्ही आचार्य यतिवृष्य-की कृति सिद्ध नहीं होति है जिनको रचना कथायप्राभृतके चृत्तिसूत्र है तो इसमे दिगानर परम्पराको या अपभवलाने प्रत्यावना लेखकोको कोई आपत्ति भी नहीं दिखलाई देती। यह एक स्वतन्त्र उद्यापास्त्र उद्यापास्त्र विद्यापा है और इस विश्वपपर स्वतन्त्रक्षमधे उद्यापीह होना चाहिए। किन्तु इस आधारपर कथायप्राभृत या उसके चृत्तिमृत्रीको स्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका अनुचित प्रधास करना शोभास्य प्रतीत नहीं होता।

अपनी प्रस्तावनाके इसी प्रकरणमें उक्त प्रस्तावना लेखकते अपने साम्प्रदायिक माग्यताके आप्रहवश दिगम्बर परम्पराक्षे एक गत बतलाकर उसकी उत्पत्ति 'विगम्बर मतोत्त्रितों काल बीर सम्बद्ध १०० पक्षे छ।' इन शब्दों हारा बीर सं० ६०० के बाद बतलाई है। सो इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि उक्त प्रस्तावना लेखकको प्रकृत विषयके इनिहासका सम्प्रक् अनुज्यान करनेकी अभाग बाह्याम्यन्त निर्मन्यस्वरूप प्राचीन स्रमण परम्परा, उसके प्राचीन साहित्य और इतिहासको श्वेतावरीकरण करनेकी अधिक चिन्ता दिखलाई देती है। जन्यान वे दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परांभ कोन अवाचीन है और कीन प्राचीन है इसका उल्लेख किये विना उक्त साहित्यविषयक अन्य प्रमाणोंके आधारसे मात्र गुणवर और यतिवृषम इन दोनो आचायों और उनकी 'दनाजोंके कालका उपापीह करते हुए अपना प्रितियों सहत करते।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रकृतमें पहुले हमने (जिल प्रस्तावना लेककने) उक्त दोनो आचारों-की प्राचीन (बीर निल्क ४६० लगमनका) सिद्ध किया है और उसके बाद दिगम्बरमतको उत्पत्तिको बीर निल्क ६०० वर्गके नारकी नतलकर उन्हें स्वेताम्बर सिद्ध किया है। पर विचारकर देवा जाय तो किसी भी बस्तुको इस पदिनिसे अपने माण्यामकी सिद्ध करनेका यह उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम पूर्वमें बनाल आये हैं, ऐसे अन्य अनेक प्रमाण है जिनसे उक्त दोनों आचार्य तथा उनकी रचनाएं कालकी अपेका प्राचीन होनेयर भी न तो वे आचार्य स्वेताम्बर सिद्ध होते हैं और न उनकी रचनाएं हो स्वेतामर सिद्ध होती है। अतः कपायशाभृत मूळ तथा बूष्णिके रचनाकालको आशार मानकर इस प्रकरणमे इनको स्वेताम्बर आचार्योको कृति सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया गमा है वह किस प्रकार तर्क और प्रमाण होन है इसका सागोपाग विचार किया ।

(8)

आगे खनगमेडिकी प्रस्तावनामे 'कथाबप्रामृत बूणिनी रननाना काल अंगे वर्तमान सम्पादकोनी मान्यता' आदि किंग्यच प्रोधिकोके अन्तर्गत प्रस्तावना लेखकने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनकी विस्तृत मोमासाकी तत्काल आवश्यकता न होनेसे विधिक्यसे उनमें कुछ मुद्दो पर सक्षेयमे प्रकाश डाल देना आवश्यक प्रतीत होता हैं।

(१) त्रिलोक प्रज्ञप्तिके अंतमे ये दो गाषाएँ पाई जाती है-

पणमह जिणवरनसहं गणहरनसहं तहेन गुणवसह । दटुण परिसनसह जदिवसहं धम्ममुत्तपाढए नसह ॥ चुण्णिस्सरूवत्थकरणसरूवपमाण होइ किं ज त । अद्रसहस्सपमाण तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥

इनमेसे प्रथम गाथा जयधवला सम्यक्त्व अधिकारके मगलावरणके रूपमे पाई जाती है। उसका पाठ इस प्रकार है—

पणमह जिणवरवसह गणहरवसह तहेव गुणहरवसह। दूसहपरीसहविसह जइवसह धम्मसूत्तपाढरवसह।।

इसका अर्थ है कि जिनवरवृषभ, गणवरवृषभ, गुणधरवृषभ तथा दुःसह परीयहोको जीतनेबाले और धर्मसूत्रके पाठकोमें श्रेष्ट यतिवृगभको तुम सब प्रणाम करो ।

त्रिलोकप्रक्रप्तिके अन्तमे आई हुई इस गाथाका पाठमेदके होते हुए भी लगभग यही अर्थ है। पाठभेद लिपिकारोके प्रमादसे हुआ जान पडता है।

अब विचार यह करना है कि यह राया त्रिकोकप्रजाित से उटाकर जयस्वलामें निक्षिप्त की गई है या जयस्वलाने उटाकर त्रिकोकप्रजाितमें निक्षिप्त की गई है। सम्यक्ष्य अधिकारके प्रारम्भमें आई हुई उक्त मंगक नायाके बाद वहाँ एक दूसरी गाया भी गई जाती है जिसपर दृष्टिगात करनेसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर मन्त्रमाया जयस्वलाके सम्यक्ष्य अधिकारकी हो होनी चाहिए, क्योंकि इस गायाके पूर्वीप द्वारा उक्त गायाके मगलार्थका समर्थनकर उत्तरार्थ द्वारा विययका निर्देश किया गया है। वह गाया इस प्रकार है-

> इय पर्णामय जिणणाहे गणणाहे तह य चेव मुणिणाहे। सम्मत्तसुद्धिहेउं वोच्छं सम्मत्तमहियार।।

मेंसे वर्गमानमें त्रिजोकप्रशतित प्रत्य बिता रूपमें पाया जाता है वह सम्रहण्य न होकर एक कर्तृक होगा यह मानना बृढियाद्य नहीं प्रतीत होता और इसीलिए जयस्वकाकी अस्ताबना (पू० ६५ टिप्पणी) में यह स्पर-सीकार कर लिया गया है कि 'वर्गमानमें त्रिकोकप्रजाता प्रत्य जित रूपमें पाया जाता है उसी रूपमें आचार्य वित्वृत्यमें उसकी रचनाकी थी, इट बातने हमें सन्देह हैं।'

िकर भी जयभवला सम्पन्तव अधिकारकी उन्तर मगलगायाका 'जुण्णस्सन्त्र' इत्यादि गायाके साथ त्रिलोकप्रतित प्रत्यके अन्तमे पाया जाना इस तय्यको अवस्य ही मुचित करता है कि इस पत्यके साथ लावार्य यदिवयमका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध अवस्य ही होना चाहिए। बहुत सम्बन्ध है पत्रकामें जिस त्रिलोकप्रतित पत्यका उल्लेख पाया जाता है उसको रचना स्वयं यदिवृष्य आचार्यने की हो और उसको मिलाकर वर्तमान त्रिलोकप्रत्रति प्रयक्ता संग्रह किया गया हो। अत्यक्षा उसका मंत्रलायाका कही लाकर रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त गाधाके साथ वहाँ जो 'जुण्णिस्सरूव' इत्यादि गाया पाई जाती है उसमें आये हुए 'जुण्णिस्स' पदसे भी इस तथ्यका समर्थन होता है।

आचार्य बीरसेनने अपनी जयभवला टीकामें और इन्द्रनिय्ते अपने खूतावतारमें इसकी चर्चा नहीं की इसका कारण है। बात यह है कि कपायामृत और उसके चूणिसूत्रीकी टीकाका नाम जयभवला है, अतः उसने सम्बन्धित तय्योक्ता ही जुलाखा किया गया है। यही स्थिति खूताबतारमें इन्द्रनिय्कती भी रही है। अद इन दीनों आयार्थीने यदि अपनी-अपनी रवताओंमें आयार्थ यतिनृपभकी रवनारूपसे त्रिलोकप्रज्ञांत मन्यका उल्लेख नहीं किया तो इससे उसत तय्यको फलित करनेमें कोई बाधा नहीं दिखाई देती।

(२) इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे आचार्य गुणधर और आचार्य घरसेनको लक्ष्यकर लिखा है—

गुणधरधरसेनान्वयगुर्वीः पूर्वापरक्रमोऽस्माभि ।

न ज्ञायते तदन्वयकथकागममनिजनाभावात ॥

गुणधर और धरसेनके अन्वयस्वरूप गुरुओंके पूर्वापर क्रमको हम नही जानते, क्योंकि उनके अन्वय अर्थात गुरुजनोका कथन करनेवाले आगम ( लिखित ) और मुनिजनोका अभाव है ।

आचार्य वीरसेनने भी श्रीघवलामें घरसेन आचार्यका और श्रीजयधवलामे गुणघर आचार्यका बहुमानके साथ उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने उनकी गणना पटुघर आचार्योमें न होनेसे उनके गुरूजोका उल्लेख नहीं किया गया है। यह सम्भव है कि इसी कारणसे इन्द्रनियने अपने श्रुताखतारमें उनत यचन लिखा है।

किन्तु इन दोनो स्थलोको छोडकर अन्यत्र इन दोनो आचार्योका तथा पुण्यस्त और भृतविल आचार्यका नामोल्लेख न सिक्लेका कारण यह है कि एक तो दिगावर परम्परांग इस तरहले दितहालके संकलित करनेकी पदित प्राय इन आचार्योक बहुत काल बाद प्रारम्भ हुई। कारण बनवासी निर्भय दिगम्बर साह होनेके कारण वे यब प्रकारको लोकिक प्रवृत्तियोंने मुक्त होकर अपना रोग जीवन स्वाच्या, प्यान, अप्ययनमें ही व्यनीत करते रहते थे। कदाचित् प्रन्यादिक निर्माणका विकल्प होने पर उनकी रचना करते भी थे तो उसमे मामादिक स्थापनको प्रवृत्तियां प्राय अभाव ही रहता था। यही कारण है कि पूर्व आचार्योंके मभी कतियाँ प्राय प्रयासिक तीहत पाई आदी है। एक तो इन कारणमे उनत आचार्योंके नामोका उल्लेख अध्यत्र कम दृष्टिगोचर होता है।

दूसरे ये कमंसिद्धान्त जेसे सुक्ष्म और गहुन हुक्हू अर्थवाले विषयका प्रतिपादन करनेवाले पौर्व प्रत्य है। इनका अवधारण करना मन्दबृद्धिजनोंको सुगम न होनेसे अन्य साहित्यके समान इनका सर्वसुलम प्रचार कभी भी नहीं रहा। पृष्टचोंकी बात तो छोडिये, मुनिजनोंस भी ऐसे मेथावी विरले हों मुनि होते आये जो इनका सम्यक् प्रकारसे अवधारण करनेसे समर्थ होते रहे। इसलिए भी इनके रवता आवायांका सालेल्डेख अन्यत्र कम दिल्योगिर होना है। यह तो गमीमत है कि दिवाम्बर परम्परामे इनका इतना इतिहासि मिलता भी है। स्वेताम्बर परम्परा तो आवार्य गुणवर और यतिवृद्यक्षे नाम भी नहीं जानती। इतना ही क्या, उस परम्परामें कर्मप्रकृति वृणि, सन्तिका, शतक तथा उनकी वृणि आदि कतियय जो भी कर्म विषयक मीलिक चाहित्य उपलब्ध होता है उसका तो इतना भी इतिहास नहीं मिलता। प्रामाणिक ऐनिहासिक दुष्टिसे कलियत जनेक उल्लेख न पिलनेको अपेक्षा प्रामाणिक एक-दो उल्लेखोका मिलना उससे कही अधिक हिताबह है।

(३) श्रीजयपबलामं आचार्य गुण्यरको पूर्वोके एकदेशके ज्ञाता होने पर भी उन्हें वाचक कहनेमं विस्तवावकी कोई बात नहीं है। नित्युत्र पट्टाविलमें आर्य नागहिस्तको पुर्वचर न लिखकर मात्र विवक्षित पूर्वक एकदेशकर कर्ममुक्तिने प्रधान कहा गया है। फिर भी उसमें उनके यहा शील वाचकवंशकी अभिवृद्धि-की कामना की गई है।

# उपसंहार

कषायत्राभृत और उसकी चूर्णि ये दोनो दिगम्बर आचार्योकी असर कृतियों है इस विषयमे पूर्वमें हम सम्रमाण उहापोहपूर्वक सक्षेप जो कुछ भी लिख आये हैं उन सबका यह उपसंहार हैं—

त कपायत्रामृत और उसकी जूणिक रचनाकालसे लेकर उनकी महती टीका जयभवलाके रचना-काल तक और उसके बाद भी दिगम्बर प्रस्पामे उक्त ध्यम-रत्नोका बराबर पठन-पाठन होता आ रहा है। यह हसीसे स्पष्ट है कि उनपर दिगम्बर आचार्यों डारा अनेक उच्चारणाएँ और पढित प्रभृति टीकाऐ लिखी गई है। तथा उन्होंके आधारारी सबके अन्तमें जयभवला टीका भी लिखी गई है तथा वर्तमान समयमें उनका हिन्दीमें रूपान्तर भी हो रहा है।

२ जयधवलामे उल्लिखित अग-पूर्वधारियोको परम्परासे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परामे तीर्थंकर भगवान् महावीरमे लेकर जो परम्परा पाई जाती है उसी परापरामे किसी समय में आचार्य हुए है। बपने श्रुतावतारमे इन्द्रनिय्ते मी इसे स्वीकार किया है।

३ इन ग्रस्थरलोकी भाषा, रचनाशैली और शब्दिबन्यास आदिका क्रम दिगम्बर परम्पराके एतद्विषयक अन्य साहित्यके ही अनुरूप है, ब्वेताम्बर परम्पराके साहित्यके अनुरूप नहीं।

४ दि० आचार्याकी मालिकामे गुणधर और बतिवृषम दो आचार्य भी हुए हैं। तथा उन्होंने कषाय-प्रामृत और उसकी चूर्णकी रचना को थी, आनुष्वींस इसकी अनुष्यित दिगम्बर परम्परामे रही बाई, क्वेताम्बर परम्परा इस विषयमे बिल्कुल अनिभन्न रहो। यह निष्कारण नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है, क्वेताम्बर परम्पराने इन दोनो अन्पम कृतियोको स्वेताम्बर परम्पराके रूपमे कभी भी मान्यता नहीं दी।

५ शतक और शप्ततिका आदिमे २-४ उल्लेखो द्वाराजो कपायश्रभृतका नामनिर्देत पाया जाता है वह केथल विषयको पृष्टिके प्रयोजनसे ही पाया जाता है। उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है।

स्पष्ट है कि कपायप्राभृत और उसकी चूणि दिगम्बर आचार्योंकी अमर रचना है।

# विषय-सूची 🕝

# उपयोग अर्थाधिकार

|                                                 | વૃસ   |                                              | 7          |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|
| मंगलाचरण                                        | ેશ    | उक्त ओव प्ररूपणाके समान तिर्यक्ष और          |            |
| उपयोग अर्थाधिकार कहनेकी सूचना                   | ,     | मनुष्यगतिमे जाननेकी सूचना                    | ₹४         |
| नथम सूत्रगायाओं र उसको व्याख्या                 | ₹     | नरकगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | ₹8         |
| इसरी ,, ,,                                      | 3     | देवगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | ३७         |
| र्गासरी ,, ,,                                   | Ę     | उक्त प्ररूपणाके अनुसार नरकगतिमे कवायोके      |            |
| इसके अन्तर्गत दो प्रकारकी उपयोग वर्गणाओं का     | •     | परिवर्तनवारोके अल्पबहुत्वका निर्देश          | 16         |
| नामनिर्देश                                      | Ę     | देवगतिमे उक्त अल्पबहुत्व                     | 80         |
| नौथी सुत्रगाथा और उसको व्याख्या                 | Ġ.    | तिर्यञ्च-मनुष्यगतिषे उक्त अल्पबहुत्व         | ४१         |
| इसके अन्तर्गत दो प्रकारके उपदेशोका निर्देश      | 9     |                                              | 3-40       |
| गौचवी सुत्रगाया और उसकी ब्याख्या                | •     | एक भवने एक कषायके उपयोगीकी सस्याके           |            |
| <b>න</b> ඩ ,, ,,                                | 80    | विचारका निर्देश                              | 8.9        |
| गतवी ,, ,,                                      | 2.8   | नरकगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | 83         |
| वूणिसुत्रोद्वारा उक्त सूत्र गायाओके व्याख्यानको |       | शेष गतियोमे उक्त प्रकारमे जाननेकी सूचना      | ४५         |
|                                                 | १४    | नरकगतिर्मे किस कषायके कितने उपयोग            |            |
| प्रथम गाथाका विस्तृत विवेचन १४                  | 5-8-5 | होनेपर दूसरी कषायोके कितने उपयोग             |            |
| प्रद्वापरिमाण पदका अर्थ                         | 88    | होते हैं इसका स्पष्टीकरण                     | ४५         |
| वारो कपायोका जवन्य और उत्क्रष्टकाल              | 24    | नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचना         | ४९         |
| उक्त कालके विषयमें जीवस्थानसे चर्णसूत्रोका      |       | नरकगतिमें उक्त उपयोगविषयक अस्पबहुत्व-        |            |
| उल्लेखके आशयमे अन्तरका उल्लेख                   | 84.   | का सकारण निर्देश                             | 40         |
| गतियोमे निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा           |       | नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचना         |            |
| जवन्य काल एक समयका खुलासा                       | १६    | के साथ विशेषताका निर्देश                     | 49         |
| ओघसे चारो कथायोके कालके अल्पबहुत्वका            |       | ततीय गाथाका विस्तृत विवेचन                   | ६०–६५      |
| निर्देश                                         | १७    | उक्त समग्र गाथाके पुच्छासूत्र होनेका निर्देश |            |
| प्रवाह्ममान उपदेशको अपेक्षा विशेष अधिक          |       | तथा स्पष्टीकरण                               | Ę٥         |
| पदसे कितना काल लेना इसका खुलासा                 | १८    | उपयोगवर्गणाओके दो भेदोका निर्देश             | ६१         |
| उक्त अल्पबहुत्वविषयक आदेशप्ररूपणा               | १९    | उपयोग वर्गणाका स्वरूप निर्देश                | ६१         |
| प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षाचारो गतियोर्ने       |       | कालोपयोगवर्गणाका स्वरूप निर्देश              | ĘĘ         |
| समुच्चयरूपसे कालविषयक बल्पबहुत्व                | १९    | भावोपयोगवर्गणाका स्त्ररूप निर्देश            | <b>4</b> : |
| चौदह जीवसमासोमे उक्त अल्पबहुत्व                 | २३    | कालोपयोगवर्गणा और कषायोपयोगाद्धा             |            |
| प्रत्येक कथायके उपयोगवारोके क्रमका निर्देश      | २९    | स्थान दोनो एक हैं                            | ६ः         |
| उपयोगवार परिपाटियोका संदृष्टि सहित विशेष        |       | भावोपयोगवर्गणा और कषायोदयस्थान दोनो          |            |
| क्षत्रासा                                       | 30    | एक हैं                                       | Ę:         |

## ( ४६ )

|                                                                    | ų. ŧ       | ř.                                          | <b>9</b> . सं |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|
| कषायोदयस्थानोका अल्पबहुत्व                                         | <b>६</b> २ | पांचवी गाथाका विस्तृत विवेचन                | ८५-९          |
| उक्त दोनों वर्गणाओं के साथ तीन अनुयोग                              |            | उक्त गाथाके सूचनासूत्र होनका निर्देश        | ď             |
| ढारोके अनुगमको सूचना                                               | ६३         | उस द्वारा आठ अनुयोगद्वारोकी सूचनाका         | اح            |
| कालापयोग वर्गणाको अपेक्षा प्ररूपणानुगम                             | Ęş         | निर्देश                                     |               |
| प्रमाणानुगम                                                        | ₹₹         | आठ अनुयोगद्वारोके नामोकी गायाके पदोवे       | 5             |
| अल्पबहुत्वानुगमके दो भेदोका निर्देशपूर्वक                          |            | द्वारा सूचनाका निर्देश                      | دع            |
| बुलासा                                                             | ६३         | कषायोमे उपयुक्त हुए जीवोका आठ अनुयोग        |               |
| भावोपयोगवर्गणाओकी अपेक्षा प्ररूपणानुगम                             | ६४         | द्वारोके अलबस्बन द्वारा १३ मार्गणाओ-        |               |
| प्रमाणानुगम                                                        | 48         | मे अनुसन्धान करनेकी सूचनाव खुलासा           |               |
| दोनो प्रकारका अस्पबहुत्व                                           | 48         | प्रकृतमे महादण्डक करनेकी सुचना              | 90            |
|                                                                    | ६५-८४      |                                             | ९१-१०८        |
| इस गाथाके व्याख्यानमें दो प्रकारके उप-                             |            | जो-जो जीव जिस कवायमे उपयुक्त हे वे          |               |
| देशोके पाये जानेका निर्देश                                         | ६५         | ्हले क्या उसी कवायमे उपयुक्त ये             |               |
| अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार कपाय और                                |            | इस पृष्छाके अनुसार विचार                    | 95            |
| अनुभाग एक ही है इसका खुलासा                                        | ६५         | वर्तमानमें मानमें उपयुक्त हुए जीबोके मान-   |               |
| कौन गति एक कालपें एक, दो, तीन या                                   |            | की अपेक्षा अतीत कालके तीन भेद               |               |
| चार कथायोमें उपयुक्त होती है इन                                    |            | करके विचार                                  | 93            |
| पृच्छाओं के अनुसार विचार                                           | ६८         | उन्होंके क्रोधको अपेक्षा अतीत कालके तीन     |               |
| नरक गतिमे उक्त पृच्छाके अनुसार विचार                               | ६९         | भेद करके विचार                              | 98            |
| नरकगतिके समानदेवगतिमे जाननेकी सूचना                                | 90         | उन्हींके माया व लोभको अपक्षा अतीत काल       |               |
| प्रवाह्यमान उपदेशके अनुमार उक्त गाथाका                             |            | के तीन भेद करके विचार                       | ९५            |
| विचार                                                              | ७१         | वर्तमानमे मानोपयक जीवोका उक्तकाल            |               |
| प्रवाह्यमान उपदेशका स्वरूप                                         | ৬१         | बारह प्रकार है इसका सुचना                   | ९५            |
| प्रकृतमे वार्यमञ्जूका उपदेश अप्रवाह्यमान                           |            | वर्तमानमें क्रोधमें उपयुक्त हुए जीवोका उक्त |               |
| और नागहस्तिका उपदेश प्रवाह्यमान<br>इसकानिर्देश                     |            | काल स्थारह प्रकारका होता ह इसका             |               |
|                                                                    | ७२         | बुलासा                                      | 98            |
| कषाय और अनुभागमे भेदका निर्देश<br>तदनुसार कालशब्दके अर्थको सुचना   | ७२         | वर्तमानमे मायामे उपयुक्त हुए जीवोका उक्त    |               |
| तदनुसार कालशब्दक अथका सूचना<br>अत. एक कालका अर्थ एक कवायोपयोगाद्धा | ξe         | काल दस प्रकारका होता है इसका                |               |
| स्थान है यह सुचना                                                  |            | <b>बुलासा</b>                               | 90            |
| स्थान हयह सूचना<br>इसके अनुसार पच्छाओका निर्देश                    | ७३         | वर्तमानमे लोभमे उपयुक्त हुए जीवोका उक्त     |               |
| रक-एक कणायोदय स्थानमे त्रक्षोका प्रमाण                             | ७३         | काल नी प्रकारका होता है इसका                |               |
| विदेश<br>निर्देश                                                   | ७४         | खुलासा                                      | ९९            |
| एक-एक कवायोपयोगाद्धास्थानमे त्रसोके                                | ••         | उक्त सब कालोके योगकी सूचना                  | 99            |
| प्रमाणका निर्देश                                                   | ૭५         | प्रकृतमें १२ स्वस्थान पद और उनकी अपेका      |               |
| उक्त कथनके उपसंहारका निर्देश                                       | હવ         | अल्बबहुत्वका निर्देश                        | १००           |
| उक्त कथनके बाद नी पदो द्वारा स्वस्थान                              | -          | आगे ४२ पद अल्पबहुत्वकी सूचना                | १०४           |
| अन्यबहुत्वका निर्देश                                               | ७६         |                                             | 6-280         |
| छत्तीस पदोँ द्वारा परस्थान अल्प बहुत्वका                           |            | उक्त गायाके अनुसार वो अर्थोंको सूचना        | १०८           |
| निदेश                                                              | ८२         | प्रथम अर्थकी प्ररूपणा                       | १०९           |
|                                                                    |            |                                             |               |

|                                                             | पृ. सं. |                                           | पृसं            |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|
| उपयोगवर्गणाजीके दो भेदोका निर्देश                           | १०९     | उक्त दोनो उपदेशोके अनुसार त्रसोमे कया-    | -               |
| कषायोदयस्थानोंका लक्षण                                      | १०९     | योदग्रस्थानोका निर्देश                    | ११९             |
| उपयोगाद्धास्यानोका लक्षण                                    | 308     |                                           | "               |
| उक्त दोनो स्थान उपयोगवर्गणा कहलाते हैं                      |         | कषायोदयस्थानोमें यवमध्यकी अपेक्षा जीवो    |                 |
| इसका निर्देश                                                | ११०     | काविचार                                   | १२१             |
| उपयोगाद्धास्थानोसे रहित और सहित स्थानो                      |         | उक्त गाथाके दूसरे अर्थकी प्ररूपणा         | १४०             |
| काविचार                                                     | ११०     | उक्त विषयमे तीनश्रेणियोकीअपेक्षा          |                 |
| प्रकृतमे प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उप-                    |         | विचार                                     | १४१             |
| देशका निर्देश                                               | 485     | प्रकृतमे विशेषाधिकको जाननेके लिए दो       |                 |
| उक्त अर्घपदके अनुसार यवमध्यके विषयमें                       |         |                                           |                 |
| ६ अनुयोगद्वारोका निरूपण                                     | ११७     | उपदेशोंकी सूचना                           | १४५             |
| ਜਨ ਡ                                                        | भारत    | अर्थाधिकार                                |                 |
| -u. ·                                                       | L       | or-triode (                               |                 |
| <b>मंगलाञ्चरण</b>                                           | १४९     | उत्तरोत्तर अन्तिम सन्विसे अग्रिम सन्विमें |                 |
| चतुस्यान अर्थाधिकारमें सर्वप्रथम गाया                       |         | अनुभाग और प्रदेशोकी अपेक्षा अल्प-         |                 |
| सूत्रोके जाननेकी सूचना                                      | १५०     | बहुत्वकाविचार                             | १६३             |
| क्रोधादि प्रत्येक कषायके चार-चार भेदोकी                     |         | दास समान मानमे देशावरण और सर्वा-          |                 |
| सूचन।                                                       | १५१     | वरणका विचार                               | १६४             |
| यहाँ अनन्तानुबन्धी आदिकी अपेक्षा वे चार-                    |         | उक्त सब क्रम चारो कषायोके चारो स्थानो-    |                 |
| चार भेद नही लिये गये हैं इस विषय-                           |         | में जाननेकी सूचना                         | १६५             |
| का खुलासा                                                   | १५१     | उक्त स्थानोमे से किस गतिमें कौन स्थान     |                 |
| क्रोघऔर मान कथायके शक्तिको अर्पेक्षा                        |         | बद्ध, बघ्यमान, उपशान्त और उदीर्ण          |                 |
| चार-चार भंदोका स्पष्टीकरण                                   | १५२     | है इसकाविचार                              | १६६             |
| मायाके शक्तिकी अपेक्षा चार भेदोका                           |         | संज्ञी आदि मार्गणाओमें उक्त विषयका        |                 |
| स्पष्टीकरण                                                  | १५५     | विचार                                     | १६७             |
| लोभके शक्तिको अपेक्षाचार भेदोका                             |         | किस स्थानका वेदन करनेवाला किस स्थान       |                 |
| स्पष्टीकरण                                                  | १५५     | को बाँवता है आदिका विचार                  | १६८             |
| उक्त १६ स्थानोमे स्थिति, अनुभाग और                          |         | असंजी किन स्थानोका व संजी जीव किन         | • • •           |
| प्रदेशोकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका                              |         | स्थानीका बन्ध करता है इत्यादिका           |                 |
| विचार                                                       | १५७     | विचार                                     | १६९             |
| लताके समान मानमें वर्गणाओके अल्प-                           | १५८     | चतुःस्यान पदको निचेपयोजना                 | १५ <sup>५</sup> |
| बहुत्वका निर्देश<br>लताके समान मानसे प्रदेशोकी अपेक्षा दारु | 145     | •                                         | (0)             |
|                                                             |         | एकैक निक्षेप पहले कह और कर आये है         |                 |
| आदिके समान मान उत्तरोत्तर अनन्त-                            |         | इसकी सूचना                                | १७३             |
| गुण होन होनेका विधान                                        | १६०     | स्थाननिक्षेपकी विशेष प्ररूपणा             | ₹ ७ :           |
| लताके समान अनुभाग समूह और वर्गणा-                           |         | नैगमनयके सब निचेपोको स्वीकार करनेकी       |                 |
| समूहको अपेकादार आदिके समान                                  |         | सूचना                                     | <b>१७</b>       |
| मान अधिक होनेका निर्देश                                     | १६१     | सम्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा विचार        | १७              |

|                                                   | पृसं.    |                                                               | पृ. स. |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षाविचार                        | १७५      | चारो हो क्रोधस्थानोका कालको अपेक्षा                           |        |
| शब्दनयकी अपेक्षा विचार                            | १७६      | उदाहरणो द्वारा <b>अर्थ साधन</b>                               | १७९    |
| प्रकृतमे भावस्थानसे प्रयोजन है इसका               |          | द्योषकाभावकी अपेक्षा उदाहरणो द्वारा                           |        |
| बुलासा                                            | १७७      | अर्थसाधन                                                      | १७९    |
| आगे सूत्रगाथाओको अपेका स्पष्टीकरणको<br>सूत्रना    | १७८      | उदकराजि आदिके समान किस क्रोघका<br>सस्कार कितने काल तक रहता है | 140    |
| प्रारम्भकी ४ गाथाएँ १६ स्थानोके उदा-              |          | शेपको अनुमानसे इसी प्रकार जाननेकी                             |        |
| हरणपूर्वक अर्थ साधनोमे आई है इस<br>तच्यका निर्देश | १७८      | सूचना                                                         | १८३    |
| त्युझ                                             | न्-अध    | र्गिधकार                                                      |        |
| मञ्जलाचरण                                         | १८५      | मायाकषायके पर्यायवाची नाम                                     | 166    |
| क्रोधकषायके पर्यायवाची नाम                        | १८६      |                                                               |        |
| मानकषायके ,, ,,                                   | १८७      | लोभकवायके ,, ,,                                               | १८९    |
| सम्य                                              | वत्त्व-३ | ध्याधिकार                                                     |        |
| मंगलाचरण                                          | १९३      | दूसरी सूत्रगाथाकी अर्थविभाषा २०७                              | -220   |
| अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे चार सूत्र-          |          | उक्त जीवके प्रकृति आदिके भेदसे चारो                           |        |
| गाथाएँ कवन योग्य                                  | १९४      | प्रकारके सत्कर्मकाविचार                                       | २०७    |
| अवतार चार प्रकारका                                | १९४      | उक्त जोबके प्रकृति आदि भेदरूप चार                             |        |
| उपक्रमके पाँच प्रकार                              | १९४      | प्रकारके बन्धकानिर्देश                                        | २११    |
| आनुपूर्वीके तीन भेद                               | १९४      | उन्त जीवके उदयानुदयरूपसे उदयाविलमे                            |        |
| वक्तव्यताके तीन भेद                               | 188      | प्रविष्ठ होनेवाले कर्मोका निर्देश                             | २१३    |
| अनुगमका रुक्षण                                    | १९४      | यह जीव किन कर्मोंकी उदीरणा करता है                            |        |
| उनमेंसे प्रथम सूत्रगाया और उसकी व्याख्या          | १९५      | इसका निर्देश                                                  | २१५    |
| दूसरी ,, ,,                                       | १९६      | उक्त उदय-उदीरणाविषयक आदेश-                                    |        |
| तीसरी ,, ,,                                       | १९७      | प्ररूपणाका निर्देश                                            | २१८    |
| चौयी ,, ,,                                        | १९८      | स्थिति-अनुभाग-प्रदेश उदीरणाका निर्देश                         | २२०    |
| प्रथम सूत्रकी गाथाकी अर्थविभाषा १९९               | २-२०६    | तीसरी सूत्रगाथाकी अर्थविभाषा २२१                              | -२३०   |
| दर्शनमोहका उपशम करनेवालेका परिणाम                 |          | दर्शनमोहका उपशम करनेके पूर्व हो                               |        |
| कैसाहोताहै इसकानिर्देश                            | २००      | किन कर्मोंको बन्धव्युच्छित्ति हो                              |        |
| योगकीन होता हैं,,                                 | २०१      | जाती है इस विषयका निर्देश                                     | 228    |
| कषाय कौन और कैसी होती है इसका                     |          | प्रकृत ३४ बन्धापसरणोका निर्देश                                | २२१    |
| मिर्दे <b>श</b>                                   | २०२      | आदेशकी अपेक्षा प्रकृतिबम्बन्य्क्छित्तिका                      |        |
| उपयोग कौन होता है इसका निर्देश                    | २०३      | निर्देश                                                       | २२५    |
| लेश्याकौन होती हैं ,,                             | २०४      | उक्त जीवके उदयब्युच्छित्तिको प्राप्त                          |        |
| देदकौन होता है ,,                                 | २०५      | होनेवाली प्रकृतियोंका निर्देश                                 | २२६    |

|                                                                                  | पुम.               |                                          | पृसं |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------|
| उक्तविषयक बादेशप्ररूपणा                                                          | २२७                | जपूर्वकरणके प्रथम समयमे गुणश्रीण निक्षेप | 2    |
| स्यिति भाविको अपेक्षा उक्त विषयका                                                |                    | का प्रमाण                                | २६४  |
| विचार                                                                            | 225                | गुणश्रेणि विन्यासक्रमका निर्देश          | 754  |
| उक्तजीव अन्तर कहीं करता है और                                                    |                    | स्थितिकाण्डक उत्कीरण काल और स्थिति-      |      |
| उपशामक कहाँ होता है इसका निर्देश                                                 | २३०                | बन्धगद्धाकी तुल्यताका निर्देश            | २६६  |
|                                                                                  | 0-233              | एक स्थितिकाण्डक कालमें अनुमाग काण्डकोवे  | 5-   |
| अपूर्व-अनिवृत्तिकरण जीवके स्थितिघात-                                             |                    | प्रमाणका निर्देश                         | २६७  |
| अनुभागघातका निर्देश                                                              | २३१                | स्थितिकाण्डकके समाप्त होने पर अनुमाग-    |      |
| अथ.प्रवृत्तकरणके समयमे स्थिति अनुमाग                                             |                    | काण्डक और स्थितिबन्धगद्धा समाप्त         |      |
| काण्डक घात नहीं होते इसका निर्देश                                                | 233                | होते हैं इसका निर्देश                    | २६८  |
| दर्शनमोहका उपशम करनेवालेके तीन                                                   |                    | अपूर्वकरणके प्रथम और अन्तिम समयमें       |      |
| करणोका नाम निर्देश और <b>उनके</b>                                                |                    | स्थितिसत्कर्मका विचार                    | २६९  |
| लक्षण                                                                            | २३३                | उक्त सब विषयोंका अनिवृत्तिकरणमें विचार   | २७१  |
| चौथो उपशामनाद्वाका लक्षण सहित                                                    |                    | अन्तर करणविधि आदिका निर्देश              | २७२  |
| निर्देश                                                                          | २३४                | दर्शनमोहनीयको जितनो प्रकृतियोंको सत्ता   |      |
| अध्रयवृत्तकरणके लक्षणका विस्तारसे                                                |                    | होतो है उनकाअन्तर करताहै                 | २७५  |
| निरूपण                                                                           | २३४                | अन्तर करने पर जीव उपशामक कहलाता          |      |
| उसी प्रसगसे अनुकृष्टिकालक्षण व प्ररूपणा                                          | <b>23K</b>         | है इसका निर्देश                          | २७६  |
| निर्वर्गणाकाण्डकका स्पष्टीकरण                                                    | २३६                | आगाल-प्रत्यागाल विषयक सूचना              | २७६  |
| प्रकारान्तरसे अन्ध-प्रवृत्तकरणके परिणाम                                          |                    | मिथ्यात्वकी गुणश्रेणिका विशेष निर्देश    | २७७  |
| स्वानोके खण्डोका निर्देश                                                         | २३८                | शेष कर्मों की गुणश्रेणिका विचार          | २७९  |
| उक्त परिणामोका विशृद्धिविषयक स्व-                                                |                    | एक आविल काल शेष रहने पर मिथ्यात्व-       |      |
| स्थान अल्पबहुत्व                                                                 | 588                | का घात नहीं होता                         | 960  |
| विशुद्धिविषयक परस्थान अल्पबहुत्व<br>अपर्वकरणमे परिणाम पंक्ति और विशुद्धि         | २४५                | प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रथम समयमें       |      |
|                                                                                  | 262                | मिथ्यात्वके तीन खण्ड करनेकी विधि-        |      |
| विषयक अल्पबहुत्व<br>प्रनिवत्तिकरणमे परिणामस्वानोका विचार                         | २५२<br><b>२५</b> ६ | कानिर्देश                                | २८१  |
| प्रानवात्तकरणम् पारणानस्यानाना ।पचार<br>प्रनादि मिध्यादृष्टि उपशामकको प्ररूपणाके | 444                | मिथ्यात्वके अतिरिक्तशेष कर्मोंके विषपमें |      |
| हिनादि । मध्यादाष्ट उपरामियस्य अरूपणापः<br>कथन करनेका निर्देश                    | २५७                | विशेष कथन                                | २८५  |
| क्षान करणमा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                | 110                | २५ पदवाका अत्यबहुत्व दण्डक               | २८६  |
| क्ष प्रवृत्तकरणने हागमाञ्चलार गराना<br>वाले कार्योका निर्देश                     | २५८                | दर्शनमोहके लपशम करनेका अधिकारी कौन       |      |
| वाल कायाका । नपन<br>ही अप्रशस्त और प्रशस्त कर्मोंके अनु-                         | 170                | जीव है इसका प्रथम व द्वितीय सूत्र        |      |
| हा अप्रशस्त आरे प्रशस्त कामाक जनुः<br>भाग बन्धका निर्देश                         | २५८                | गायामें निर्देश                          | २९६  |
|                                                                                  |                    | दर्शनमोहका उपशम करते समय न होनेवाले      |      |
| ही स्थितिबन्धविषयक निर्देश                                                       | २५६                | और उसके बादमें होनेवाले कार्योका         |      |
| पूर्वकरणमें स्थितिकाण्डकोके प्रमाणका<br>निर्देश                                  | २६०                | तीसरी गाया द्वारा निर्देश                | ३०२  |
| । तप्या<br>ही स्थितिबन्धका विचार                                                 | <b>२</b> ६१        | दर्शनमोहका उपशम करनेवालेके उपयोग         |      |
| तुभाग काण्ड तथा तदिषयक अल्पबहुतत्व-                                              | - • •              | आदिका विचार करनेका चौदीसूत्र             |      |
| काविचार                                                                          | २६१                | गाथा द्वारा निर्देश                      | ₹0¥  |

|                                                                                                                                                               | ुस∙        |                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| उपसम करते समय निष्यात्मके उद्यक्त ब<br>उपसम भावका अन्त होनेपर उसके<br>उदयके भजनीयमनेका पांचवी गाया<br>द्वारा निर्देश<br>उपसम सम्बद्धाटके मिथ्यास्य सादि तीमों | 300        | अध्योगधान सम्बन्धको झाल्य नावि वर्धन<br>मोहके सर्वोधवनसे होती है आदिका<br>दसवी गाया द्वारा निदेश<br>सम्बन्धको प्रथम नार प्राप्तिके पूर्व तथा<br>अप्रथम नामके पूर्व गह वीव किस-किस | पृ. सं<br>३१६      |
| कमाँको स्थिति व अनुवाग किस प्रकार<br>का होता है इसका छठी नावा द्वारा<br>निर्देश<br>प्रकृतमें बन्ध प्रत्यमाँका सातवी गावा द्वारा                               | ३०९        | भाववाळा होता है इसका स्थारही गावा<br>द्वारा निर्देश<br>मिष्यात्व आदिके संक्रमका बारहवी गावा<br>द्वारा निर्देश<br>सम्याद्विदको अद्धाका तेरहवी गावा द्वारा                          | ₹१७<br><b>३</b> १८ |
| निर्देश<br>दर्शनमोहका अबन्धक कौन-कौन बोव है इसका                                                                                                              | ₹११        | निवश                                                                                                                                                                              | ३२१                |
| बाठबीं सम्या द्वारा विचार<br>वाठबीं सम्या द्वारा विचार<br>वर्शन मोहका उपशम कितने काल तक होता<br>है इसका वचा उसके बाद क्या होता है                             | <b>३१३</b> | गिष्याद्माञ्चल अन्यया श्रद्धाका चौदहवी<br>गायाद्वारा निर्देश<br>सम्यग्निभ्यादृष्टिके उपयोगोका पन्द्रहती<br>गायाद्वारा निर्देश                                                     | ३२२<br>३२४         |
| इसका नौदो गाया द्वारा निर्देश                                                                                                                                 | ३१४        | उपराम सम्मर्यस्ट आदिका बाठ अनुयोग                                                                                                                                                 | * * *              |

सिरि-जइवसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं

सिरि-भगवंतगुरगहरभडारश्रोवइट्ठं

# कसाय पा हु डं

तस्स

# सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका *जयधवला*

TEVI

उवजोगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो

**→:**88:+-

णमो अरहंनाणं०

जे ते केवलदंसण-णाणुवजोगेहि जुगवदुवजुत्ता । ते केवलिणो पणमिय वोच्छं उवजोगमणिओगं ॥ १ ॥

**\* ं**जवजोगे त्ति अणियोगद्दारस्स सुत्तं ।

जो केवलदर्शन और केवल्रह्मान इन रोनों उपयोगोंसे युगपन् उपयुक्त हैं उन केवली जिनको नमस्कार करके उपयोग अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ॥ १॥

\* अब उपयोग अनुयोगद्वारके गाथा सूत्रोंका अणुसरण करते हैं।

१. ता॰ प्रती 'उवजोगेत्ति अणियोगदारस्स सुत्तं' इत्येतस्य चूर्णिसुत्ररूपेण निर्देशो न कृतः ।

५ १. उवजोगे ति जमणिओगहारं कपायपाहुडस्स पण्हारसण्हमत्याहियाराणं मज्झे सत्तमं कोहादिकसायाणमुवजोगसरूवणिरूवयं तस्सेदाणिमत्यविहासणे कीरमाणे तदवर्लवणीभृदं गाहासुत्तमणुसरामो ति भणिदं होदि । संपष्टि किं तं सुत्तमिदि सिस्सा-हिप्पायमासंकिय तण्णिहेसविसयं पुच्छावक्कमाह—

- क्षतं जहा।
- § २. सुगमं ।
- (१०) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहिओ। को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुबजोगमुबजुत्तो॥६३॥
- § ३. एसा ताव उवजोगाणियोगद्दारे पिडबद्वाणं सचण्णं सुचगाद्दाणं मज्झे पढमा सुचगाद्दा। संपिद्द एदिस्से गाद्दाए अत्थपरूवणं कस्सामो । तं बद्दा—एसा गाद्दा तिण्णि अत्थे परूवेद—'केवचिरं उवजोगो किम्द कसायिम्दे' चि भणिदे कोद्दादीणं कसायाणमेकेकिम्द कसायिम्द एगस्स जीवस्स कैचियमेचकालसुवजोगो होदि ? किं सागरीवमं पिलदोवमं पिलदोवमासंखेजजभागमाविल्यमाविल् असंखे०भाग संखेजजसमण एगसमयं वा चि पुच्छा कदा द्दोदि । एवं पुच्छिदे सव्वेसि कसायाण-

- क्ष बहु जैसे ।
- ६२, यह सत्र सगम है।
- \* एक जीवका एक कथायमें कितने काल तक उपयोग होता है ? किस कथायका उपयोग अन्य किस कथायके उपयोगसे अधिक है और कीन जीव किस कथायमें पुनः पुनः एक उपयोगसे उपयुक्त रहता है।। ६३।।
- § ३. उपयोग अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखनेवाडी सात सूत्र गाथाओं में यह पहलो सूत्र गाथा है। अब इस गाथाके अर्थेको प्ररुपणा करते हैं। यथा—यह गाथा तीन अर्थोका प्ररुपण करतो है—'केविचरं उबजोगो किंदि क्सायिक' ऐसा कहने पर कोधादि कपायों में से एक एक कपायमें एक जीवका कितने काल तक उपयोग रहता हैं? क्या सागरोपम, पत्योपम, पत्योपमके असंख्यातवे भाग, एक आविले, एक आविलके असंख्यातवें भाग, संख्यात समय

<sup>§</sup> १. कषायप्राष्ट्रतके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य क्रोधादि कषायोंके उपयोग स्वरूपका निरूपण करनेवाला उपयोग नामक जो सातवां अनुयोगद्वार है, इस समय उसके अर्थका विदेश व्याख्यान करते हुए उसके आत्मक्वमभूत गाधासूत्रका अनुसरण करते हैं यह उक्त कथनका नार्य्य है। अब वह सूत्र कीन है इसफार फियके अभिगायको अंकारूपसे ग्रहणकर जमका निर्देश करनेवाले एच्छावाक्यको करते हैं.—

१ ता• प्रतौ-भूत इति पाठ ।

२. आ० प्रतौ एसो इति पाठ.।

म्रुवजोगकालो णिव्वाघादेण जहण्णुकः अंतोम्रुहुत्तमिदि पुरदो मणिहिदि। एसी एगो अत्थो।

- ६ ४. 'को व केणधिगो' एवं भणिदे कोहादिकसायाणसुराजोगकाला किमण्णोणं सरिसा विसरिसा वा चि अप्याबहुअविधी बुच्छिदो होह । एवमेसो विदियो अस्थो ।
- ६ ५. 'को वा किन्द्र कसाए' एवं अणिदे को वा जीवो णिरयादिमन्गणाविसेत-पिडवदो कोहादीणं मज्झे कदमिन्म कसाए 'अभिक्खपुवजोगप्चवजुनो' प्रहुप्तेहुरुपयोगेन परिणत इत्यर्थः । णेरहयो अप्पणो भवद्विदीए अन्भंतरे किं कोहोवजोगेण बहुवारं परिणयह, आहो माणोवजोगेण मायोवजोगेण लोगोवजोगेण वा १ एवं सेसाप्च वि गदीप्च पुच्छा कायव्वा ति एसो एदस्स भावत्यो । एदिस्से पुच्छाए णिण्णयध्विर चुण्णिसुन्तावलंबणेण कस्सामो । एवमेसो तदियो अत्यो । तदो एसा गाहा एवंविहेसु तिसु अन्येषु पिडवद्वा ति सिद्धं । संपित जहावसरपनाए विदियगाहाए अवयारं कस्सामो ।
- (११) एकस्हि भवग्गहणे एककसायस्हि कदि च उवजोगा। एकस्टि य उवजोगे एककसाय कदि भवा च ॥६४॥
- § ६. संपिह एदिस्से विदियनाहाए अस्थे भण्णमाणे पुट्यद्वे ताव एगं भवन्गहण-माधारं कादण पुणो तम्मि एगकसाओवजोगा केत्तिया होति चि उवजोगे आघेयभूदे

६ ४. 'को व केणधिनो' ऐसा कहने पर क्रोधादि कपार्योके उपयोगकाल परस्पर क्या सदश है या विसदश ? यह अल्पबहुत्वविधि पृक्षी गई है। यह दूसरा अर्थ है।

§ ५. 'को वा कन्हि कसाए' ऐसा कहने पर नरकादि मार्गणाविरोपसे सम्बन्ध रखने वाळा कीन जीव कोषादि कषायोंमें से किस कषायमें 'अभिक्खमुखजोगमुबजुत्तो' पुनः पुनः उपयोगक्षसे परिणत होता है यह उक्त कथनका तार्य है। नारको जीव अपनो भव-स्थितिक भीतर क्या कोषके उपयोगसे बहुत वार परिणमता है अथवा मानोपयोगसे मुद्रा योगसे या ओमोपयोगसे बहुत वार परिणमता है १ इसी प्रकार होष गतियोंमें भी एच्छा करनी चाहिए यह इस कथनका भावार्थ है। इस प्रकाश निर्णय आगे चूर्णमूत्रका अवल-चन लेकर करेंगे। इस प्रकार यह तीसरा अर्थ है। इस प्रकार यह गाथा इस प्रकारके तीन अर्थों में प्रतिबद्ध है यह सिद्ध हुआ। अब अवसर प्राप्त दूसरी गाथाका अवतार करेंगे। यथा—

्रक भवको आश्रय कर एक कपायमें कितने उपयोग होते हैं, उसी प्रकार एक कपायसम्बन्धी एक उपयोगमें कितने भव होते हैं।।६४॥

§ ६. अब इस दूसरी गाथाके अर्थका कथन करते हुए पूर्वार्धमें उपयोगको आषेय

या एक समयप्रमाण काल तक उक्त उपयोग रहता है ऐसी पुच्छा की गई है। ऐसा पुछनेपर सत्र कथायोंका निर्व्याघातरूपसे जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है यह आगे कहेंगे। यह एक अर्थ है।

कार्ण पुच्छा कदा होदि । तं कर्ष ? 'एकस्टि भवग्गहणे' एवं भणिदे णिरयादीण-मण्णदरमवग्गहणे चि बुचं होद । 'एक्ककसायस्टि' एवं भणिदे कोहादीणमण्णदर-कसायस्टि चि भणिदं होदि । 'कदि च उउजोगा' नि बुचे केचिया उवजोगा हॉिल ? किं संखेज्जा असंखेज्जा वा चि पुच्छिदो होइ । णिरयादिगदीसु संखेज्जदिसम्यं असंखेज-विस्सय वा भवग्गहणमाधारभूदं ठवेद्ण तत्थ कोहादिकसायाणद्वजोगपरिणमण्णवारा केचिया होंति ? किं संखेजा असंखेजजा वा ? जिस्ट वा णिरयादिमवग्गहणे अण्णवर-कसायोवजोगा संखेजा असंखेजा वा ताहर वार्षिक संसकसायोवजोगा केचिया होंति ? किं तप्पमाणा चेव होंति, आहो विसरिसपरिमाणां चि जो विचारो सो वि एदिस्से गाहाए प्रव्यद्वस्मि पडिवदो चि एसो एस्थ भावत्थो।

§ ७. 'एकस्टि य उवजोगे०' एदिम्म गाडापच्छिमद्रिम्म कोहादिकसायाणं
संखेजासंखेजोवजोगे आधारभृदे काद्ण पुणो तेष्ठ अदीदमश केतिया होति ति भवाणमाधेयभूदाणमप्पावहुअपुच्छा कदा होइ। तत्कथिति चेद्रच्यते 'एकस्टि य उवजोगे'
एकस्मित्रपयोग इत्यर्थः। 'एककसाए' कोधादीनामन्यतमकपायप्रतिवद्ध इति यावत।

बनाकर यह पुच्छाको गई है कि एक भवग्रहणको आधार करके उसमें एक कषायसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं ?

#### शंका-वह कैसे ?

समाधान— 'एकस्टि भवग्गहणे' ऐसा कहने पर नरकादि गतियों में से अन्यतर भवमें यह कहा गया है। 'एक्ककसायस्टि' ऐसा कहनेपर क्रोवादि क्यायों में से अन्यतर क्यायमें यह कहा गया है। 'क्दि च उवजोगां' ऐसा कहनेपर क्रितने उपयोग होते हैं 'क्या संख्यात उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं या असंख्यात वर्षेत्रा के असंख्यात वर्षेत्रा के अस्व स्वार्ण कर बहु के शादि क्यायों के उपयोग परिणमनके बार कितने होते हैं 'क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं अथवा जिस नरकादि भवमें अन्यतर क्यायसम्बन्धी उपयोग संख्यात या असंख्यात हिते हैं अथवा जिस नरकादि भवमें अन्यतर क्यायसम्बन्धी उपयोग संख्यात या असंख्यात हुए हैं वहाँ शेष क्यायसम्बन्धी उपयोग संख्यात या असंख्यात हुए हैं वहाँ शेष क्यायसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं 'क्या तत्माण ही होते हैं या विसदृश

§ ७. 'एक्किस्ट् य उवजोगेठ' गायाके इस उत्तरार्धमें क्रोधादि क्वायसम्बन्धी संख्यात और असंख्यात उपयोगोंको आधार करके पुनः उनमें अतीत भव कितने होते हैं इस प्रकार आधेयमृत भवोंके अल्यबहुत्वकी पुच्छा की गई है।

#### शंका-वह कैसे ?

समाधान—'एक्किन्हि य उवजोगे' 'एक उपयोगमें' यह इसका अर्थ है। 'एक्किकसार' कोधादि कवायोंमें से अन्यतम कषायसे प्रतिबद्ध एक उपयोगमें, यह उक्त कथनका तात्पर्य

१. मा॰ प्रतौ विसरिसपरिणामा ।

'कदि सवा च' कियन्तो सवा सम्भवन्तीत्यतीते काले' इति प्रकाः इतो सवित । अयं पुननत्र वाक्यार्थः — णिरयादिगदीसु एयस्स जीवस्स बहुआ अवपरिवत्तणवारा बदीद-कालसंबिधणो वदिकंता । ते च दुविधा—कोहादिकसायाणं संखेजोवजोगिगा असंसे-कोहजोगिगा चेदि । तत्थेगकसायस्स कि संखेजोवजोगिगा अवा बहुगा, आहो असंखेजोवजोगिगा ति सत्थाणेण पुणो परत्याणेण च जमप्यावहुजविहाणं तमेदिम्म गाहापिल्कमद्विम पिडवद्मिदि । कथमेवंविहो अत्यो एत्य समुस्तरूम ति चे चुचदे— एक्क्सिम य उवजोगें ति एत्यतण्यासदो एगकसायविस्याणमणेगोव-जोगाला कालक्षविद्यद्वाणं जाहदुवारेण पवेषयाणं जेण वाचजो, तेण एकस्स कसायस्स अणेगु उवजोगेसु अदीदकालविस्पस्त एमभयप्णाए संखेजासंबेज्जमेय-भिण्णेषु केतिया अता होति ? के योषा, के वा बहुगा ति सुत्तत्यावलंदणादो पय-दत्यीवलद्वी ण विरुद्धारे । एवमेदे दुवे अत्या एत्य गाहासुते पिडवद्वी।

§ ८. एदस्स गाहापच्छिमद्वस्स वक्ताणमेवं करेंता वि अल्यि—जहा, एकम्मि य उवजोगे ति वुत्ते एगकसायविसयाणमणेगोवजोगाणं णाणाकालसंबंधीणं गहणं ण कायव्यं, किंतु एक्स्सेव उवजोगस्स अंतोग्रहुत्तकालावच्छिण्णपमाणस्स गहणं कायव्य ।

है। 'कदि भवा च' कितने भव सम्भव हैं इस प्रकार अतात काळके विषयमें यह प्रश्त किया गया है। यहाँपर इस वाक्यका यह अर्थ है—नरकादि गतियोंमें एक जीवके अतीत काळ सम्बन्धो बहुत परिवर्तनवार व्यतात हो गये हैं। वे दो प्रकारके हैं—कोधादि क्वायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाळे भव परिवर्तनवार। उनमें से क्या एक क्वायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाळे भव परिवर्तनवार। उनमें से क्या एक क्वायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाळे भव बहुत हैं या असंख्यात उपयोगवाळे भव बहुत हैं इस प्रकार क्यायसम्बन्धी अपेक्षा और परस्थानकी अपेक्षा जो अल्प्यवहुतका विवान है वह इस गाथाके उत्तराधमें प्रतिबद्ध है।

जंका-इस प्रकारका अर्थ यहाँ कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—'एक्किस्स य उवजोते' इस प्रकार यहाँपर आया हुआ एक शब्द नाना-काळसम्बन्धी एक कषायविषयक अनेक उपयोगोंमें से यतः जातिद्वारा प्रत्येकका वाचक है इसिंक्ष्ण एक भवकी मुख्यतासे संख्यात और असख्यात भेदवाले अतीत काळिषयक एक कषायसम्बन्धी अनेक उपयोगोंमें कितने भव होते हैं कीन थोड़े होते हैं और कीन बहुत होते हैं इस प्रकार सूत्रके अर्थका अवल्डम्बन करनेपर प्रकृत अर्थकी उपल्डिय विरोधको प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार ये दो अर्थ इस गाथासूत्रमें प्रतिबद्ध हैं

§ ८. गाथाके इस उत्तरार्थका ब्याल्यान इस प्रकार करनेनाळे भी हैं। यथा 'एककिम य उन्नजोंगे' ऐसा कहते पर एक क्यायविषयक नानाकाळ सम्बन्धी अनेक उपयोगोंका प्रहण नहीं करना जातिए, किन्त अन्तर्यवर्त काळवाळे एक ही उपयोगका प्रहण करना चाहिए। प्रवा

१ ता व प्रती न्यातीतकाले इति पाठ ।

ि उवजोगो ७

पुणो तस्मि केचिया भवा होंति चि पुच्छिदे जह० एगो भवो होदि. उक्क० दोणिण भवग्गहणाणि ति वत्तव्वं । तं कथं ? एको तिरिक्खो मणसो वा कोहकसायं परे-दणतोग्रहत्तमच्छिदो । पुणो अविणद्रेणेव तेण कोधोवजोगेण णेरइएसुप्पादं लहदे । एवं च लब्भमाणे एगकसायोवजोगस्हि दवे भवा लद्धा भवंति. अण्णहा वण एगो चेव भवो ति । संपृष्टि जहावसरपत्ताए तदियगाहाए समोदारो कीरदे । तं जहा-

### (१२) उवजोगवरगणाओं कम्मि कसायम्मि केत्तिया होंति । कदरिस्से च गदीए केवद्रिया वरगणा होति ॥६५॥

६ ९ एमा तदियवाहा । मपहि एदिस्से अत्थपस्त्वणे कीरमाणे उवजीगवाग-णाओ णाम दविहाओ हवंति-कालोवजीगवग्गणाओ च भावीवजीगवग्गणाओ च। तासि सरूवणिहेसम्बवरि कस्सामो । पुणो तासि दविहाणं पि वग्गणाणं परूवणा पमाण-मप्पावहअं च ओघादेसभेयभिण्णभेदिम्म गाहासत्ते पिडवद्धमिदि घेत्तव्वं। ण च पमाणाणुगमो एको चेव एत्थ पहिनदो ति आसंकणिज्जं, पमाणाणुगमस्स परूवणप्पा-बहुआविणाभाविणो णिहेसेण तेसि पि एत्थेवंतबभावदंसणादो । तत्थ 'उवजोगवग्ग-

उसमें कितने भव होते हैं ऐसा पूछनेपर जघन्यरूपसे एक भव होता है और उत्क्रष्टरूपसे दो भव होते हैं ऐसा कहना चाहिए।

बंका---वह कैसे १

समाधान-एक तिर्यञ्ज या मनुष्य क्रोधकषायको परकर अन्तस्हर्त काल तक रहा पुनः अविनष्ट हए उसी क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोगके साथ नारकियोंमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार उसी कवायके साथ अन्य पर्यायमें जानेपर एक कवायसम्बन्धी उपयोगमें दो भव प्राप्त होते है। अन्यथा एक ही भव प्राप्त होता है। अब अवसर प्राप्त तीसरी गाथाका अवतार करते हैं। यथा---

- \* किस कवायमें कितनी अपयोगवर्गणाएं होती हैं तथा किस गतिमें कितनी उपयोगवर्गणाएं होती हैं ॥६५॥
- ६९ यह तीसरी गाथा है। अब इस गाथाके अर्थका कथन करने पर उपयोग वर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं-कालोपयोगवर्गणा और भावोपयोगवर्गणा। उनके स्वरूपका निर्देश आगे करेंगे। उन दोनों ही प्रकारकी वर्गणाओंकी प्रकारणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ओघ और आदेशसे अलग-अलग इस गाथासूत्रमें निबद्ध है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। एक अप्रमाणानुगम ही इस गाथामें निबद्ध है ऐसी आर्जाका नहीं करनी चाहिए, क्यांकि प्ररूपणा और अल्पबहुत्वके अविताभावी प्रमाणानुगमका निर्देश करनेसे उनका भी यहाँ अन्तर्भाव देखा जाता है। 'उपयोगवर्गणाएं हैं' गाथाके इस पूर्वोध द्वारा काळोपयोगवर्गणाओं

१. ता॰ प्रती अण्णहा[ण]एगो इति पाठः।

२. आ० प्रतौ -वग्गणा इति पाठः ।

णाओ' होंति ति एदेण गाहापुज्यहेण कालभावीवजोगवम्मणाणं पमाणपरूवणमोघेण स्वचिदं। 'कदिरस्से च गदीए॰' एदेण वि पच्छिमद्वेण तासि चेवीवजोगवम्मणाणे-मादेसपरूवणा स्वचिदा। तदो एवंविहत्थविसेसपरूवणहुमेसा गाहा समोहण्णा चि सिद्धं। संपिंह चल्ल्यगाहाए अवयारं कस्सामी। तं जहा—

#### (१३) एकम्हि य अणुभागे एककसायम्मि एककालेण । उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुबजुज्जदे का च ॥६६॥

और भावोपयोगवर्गणाओं के प्रमाणकी प्ररूपणा ओघसे सूचित की गई है। तथा 'कहरिस्से च गदीपः' गाथाके इस उत्तरार्षे द्वारा भी उन्हीं उपयोगवर्गणाओं की आदेशमरूपणा सूचित की गई है। इसकिए इस प्रकारके अर्थ विरोपका कथन करनेके किए यह गाथा अवर्ताण हुई है यह सिद्ध हुआ। अब चौथी गाथाका अवतार करेंगे। यथा—

\* एक अनुभागमें और एक कपायमें एक समयमें कौनती गति सदृशरूपसे उपयुक्त होती है और कौनसी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होती है ॥६६॥

६ १० यह चौथी गाथा है। अब इसके अर्थका कथन करने पर दो उपदेशों के द्वारा इसका व्याख्यान करते हैं— उनामें से अप्रवाहमाना उपदेशके अनुसार कथन करने पर 'एक्किम्स य अणुभागे एक्किम्स 'ऐसा कहने पर जो कथा है वहीं अनुभाग है और जो अनुभाग है वहीं कथाय है इस प्रकार इस अभिगायके अनुसार जो कोथ, यान, याया और ओ-परिणास हे वहीं अनुभाग है ऐसा प्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ पर उन होनोंसे एकत्व विवक्षाका अञ्चल्यन ठिया गया है। इसिटिए अनुभागसोवाले एक ही कथाये एक स्वयन्त्रे उपयुक्त हुई कीनसी गति हैं? किस गतिमें कोथादि कथायों से से हिस अपने एक कथायमें हीएक समयमें उपयुक्त हुए सब जोब गाये जाते हैं यह यहाँ पर प्रचला को गई है। 'क्किसिस-युक्त जुक्त के ना पे ऐसा कहने पर दो, तीन या चार कथायों एक समयमें उपयुक्त हुई कीनसी गति होते या चार कथायों एक समयमें उपयुक्त हुई कीनसी गति होते या चार कथायों एक समयमें उपयुक्त हुई कीनसी गति होती है इस अकारकी यहाँ एच्छा की गई है। यहाँ गायामें एकककालेण ऐसा किसी होते हैं इस अकारकी यहाँ एच्छा की गई है। यहाँ गायामें एकककालेण ऐसा

१. मूलप्रती चेबोवजोगनग्गणाण- इत्यत्र 'वजोग' इति पाठः त्रुटितः । ता॰ प्रतौ अयं पाठः नास्ति ।

एगसमएणे चि अत्यो घेत्रच्यो । जइ णिरुद्धगतीए सच्यो जीवरासी एगसमयन्मि एक्केणेव कसाएण परिणदो होज्ज तो सरिसम्रुवजुत्ता णाम होइ, अण्णहा विसरिस-मुग्जुत्तो चि भण्णदे, जीवसमृहवदिरिताए गदीए अणुवरुंभादो ।

- § ११. संपिह प्वाइज्जंतेणुवएसेणस्थे भण्णमाणे अण्णो कसायो अण्णो च अणुमागो ति दोण्डं मेदिवविच्छयं कार्ण सुत्रस्थाडावणं कीरदे । तं जहा— 'एकम्हि अणुमागे ति बुत्ते एमकसायुदयहाणे ति घेनच्यं । 'एक्ककसायम्हि' ति बुत्ते कोहा-दोणमण्णदरकसायस्स गहणं कायच्यं, अणुभागादो तस्स कर्याच पुष्पमावोवलंमादो । 'एक्ककालेणे ति भणिदे एमकालोवजोगवमाणाए गहणं कायच्यं । तदो एगस्स कसायस्स एगम्मि कसायोदयहाणे एमकसायोवजोगद्वाणे च सिरासुवजुत्ता का च गदी होदि ति पुच्छासंबंधो कायच्यो । अयं पुनरत्र वाक्याधं:—कोहादिकसायाणं मज्झे एक्केक्कस्स कसायस्स असंखेजजलोगमेककसायुदयहाणाणि संखेज्जाविल्यमेनकमायोवजोगद्वाणो च अस्य । तत्थेगस्स कसायस्स एगकसायुद्वाणे एमकसायजोगद्वहाणे च एकस्म समये उवजुत्ता का च गदी होदि । किं सच्वेसि जीवाणमेककरारेण तद्वापिणामसंमयो अस्य आहो णित्य ति पुच्छिदं होह ।
- ५ १२. 'विसित्तिसुवजुज्जदे का च' एवं भणिदे दोसु कसायुदयद्दाणेसु तिसु वा कसायु-उदयद्दाणेसु एदेण विधिणा गंत्ण जाव संखेज्जासंखेज्जकसायुदयद्दाणेसु वा

कहते पर एक समयमें ऐसा अर्थ महण करना चाहिए। विश्व विश्व तातिमें सब जीवराशि एक समयमें एक ही कथायरूपसे परिणत होवे तो सदृश उपयुक्त संज्ञावाळी वह नीवराशि कहळाती है, अन्यथा विसदृश उपयुक्त संज्ञावाळी कही जाती है, क्योंकि जीवसमृहसे मिन्न गति नहीं पाई जाती है।

- § १२. 'विसरिसमुवजुज्जदे का च' ऐसा कहने पर दो कषाय उदयस्थानोंमें या तीन कषाय उदयस्थानोंमें इस विधिसे संख्यात या असंख्यात कषाय उदयस्थानोंमें एक समयमें

एगकालेणुवजुत्ता का च गदी होदि। तहा दोहि कालोवजोगवम्गणाहि तीहिं वा कालोवजोगवम्गणाहिं एवं गंतुण संखेआसंखेजकालोवजोगवम्गणाहि वा पुच्चत्तकसायु-दयद्वाणपडिचदाहिं एकवारेणुवजुत्ता का च गदी होदि ति पुच्छा कदा होदि। तदो एवंविहाहिष्पायभेदपडिचद्वेसु दोसु अत्येसु चउत्थी गाहा पडिचद्वा ति सिद्धं। संपिष्ट पंचमीए गाहाए अवयारं कस्सामो। तं जहा—

#### (१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणाकसायेसु। केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥

\$ १३. एसा गाहा कसायोवजुनाणमह अणियोगहाराणि ह्येदि । तं कथं १ 'कैनडिगा उवजुना' नि एदेण पदमावयवेण कसायोवजुनाणं द्व्यपमाणाणुगमो स्विदी, कोहादिकसाएसु उवजुना जीवा ओघादेसींह कैनिया होति नि सुनत्थाव- लंबणादी । एदेणेव संतपस्वणादि स्विदा नि चेनच्यं, संतपस्वणाए विणा द्व्य- पमाणाणुगमपवुनीए अणुववनीदी । खेन-पोसणाणं पि एत्येव संगही दहुन्वो, तेसि पि द्व्यपमाणपुगंगमाणं तप्पस्वणाए चेव अंतम्मावाविरोहादो । एवसेदिम्म पढमे सुनावयवे चनारि अणियोगहाराणि णिलीणाणि होति । तहा 'सरिसीसु च वग्गणाकसायेसु' नि एदिम्म विदियसुनावयवे कसायोवजुनाणं णाणेगजीवाणं कालाणुगमो स्विदो, सरिसीसु उपयुक्त हुई कीन-सा गित होती है, उसी प्रकार पूर्वीक्त कथाव उदयस्थानीसे प्रविचद हो जैंके स्वाप्याया असंस्थात कालीप- स्वाप्यायान्यांणाओ या तीन कालीप-योग्यायांणाओं से असर संस्थात या असंस्थात कालीप-

उनपुत्त हुइ कानसा गात होता है, उसी प्रकार पूर्वाफ कावा उपस्थाता सा आवन्द्व रा कालोपयोगनर्गणाओं या तीन कालोपयोगनर्गणाओं से लेकर संख्यात या। असंख्यात कालोप योगवर्गणाओं में एक समयमें उपयुक्त हुई कीन-सी गति होती है ऐसी पृच्छा की गई है। इस प्रकार इस प्रकारके अभिप्रायभेदसे सम्बन्ध रखनेवाले दो अथों में यह चौथी गाथा प्रतिबद्ध है यह सिद्ध हुआ। अब पोचवी गाथाका अवतार करेंगे। यथा—

\* सद्घ कपायोपयोपयोपयोपाओंमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं तथा चारों कपायोंमेंसे एक एक कपायमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं और कपायोंमें उपयुक्त हुए कीन कीन जीव कपायोंमें उपयुक्त हुए अन्य किन जीवोंसे विशेषताको लिये हुए पाये जाते हैं ॥६७॥

है ? यह गाथा कपायों से उपयुक्त हुए जीवों के आठ अनुयोगद्वारोंको सूचित करती है । वह केसे ? केबदिवा उवजुना 'गाथांके इस प्रथम अवयव द्वारा कथायों में उपयुक्त हुए जीवों के इक्यप्रमाणाजुरामका सूचन किया गया है. क्यों कि कोशादि कपायों में उपयुक्त हुए जीव ओप और आदेशकी अपेक्षा कितने हैं इस प्रकार यहाँ सूत्रार्थका अवक्रम्बत किया गया है । तथा इसी वचन द्वारा सत्रक्ररुगा सूचित की गई है ऐसा महण करता चाहिए, क्योंकि सत्रक्ररुगाके विना इत्यप्रमाणाजुरामको उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्षेत्रानुराम और स्यॉनानुरामका यही पर संगद्द करता चाहिए, क्योंकि वे हव्यमाणाजुरामपूर्वक होते हैं, इसिक्ष्य उनका इत्यप्रमाणाजुरामम् अन्तर्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं खाता। इस प्रकार सूचके इस प्रथम अवववार्य वार अनुयोगद्वार अन्तर्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं खाता। इस प्रकार सूचके इस प्रथम अवववार्य वार अनुयोगद्वार अन्तर्भृत हैं। तथा 'सरिसीसु व बगगणाक्तायेसु' इस प्रथम अवववार्य इस इस प्रथम अवववार्य कर्म उत्तर्भव होने की उपयुक्त हुए नाना जीव और एक जीवविष्ट

समाणासु कसायोवजोगवन्गणासु केविचरसुवजुना होति चि अज्झाहारं काद्ण सुनहवक्खाणादो । पुणो एत्थेव अंतराणुगमस्म वि अंतन्भावो वचच्चो, कालंतराणमण्णोण्णाणुगयचदंसणादो । 'केविडिगा च कसाये चि' एदेण वि सुनावयवेण चदुकसायोवजुनाणं
मागामामाणुगमो परुविदो, सव्वजीवाणं केविडिया मागा एकेकिम्म कसाए उवजुना
होति चि सुन्तत्थसंबंभावलंबणादो । 'के के च विसिस्सदे केण' एदेण वि कतायोवजोगजुनाणमप्पाबहुअपरुवणादो । 'के के कसायोवजुनजीवा केण कसायोवजुनजीवरासिणा सह सण्णियासिज्जमाणा केण गुणगारेण भागहारेण वा विसिस्सते
अहिया होति चि सुनत्थावलंबणादो । एवमेदेण गाहासुन्तेण कसायोवजुनजीवाणं
व्यवसाणाणुगमो कालाणुगमो भागाभागाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो च सुन्तकंट
परुविदाणि । सेसाणि चनारि अणियोगहाराणि स्विदाणि । संपहि छड्डीए गाहाए
परिबद्धवराणि । सेसाणि चनारि अणियोगहाराणि स्विदाणि । संपहि छड्डीए गाहाए

# (१५) जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किण्णु भृदपुव्वा ते । होहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥६८॥

§ १४. एसा गाहा बङ्गमाणसमयिम्म कोहादिकसायोवजुत्ताणमणंताणं जीवाण-मदीदाणागदकालेस् तेत्तियमेत्ताणं चेव णिरुद्रकमायोवजोगेण परिणमणसंभवासंभव-

यक कालानुगम स्चित किया गया है, क्यों कि 'सिसीसुं अर्थान् समान जो कपायापयोगवर्गणाएं हैं उनमें कितने काल तक जीव उपयुक्त होते हैं इस प्रकार अध्याहार करके सूत्रके
अर्थका व्याख्यान किया है। पुनः यहीं पर अन्तरानुगमका भी अन्तर्भाय कहना चाहिए, क्यों कि
कालानुयोगहार और अन्तरानुयोगहारका परस्पर अनुगतपना देखा जाता है। 'कविडाग व
कसाये' सूत्रके इस अवयबहारा चारों कवाशों अपयुक्त हुए जीवों के भागामागानुगमका
कथन किया गया है, क्यों कि सब जीवोंका कितन-कितना भाग एक-फक कपायों उपयुक्त है,
इसफार वहाँ सूत्राधिक सम्बन्धका अवल्यक्त लिया गया है। 'के के व विसास्तर दे क्यां इस
हारा भी कपायों में उपयुक्त हुए जीवों के अल्यबहुत्वका कथन किया गया है। क्यायों में
उपयुक्त हुए कोन-कीन जीव कषायों में उपयुक्त हुई किस जीवराशिक साथ मिकिषको प्राप्त
होकर किस गुणकार या भागाहारके हारा विशेषताको प्राप्त होते हैं क्या प्रकार को स्वाप्त के स्वर्ण करा के प्रकार प्रकार अवल्यक लिया गया है। इस प्रकार इन गाथासूत्रके हारा कपायों में
उपयुक्त हुए जीवों के इस्थामाणानुगम, कालानुगम, सामाभागानुगम और अल्यबहुत्वानुगमका
मुक्तकण्ठ कथन किया गया है, तथा शेष चार अनुयोगहार स्वित्त किये गये हैं। अब छठी
गाधारी सम्बन्ध रखनेवाल अर्थका कथन करनेके लिए अवतार करेंगे। यथा—

अ जो जो जीव जिस कपायमें उपयुक्त हैं वे सब जीव क्या अतीत कालमें उसी कपायमें उपयुक्त रहे हैं तथा क्या आगामी कालमें भी उसी कपायमें उपयुक्त रहेंगे ! इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए ॥६८॥

§ १४. वर्तमान समयमें जो अनन्त जीव कोधादि कषायोंमें उपयुक्त हैं वे सब उतने ही जीव अतीत और अनागत काठमें भी विवक्षित कषायोंके उपयोगरूपसे परिणमन करते गवेसणद्वमोइण्णा। तं कथं ? 'जे जे जिम्ह कसाये०' एवं मणिदे जे जे जीवा जिम्ह कसायिम्म कोहादीणमण्णदरे बद्दमाणसमयिम्म उबजुत्ता दीसंति, 'किण्णु भृदपुष्वा ते' ते जीवा अण्णादिया संता विविक्तवयकसायोवजोगेण किण्णु भृदपुष्वा संजादा, अदीद-काले तेणेव कसायोवजोगेण एकम्मि चेव समए तेतियमेत्ता चेव होट्ण किण्णाम पिण्णदा ति पुच्छा कदा होह । 'होहिंति च उबजुत्ता' एदेण अणागदकालिसयो पुच्छाणिदेसो कत्रो। एत्य जह वि उबिर्साचुण्णिसुत्ते अणागयकालिसया प्रक्रणणादिय तो वि एमो अत्यो एदिम्म माहासुत्तपाच्छमद्वे पिडवद्वो ति गहेपच्यं, मृत्तकंद्रमेव णिदिह्नादो । चुण्णिसुत्ते पुण तदपक्रवणा अदीदकालपक्रवणादो चेव गयत्व्यत्तपद्व-प्यायणहमिदि ण किं चि विरुद्धं। एवमेसो ओषपरूणाविस्ता चि पदुष्पायणहमिदमाह 'एवं सन्वत्य वेद्वच्या' ति । एवमेदस्त छद्वगाहासुत्तस्त पडिबद्धत्यपरूवणं काट्ण संपि सत्तममाहासुत्तस्त पडिबद्धत्यपरूवण काट्ण संपि सत्तममाहासुत्तस्त पडिबद्धत्यपरूवण काट्ण संपि सत्तममाहासुत्तस्त पडिबद्धत्यपरूवण्यस्वणहम्मयारो कीरदे—

(१६) उवजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि । पढमसमयोवज्जोहिं चरिमसमूण च बोद्धव्वा ॥७–६६॥

रहे है या करते रहेंगे इस बातको सम्भावना और असम्भावनाका अनुसम्धान करनेके लिए यह गाथा अवतीर्ण हुई है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान— 'जे जे जिल्ह कसाएठ' ऐसा कहनेपर जो जो जीव वर्तमान समयमें कांधिसेसे अन्यतर जिस कपायमें अपपुक्त दिखळाई देते हैं, 'किण्णु भृद्युका तें 'न्यूनाधि-कतासे रहित वे सच जीव क्या अतीत कालमें विवक्तित कपायमें उपपुक्त थे अर्थान अर्जात कालमें एक ही समयमें उत्त ही वे सच जीव क्या उसी कपायके उपयोगसे परिणत रहे हैं यह पुष्ठा की गई है। 'होहित च उचजुना' इस चचन द्वारा अनागत काल विषयक प्रष्ठाका निर्देश किया गया है। यहाँ यदाधि आगे चूर्णिस्तूममें अनागत काल विषयक प्रषठपा नहीं को गई है तो भी यह अर्थ इस गाभादूचके उत्तराधिमें निबद्ध है ऐसा यहाँ पृष्ठण करना चाहिए, क्योंकि गुक्कण्ठ होकर इसका गाथासूचमें निर्देश उपख्या होता है। चूर्णिस्त्रमें जो अतीत कालविषयक प्रषदणां ही वह या ताथा है, इसकिए उसका निर्देश की। हिया है, अतः इसमें कुळ भी विवद्ध नहीं है। इस प्रकार यह ओपप्रषटणांचिययक प्रष्ठाका निर्देश है। पुतः आदेशसे भी गति आहि मार्गणाओंमें इस अर्थका अनुसन्धान कर लेना चाहिए इस प्रकार इस बातका कथन करनेके लिए यह चचन कहा है—'एवं मन्वत्थ बोद्धव्या'। इस प्रकार इस बातका कथन करनेके लिए यह चचन कहा है—'एवं मन्वत्थ बोद्धव्या'। इस प्रकार इस करनेके लिए अवना वाहर है क्या कथन करनेके लिए अवना करते हैं —

\* कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान युक्त पाया जाता है और कौन स्थान रहित पाया जाता है। तथा प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंसे लेकर अन्तिम समय तक जानना चाहिए ॥७-६९॥

<sup>§</sup> १५. यह सातवी गाथा पूर्वार्थके द्वारा चार कपायोंके काळापयंगवर्गणाओंसे और सावापयंगवर्गणाओंसे जीवांसे रहित और सहित स्थानोंका ओघ ओर आंदेशकी उपेन्ना कथन करनेके लिए आई है। तथा उत्तरार्थके द्वारा भी चार कपायोंसे उपयुक्त जोवोंक चारो गतियोंके सम्बन्धसे तीन श्रीणयोंक द्वारा अल्यवृद्धका कथन करनेके लिए आई है। इस प्रकार इन दो अर्थोंमें यह गाथा निवद्ध है। अब इसके पदच्छेदद्वारा कुछ अर्थका विवरण करते है। यया— 'उवजांगवर्मणाहि य' यहाँ उपयोगवर्गणा एउके प्रखण करनेसे दो प्रकारकी उपयोगवर्गणाओंसे सुक्त जीवोंका प्रहण करना चाहिए, क्योंकि साहचर्यसे उन अन अन्वरा प्रकार अवश्वाप्त प्रवाप्त है। इसलिए 'काहि' कितनी ही उपयोगवर्गणाओंसे रहित कीन स्थान प्राप्त होता है तथा 'विरहिदं चावि' उपयोगवर्गणाओंसे रहित कीन स्थान प्राप्त होता है तथा 'विरहिदं चावि' उपयोगवर्गणाओंसे रहित कीन स्थान प्राप्त होता है हम कितने हो एक स्थान प्रवाप्त यात्र होता है हम कितने काले एक स्थान प्रवाप्त यात्र होता है हम कितने काले एक स्थान प्रवार्थ स्थान कर तथा होता है हम कितने काले एक स्थान प्रवाप्त स्थान प्रवार्थ स्थान करने हिए यह गायांका प्रवार्थ आया है। तथा 'पदसस्तरावेज्ञचिह' गायांके इस कराते हिए यह गायांका प्रवार्थ आया है। तथा 'पदसस्तरावेज्ञचिह' गायांके इस उत्पर्श होता है स्थान प्रवार्थ आया है। तथा 'पदसस्तरावेज्ञचिह' गायांके इस उत्पर्श होता है स्थान करने लिए यह गायांका प्रवार्थ आया है। तथा 'पदसस्तरावेज्ञचिह' गायांके इस उत्पर्श होता श्री गितवें कर तथा स्थान करने हिए स्थान अपन्य स्थान स्थान प्रवार्थ आया है। तथा 'पदस्तर स्थान स्थान हिए कहे गये अल्यवहुत्वक साथ इसका प्रवर्ण हम्सन्धन होता प्रविध करने कितने करने सिंहर, क्योंकि वहित प्रसार स्थान स्थान स्थान सिंहर, क्योंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहित पर सामान्यकर्यों होते सिंहर हिरमे क्यांकि वहित स्थान सिंहर, क्योंकि वहित पर सामान्यकर्यों होते सिंहर हिरमें करित है वहित हम सिंहर हिरमें सिंहर स्थान स्थान सिंहर सिंहर सिंहर हम सिंहर सिंहर

तिविद्याएं सेढीए विसेसियूण पुणो वि परूवणे कीरमाणे पुणकत्तदोसासंमवादो । अधवा तत्य परूविदसंचयप्पाबहुअस्स साहणभावेण पवेसप्पाबहुअवरूवणहुमेदमोइण्णमिदि ण को त्थि दोसो ।

§ १६. एत्थ वुण गाहाचच्छद्वे पदसंबंधो एवं कायच्वो—णिरयादिगदीसु पढम-समयोवजुत्तेहिं आढत्ता जाव चिरमसमयोवजुत्ता ति ताव जीवा 'बोढ्डच्या' अणुगंतच्या ति । तत्थ 'पढमसमयोवजुत्तेहिं' ति भणिदे अयं वयणविसेसो सच्वत्थोवा इदि एदमादि-पदमवेत्रवदें, समयसहस्स पदवाचयस्स ग्रहणादो । चिरमसमए च बोढ्डच्या' ति एदं पि वयणमंते पढमाणस्ववहुआसिमवेत्रवह्ते । तदो एकिस्से गदीए कसायोवजोग-जुत्ताणं जीवाणं थोवपदं बहुअपदं च जािण्युण जीवप्पाबहुजं कायच्विमिदि एसे एत्थ भावत्थो । तत्थ णिरयगदीए पढमसमयोवजुत्ता लोक्सिस्तियजीवा चिरमसमयोवजुत्ता च कीअजीवा, देवगदीए कोहांचजुत्ता पढमा लोमवजुत्ता चिरमा, तिविन्यव-गणुस्से माणीवजुत्ता पढमा वत्त्वच्या, सव्य पच्छा लोमोवजुत्ता वत्त्वच्या । एत्थ गाहासुत्त-पिरसमतीए सत्त्वप्रकृत्तेव्या, स्वच पच्छा लोमोवजुत्ता वत्त्वच्या । एत्थ गाहासुत्त-पिरसमतीए सत्त्वप्रकृत्तेव्या, सव्य पच्छा लोमोवजुत्तीवा वत्तव्या । एत्थ गाहासुत्त-पिरसमतीए सत्त्वप्रकृत्तेव्या, स्वच पच्छा लोमोवजुत्तीवा वत्तव्या । एत्थ गाहासुत्त-पिरसमतीए सत्त्वप्रकृत्तेव्या, स्वच पच्छा लोमोवजुत्त्वीवा वत्तव्या । एत्थ गाहासुत्त-पिरसमतीए सत्त्वप्रकृत्तेव्या, सिन्य पंत्रसमतीए सत्त्वप्रकृत्वित्तव्या, स्वच पच्छा लोमोवजुत्तवीवा सत्तव्या । पत्त्व गाहाओ उवजीनाणि-

बना कर फिर भी कथन करने पर पुनरुक्त होष सम्भव नहीं है। अथवा वहाँ कहे गये संचय अल्पबहुत्वके साधनरूपसे प्रवेश अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए यह वचन आया है, इसलिए कोई होप नहीं है।

६ १६. यहाँ गायाके उत्तरार्धमें इसप्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए—नरकादि गितयों में प्रथम समयमें उपयुक्त हुए जीवों ते के जीव 'बोड़व्या' अर्थात् जानते चाहिए। वहाँ 'पढमसमयोवजुत्तेहिं' ऐसा कहने पर यह वचनविशेष 'सञ्बत्योवा' इस प्रकार इस प्रथम पदकी अरोका करता है, क्यों के समय अर्थ पदका वाची ग्रहण किया गया है। 'चिरमसमय च बोढ़व्या' इस प्रकार यह वचन भी अन्तमें कहीं गई सबसे बहुत राशिकी अरोका करता है। इसिछए एक गतिमें कपायमें उपयुक्त हुए जीवों के नंतिकर और वह पदकी जान कर जीवविषयक अरुपबहुत्व करना चाहिए इस प्रकार यह यहाँ पर भावारे है। बहाँ नरकातिमें प्रथम समयमें उपयुक्त हुए जीक अरोका कहां गई अर्थ के समयमें उपयुक्त हुए जीक अर्थ का स्वर्ध के स्वर्ध पर भावारे है। इस्ते नंतिकर जीव विषय अर्थ अरुक्त हुए जीक अर्थ के स्वर्ध के स्वर्

श्लंका—यहाँ पर गाथासूत्रोंके समाप्त होने पर सातका अंकविन्यास किसलिए किया है र

समाधान-ये सात ही गाथाएँ उपयोग अनुयोगद्वारमें निवद्ध हैं, अन्य नहीं इस

१. प्रतिषु -मुबेक्खदे इति पाठः ।

२. प्रतिषु -मुबेबखदे इति पाठः।

ओगहारे पडिबद्धाओ, णाण्णाओ त्ति जाणावणट्टं। संपद्दि एदस्सेव फुडीकरणट्ट-मिदमाइ---

- \* एवाहो सत्त गाहाओ ।
- § १७. उनजोगाणिओगदारे पडिचद्वाओ त्ति भणिदं होइ। संपहि जद्दाकम-मेदेसि गाहासुत्ताणमत्थविद्दासणं कुणमाणो जुण्णिसुत्तयारो उविरमं पनंधमाह—
  - \* एदासिं विहासा कायज्वा ।
- । १८. का विद्यासा णाम ? गाहासुत्तस्र्विदस्स अत्थस्स विसेसियूण भासणं विद्यासा विवरणमिदि वृत्तं होह ।
- \* 'केवचिरं उवजोगो किन्ह कसायिन्ह' ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्धापितमाणं।
- § १९. अद्धा कालो, तस्स परिमाणं प्रमाणायच्छेदो एदस्स पदस्स अत्थो होइ । किं कारणं ? कियश्विरष्ठपयोगः कस्मिन् कपाये भवत्येकस्य जीवस्येति प्रश्नार्थाव-लंबनात ।
  - क्षतंजहा।
- § २०, तमद्धापिमाणं 'जहा' कथं होदि त्ति पुच्छा कदा भवदि । एवं पुच्छा-विसर्यीकयस्स अद्वापिमाणस्स ओषणिदेसो ताव कीरदे—

बातका ज्ञान करानेके लिए गाथासूत्रोंके अन्तमें सात संख्याका विन्यास किया है। अब इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिए यह चृणिसूत्र कहा है—

- # ये सात गाथाएं हैं।
- § १७. उपयोग अनुयोगद्वारमें प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब यथाकम इन गाथासूत्रोंके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए चूणिसूत्रकारने आगेका प्रवन्ध कहा—
  - **\* इनकी विभाषा करनी चाहिए।**
  - § १८. इंडा-विभाषा किसे कहते हैं ?

समाधान—गाथासूत्रोंके द्वारा सूचित हुए अर्थका विशेषरूपसे भाषण करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषाका अर्थ विवरण है यह उक्त कथनका तार्ल्य है।

- किस कपायमें कितने काल तक उपयोग रहता है इस पदका अर्थ अद्धा-परिमाण है।
- - अस्वह कैसे ?
- § २०. वह अद्धापिरमाण 'जहा' कैसे होता है इस प्रकार पृच्छा की गई है। इस प्रकार पृच्छाके विषय हुए अद्धापिरमाणका ओषसे निर्देश सर्व प्रथम करते हैं—

- कोषद्या माणव्या मायव्या लोहव्या जहण्णियाओ वि उक्किस्सि-याओ वि अंतोसुद्वर्स ।
- § २१. कोह-माण-माया-लोमाणध्रुवजोगकालो जहण्णओ वि उक्कस्सओ वि अंतोग्रुहुचपित्माणो चि प्रणिदं होइ । अंतोग्रुहुचादो अन्महियपमाणो कोहादीणध्रुव-जोगकालो किण्णोवलन्मदे ? ण, तत्तो परं कसायपरावत्तीए विणा अवद्वाणासंगवादो । कृदो एदं णव्यदे ? एदम्हादो चेव सुचादो । कोहादिकसायोवजोगजुत्ताणं जहण्णकालो मरण-यायादेहि एगसमयमेचो चि जीवद्वाणादिसु पर्कविदो सो एत्य किण्ण इच्छि-ज्जदे ? ण, चुण्णिसुचाहिप्पाएण तहासंमवाणुवलंभादो । एवमोषेण कोहादिकसायोव-जोगजुत्ताणं जहण्णुकस्सकालणिहेसो कओ । संपित्व आदेसगयविसेसपरुवणद्वमुग्रस्समाल
- \* कोधकषायका काल, मानकषायका काल, मायाकषायका काल और लोभ कषायका काल जघन्य भी और उत्क्रष्ट भी अन्तर्ग्रहर्त हैं।
- § २१. कोध, मान, माया और छोमका उपयोगकाल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी
  अन्तर्गुहुर्तप्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

श्चंका—कोधादि कषायोंका उपयोगकाल अन्तर्भुहूर्तसे अधिक प्रमाणवाला क्यों उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कषायोंके परावर्तनके विना उससे अधिक काळतक उनका अवस्थान असम्भव हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

श्चंका—कोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीयोंका मरण और त्याघातसे जघन्य काळ एक समयमात्र जीवस्थान आदिमें कहा है वह यहाँ पर क्यों स्वीकार नही किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार उस प्रकार कालको स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

विश्वेषार्थ — खुदाबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा कोषकवायका मरणसे तथा मान, माया और लोभ कवायका मरण और न्यापात दोनों प्रकारसे ज्वन्य काल एक समय बत-लाया है। जीवस्थानमें भी यह प्ररूपणा इसी प्रकारसे की गई है। किन्तु चूर्णसूत्रोंमें इसे स्वीकार नहीं किया गया है यह उक्त शंका-समाधानका तार्त्यये है।

इस प्रकार ओघसे क्रोधादि कपायों में उपगुक्त हुए जीवांके जधन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया। अब आदेशगत विशेषका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

१. ता॰प्रतौ अहियपमाणो इति पाठः ।

२. ता॰प्रतौ अवट्ठाणसंभवो इति पाठ.।

#### # गदीस णिक्खमण-पवेसणेण एगसमयो होजा।

§ २२. णिक्खमणेण ताव एगसमयो वुबदे—एर्गे णेरहयो माणादिअण्णदर-कसायोवजुनो होर्ण हिदो एगसमयमाउगमित्य िन कोहोवजोगपरिणदो एगसमय-मञ्छिर्ण णिक्खंतो तिरिक्खो मणुस्सो वा जादो, लुद्धो कोहोवजोगस्स णिक्खमण-मिस्सपृण जहण्णकालो एगसमयभेगो । संपिष्ठ पवेसणेण वुञ्चदे—एको तिरिक्खो मणुस्सो वा कोधकसाएण हिदो कोधदाए एगसमयो अत्थि िन कालं कार्ण णेरहए-सुववण्णो पटमसमप कोहोवजोगेण दिद्दो, विदियसमए अण्णकसाई जादो । एवं पवेसणमस्सिय्गेगासमयो लुद्धो होह् । एवं सेसकसायाणं ि जोजेयच्चं । एवं सेसासु वि गदीसु णिक्समण-पेनसणेहि एगसमयपरुवणा कायच्चा । तदो पटमगाहाए पुञ्चद्धिम एको अत्थो विहासिदो होदि । संपिष्ठ तत्थेव पिडबद्धस्स विदियस्स अत्थस्स विहासणइसाह—

\* 'को च केणहिओ ति' एदस्स पदस्स अत्थो अदुधाणमप्पायहुत्रं ।
 १२२, पव्यवस्वणादो अंतोग्रहत्तपमाणतेण सणिच्छदाणं कोहादिकसायपिड-

९ २२. पुल्यस्वयादा अराक्ष्रहुत्तपमाणत्त्रण सुरागच्छदाण काहादिकतायगाड-बढ्रज्ञहण्णुकस्मद्राणमोघादेसेहि जमप्पाबहुअविहाणं तमेदस्स पदस्स अत्थो त्ति भणिद होड ।

\* गतियोंमें निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय होता है।

ग. शके पूर्वाधें में कहे गये एक अर्थका व्याख्यान होता है। अब वहीं पर निबद्ध हुए दूसरे अर्थका व्याख्यान करनेके लिए कहते हैं— \* किस कपायका काल किस कपायके कालसे अधिक हैं इस पदका अर्थ कपायोंके कालका अल्पबहत्व हैं।

निष्क्रमण और प्रवेशको अपेक्षा एक समयप्रमाण कालको प्रक्रपणा करनी चाहिए। तब प्रथम

६२३. पूर्वमें की गई प्ररूपणा द्वारा अन्तर्सहृतंप्रमाणरूपसे सुनिश्चित कोधादि कषायों-सम्बन्धो जघन्य और उत्कृष्ट कालोंका ओघ और आदेशकी अपेक्षा जो अल्पबहुत्वका कथन है वह 'को व केणहिओ' इस पदका अर्थ है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>§</sup> २२. सर्वश्रथम निष्कमणको अपेक्षा एक समय कालका कथन करते हैं—एक नारको मानाहि अन्यवर कपायमें उपयुक्त होकर स्थित है, एक समय आयुमें शेष है तब कोश-कपायके उपयोग्ति परिणत हो गया काए क समयवक रहकर बहाँसे निकला और विर्यन्त या मतुष्य हो। गया, इसपकार कोथक प्रयुक्त होनेका निकला और जायन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हो गया। अब प्रदेशको अपेक्षा कहते हैं—एक विर्यक्त या मतुष्य कोश-कषायके साथ स्थित है, कोशकषायके कालमें एक समय शेष है तब मरकर नारिकयों में उपल हुआ, प्रथम समयमें कोधमें उपनुक्त होकर स्थित रहा तथा दूसरे समयमें अन्य कपायकप संपरिणत हो। गया। इस प्रवास प्रदेशका आश्रयकर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शेष कपायक्षित के समयमात्र कालको योजना कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार शेष गतियों में भी

१. ता०प्रती पि इति पाठो नास्ति ।

- #तंजहा।
- § २४. तमप्पाबहुअविहाणं कथं होदि त्ति पच्छाणिहेसी कदो भवदि ।
- \* ओघेण माणद्घा जहण्णिया **यो**वा ।
- ६ २५. एस्य 'माणद्वा जहिण्णगा' चि बुचे तिस्वित्त-मणुसाणं जिञ्चाघादेण माणीवजोगजहण्णकालो अंतीग्रुहुचपमाणो घेचच्यो, अण्णस्य घेप्पमाणे माणजहण्ण द्वाए सन्वत्यीवचाणुववचीदो । तदो जहिण्णया माणद्वा संवेजजावलियमेचा होदृण सन्वत्थोवा चि सिद्धं ।
  - \* कोधदधा जहण्णिया विसेसाहिया।
- § २६. एत्य विसेसपमाणं सुगमं, पवाइज्जंतेणुवएसेणद्वाणं विसेसो अंतोष्ठहुन-मिदि उविर सत्तिणबद्धतादो ।
  - \* मायद्धा जहण्णिया विसेसाहिया।
  - \* लोभद्घा जहण्णिया विसेसाहिया।
  - § २७. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।
  - \* माणदघा उक्तस्सिया संखेजगणा।
  - § २८. एत्थ गुणगारी तप्पाओग्गसंखेजरूवाणि ।

#### **\* वह कैसे** ?

अोघसे मानका जघन्य काल सबसे स्तोक है।

- ६२५. इस सूत्रमें 'माणद्वा जहणिणगा' ऐसा कहनेपर तिर्यञ्च और मनुष्योंके निर्व्या-वातरुपसे मानका जघन्य उपयोगकाळ अन्तर्गुहुतंप्रमाण ठेना चाहिए, क्योंकि अन्य जीवोमें महण करनेपर मानका जपन्य काळ सबसे स्तोक नहीं वन सकता। इसिंकए मानका जपन्य-काळ संख्यात आवळिप्रमाण होकर सबसे स्तोक है यह सिंद्ध हुआ।
  - # उससे कोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § २६. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि प्रवाझमान उपदेशके अनुसार-काळांका परस्पर विशेष अन्तर्मुहर्तप्रमाण है यह बात आगे सूत्रमें निबद्ध की गई है।
  - \* उससे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
    - उससे लोसका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
    - § २७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।
    - अससे मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।
    - § २८ यहाँ पर गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंक है।
    - १. ता•प्रतौ घेप्पमाणो इति पाठः ।

- \* कोघदघा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- ६ २९. केलियमेनो विसेसो १ अंतोमहत्त्रमेनो ।
- मायदघा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- ६ ३०. केतियमेरोण ? अंतोम्रहुरामेरोण ।
- \* खोभदघा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- § ३१. सगमं । संपृष्टि एत्य विसेसाहियपमाणमेत्तियं होदि ति जाणावणडू-मुवरिमं सुत्तपबंधमाह-
- भ पवाइष्जंतेण उवदेसेण अद्घाणं विसेसो झंतो सुद्धुनं ।
   १३२. एदेणेगसमयमेचो विसमयमेचो एवं गंतुण संखे असमयमेचो वा विसेसो ण होदि, किंतु अंतोग्रहत्तमेत्रो चेवे ति जाणाविद । तं च अंतोग्रहत्तमणेय-मैयभिष्णं-संखेजावलियाओं आवलि० संखे०भागो तदसंखेजदिभागो चेदि। तत्थ 'वक्खाणादो विसेसपडिवत्ती' इदि णायादो आवल्टि० असंखे०भागमेत्तो अदाविसेसो त्ति गेण्डियच्यो. प्रव्वाइरियसंपदायस्स तहाविहत्तादो । एवमोधेण तिरिक्ख-मणुसगईणं पद्याणभावेणद्वप्पावहअं कदं।
  - \* उससे क्रोधका उत्कष्ट काल विश्रेष अधिक है।
  - § २९. डांका--विशेषका प्रमाण क्या है ?
  - समाधान-अन्तर्महर्तमात्र है।
  - उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - § ३०. **अंका**—विशेषका प्रमाण क्या है ?
  - समाधान-अन्तर्भुहुर्तमात्र है।
  - # उससे लोभका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- § ३१ यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण इतना है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं--
  - प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार कालोंका परस्पर विशेष अन्तर्महर्त है ।
- § ३२ इस वचनसे एक समयमात्र, दो समयमात्र इस प्रकार जाकर संख्यात समय मात्र विशेष नहीं है, किन्तु अन्तर्मुहुर्तप्रमाण ही है इस बातका झान कराया गया है। वह अन्तर्भृहर्त अनेक प्रकारका है-संख्यात आविलप्रमाण, आविलके संख्यातवें भागप्रमाण तथा आविष्ठिके असंख्यातवे भागप्रमाण । उसमें भी 'व्याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है' इस न्यायके अनुसार आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण परस्पर कषायोंके कालांका विशेष है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वाचार्योंका सम्प्रदाय उसीप्रकारका पाया जाता है। इस प्रकार ओघसे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिकी प्रधानतासे अल्पबहुत्व कहा।

१. ता॰प्रती विस(म)यमेत्तो इति पाठः ।

- § ३३. संपिं आदेसपरूवणाए कीरमाणाए तिरिक्च मणुसमदीष्ठ णिल्य णाणचं। णिरयगदीए जद्दिण्या लोमदा योना, जद्दिण्या मायदा संखेजगुणा, जद्दिण्या मायदा संखेजगुणा, जद्दिण्या मायदा संखेजगुणा, जद्दिण्या मायदा संखेजगुणा, उक्तस्सिया मायदा संखेजगुणा। एवं देनगदीए वि। णविर विलोमेण णेदव्व जाव उक्तस्सिया लोमदा संखेजगुणा। एवं देनगदीए वि। णविर विलोमेण णेदव्व जाव उक्तस्सिया लोमदा संखेजगुणा चि। एसो चदुगदीष्ठ पादेक्षमप्यावदुजियदेसी सुचयारीण किण्ण कन्नो १ ण, उनिमचउग्रहसमासप्यावदुष्णेव जाणिजदि चि तद-पद्मणादी।
  - अंति अवदेसेण चउगइसमासेण अप्पाबहुद्धं भणिहिदि ।
- § २४. तेणेव पवाह्अतेण उवरेसेण चढुगदीओ सपिँडिऊणपावहुअ कीरिद चि भणिदं होति । तं पुण चउगहसमासप्यावहुअं तिविहं—जहण्णपदे उक्कस्सपरे जहण्णु-कस्सपरे चेदि । तत्थ आदिन्छदुगं जहण्णुकस्सपदप्याबहुअपरूवणेणेव जाणिजदि चि तसेव परूवेमाणो सत्तम्नचरं भणाः—
  - \* चदुगदिसमासेण जहण्णुकस्सपदेण णिरयगदीए जहण्णिया
- \$ ३३ अब आदेशकी अपेक्षा कथन करने पर तिर्वञ्चाति और मतुष्यगतिमें कपायों के कालकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। तस्कातिमें लेभका जधन्य काल सबसे स्तोक है। उससे मायाका जधन्य काल संख्यातगुणा है। उससे मानका जधन्य काल संख्यातगुणा है। उससे मानका जधन्य काल संख्यातगुणा है। उससे कोभका जदक्र काल संख्यातगुणा है। उससे मायाका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मायाका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मायाका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। इसो प्रकार देवगितमें भी जानना चाहिए। विद्योगकममें जानना चाहिए।
- शंका चारों गतियों मे पृथक् पृथक् अल्पबहुतलका निर्देश सूत्रकारने क्यों नहीं किया ? समाधान — नहीं, क्यों कि आगे कहें जानेवाछे चारों गतियों के समुख्यक्र अल्प-बहुत्वके कथनते ही उसका ज्ञान हो जाता है, इसिछए सूत्रकारने चारों गतियों में पृथक्पृथक् अल्पबहुत्वका निर्देश नहीं किया।
- \* उसी उपदेशके अनुसार चारों गतियोंमें सम्रुच्चयरूपसे अन्यबहुत्वका कथन करेंगे।
- § २४. उसी प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चारों गतियोंमें एक साथ अल्पवहुत्वका कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्त्र्य है। परन्तु चारों गतियोंमें समुच्चयरूप वह अल्प-बहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्यपद, उत्कृष्टपद और जघन्योत्कृष्टपद। उनमेंसे जघन्योत्कृष्ट-पर्वरूप अल्पबहुत्वसे आदिके दो अल्पबहुत्वोंका ज्ञान हो जाता है, इसल्पि उसीका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—
  - # चारों गतियोंमें समुच्चयरूपसे कथन करनेपर जघन्योत्कृष्ट पदकी अपेक्षा

### लोसदा थोवा।

- § ३५. इदो ? णेरहएसु जादिविसेसवसेणेव दोसबहुलेसु पेजसरूवलोम-परिणामस्स चिरकालमवद्वाणासंभवादो ।
  - देवगदीए जहण्णिया कोधदा विसेसाहिया।
- - \* देवगदीए जहण्णिया माणद्वा संखेळागुणा।
- § ३७. किं कारण ? देवेसु कोहीवजीयकालादी माणीवजीयकालस्स सन्यदं तहाभावेणावहाणणियमदंसणादी । की गुणगारी ? तप्याओग्मसंखेजरूबाणि ।
  - \* णिरचगदीए जहण्णिया मायद्वा विसंसाहिया।
  - § ३८. एत्थ विसेसपमाणं सुगमं, अणंतरमेव परूविदत्तादो ।
  - \* णिरचनदीए जहण्णिया माणदा संखेजागुणा ।

#### नरक्षगतिमें लोभका जघन्य काल सबसे स्तोक है।

- § ३५ क्योंकि जातिविशेषके कारण हो नारको दोषबहुल होते हैं, इसलिए उनमें पेक्क ( प्रेम ) स्वरूप लोभपरिणामका चिरकाल तक रहना सम्भव नहीं है।
  - उससे देवगतिमें कोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § ३६, पेञ्जबहुळ देवोंमें यद्यपि क्रोधका यह काल बहुत थोड़ा होता है तो भी नार-कियोंके छोभके जघन्य काळसे जातिविशेषवश विशेष अधिक होता है ऐसा जानना चाहिए।

जंद्य-विशेषका प्रमाण कितना है ?

यमाधान-अावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- **# देवगतिमें मानका जधन्य काल संख्यातगुणा है ।**
- § ३७. क्योंकि देवोंमें कोधके उपयोग कालसे मानके उपयोग कालके सर्वदा उस प्रकारसे रहनेका नियम देखा जाता है।

sias --- गणकार क्या है ?

समाधान-तत्प्रायोग्य संख्यात अंक गुणकार है।

- \* उससे नरकगतिमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § २८ यहाँ विशेषके प्रमाणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका कथन अनन्सर पूर्व ही कर आये हैं।
  - अससे नरकगितमें मानका जघन्य काल संख्यातगुणा है।

१. ता॰प्रतौ -प्प(पे)ज्जबहुलेसु इति पाठ ।

- § ३९. एत्थ गुणगारपमाणं सगमं।
- \* देवगदीए जहण्णिया मायदा विसेसाहिया।
- § ४०. केनियमेत्रो विसेसो ? आवल्यियाए असंखेजिदिमागमेत्रो ।
- \* मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया माणदा संखेजागुणा ।
- ५ ४१. मणुम-तिरिक्खजीणियाणं जहण्णिया माणोवजोगद्वा उहपत्य सिसी होद्ण पुन्त्रिक्लादो सखेअगुणा चि बुचं होइ । एत्थ गुणगारो तप्पाओग्गसंखेअ-रूवमेची ।
  - मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया कोघडा विसेसाहिया।
  - \* मण्रस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया मायदा विसेसाहिया ।
  - मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहिण्या लोहदा विसेसाहिया ।
  - े ४२. एदाणि सत्ताणि सगमाणि, आंधिम्म परुविदकारणत्तादो ।
  - \* णिरयगदीए जहण्णिया कोधदा संखेळागुणा।
  - § ४३. किं कारणं ? सुद्धु जहण्णस्स वि णेरइयाणं कोहोवजोगकालस्म मणुस-
  - § ३९ यहाँ पर गुणकारके प्रमाणका कथन सुगम है।
  - अससे देवगतिमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
  - § ४० शंका---विशेषका प्रमाण कितना हैं ?
  - समाधान---आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण है।
- अससे मनुष्यों और तिर्येञ्चयोनि जीवोंमें मानका जबन्य काल सख्यात— गुणा है।
- ५४१. सनुष्यों और तिर्यव्ययोति जीवोंमें मानका जघन्य उपयोग काल दोनोंमें समान होकर मी पूर्वेमें कहे गये कालसे संस्थातगुणा है यह उक्त कथनका तात्त्र्य हैं। यहाँ पर गुणकार तलायोग्य संस्थात अंक है।
- \* उससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवींमें क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- \* उससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
- \* उससे मनुष्पों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें लोभका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
  - § ४२. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि कारणका कथन ओघप्ररूपणाके समय कर आये हैं।
  - इससे नरकगितमें क्रोधका जघन्य काल संख्यातगुणा है।
  - § ४३- क्योंकि नारकियोंमें क्रोधका सबसे जघन्य भी उपयोग काळ मनुष्यों और

तिरिक्खजोणियाणं जहण्णलोमोवजोगद्धादो संखेजजगुणमावेण सञ्चकालमवद्वाण-णियमदंसणादो ।

- देवगदीए जहण्णिया लोभद्वा विसेसाहिया ।
- § ४४. एत्थ विसेसपमाणं सगमं।
- # णिरयगदीए उक्कस्सिया लोभद्रा संखेजगुणा ।
- ९ ४५. किं कारणं १ जहण्णकालादो पुष्टिक्लादो उकस्सकालस्मेदस्स तहामाव-सिद्धीए पहिचंधामावादो । एत्थ गणगारो तथाओग्यासंसेज्जरूपमेचो ।
  - देवगदीए उक्कसिया कोघडा विसेसाहिया।
  - ६ ४६. केचियमेचो विसेसो ? आवलियाए असंखेडजदिभागमेचो ।
  - \* देवगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेळागुणा।
  - \* णिरयगदीए उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया।
  - \* णिरयगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेजजुणा ।
  - देवगदीए उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया ।
     ४७. एदाणि स्त्राणि सुगमाणि, जहण्णद्वासु पह्नविदकारणत्तादो ।
  - मणस-तिरिक्खजोणियाणमङ्गस्यिया माणद्धा मंखेळगणा ।

तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें लोभके जघन्य उपयोग कालसे संख्यातगुणा पाया जाता है इस प्रकार उसके रहनेका सर्वदा नियम देखा जाता है।

- \* उससे देवगतिमें लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § ४४. यहाँ पर विशेषके प्रमाणका कथन सुगम है।
- \* उससे नरकगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल सख्यातगुणा है।
- - # उससे देवगतिमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
  - § ४६. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?
  - समाधान-अावलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है।
  - उससे देवगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
  - उससे नरकगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - अससे नरकगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
  - उससे देवगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- § ४७- ये सूत्र पुगम हैं, क्योंकि इसके कारणका कथन जधन्य कालोंका कथन करते समय कर आये हैं।
- अ. उससे मनुष्यों और तिर्यश्र्योनि जीवोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यात-गुणा है।

- तेसिं चेव उक्कस्सिया कोघद्धा विशेसाहिया ।
- तेसिं चेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- \* तेसिं चेव उक्कस्सिया लोभड़ा विसेसाहिया।
- § ४८. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।
- णिरयगदीए उक्कस्सिया कोघडा संखेळगुणा।
- § ४९. किं कारणं १ णेरइएसु सहावपडिवद्धमच्छरेसु कोहोवजोगकालस्स सुढु बहुचोवएसादो ।
  - के देवगदीए उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।
- - \* तेसिं चेव उवदेशेण चोहस-जीवसमाशेहिं दंडगो भणिहिदि।
- % ५१. तेसि चेव अयवंताणमञ्जमंत्यु-णागहत्थीण प्वाइज्जंतेणुवएसेण चोहसजीवसमासेनु जहण्णुकस्सपदिविसित्दो अप्पावहुअदंडओ एत्तो भणिहिदि भणिष्यत
  इत्यर्थः।
  - उससे उन्होंमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - अससे उन्होंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - \* उससे उन्होंमें लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - § ४८. ये सूत्र सुगम हैं।
  - अससे नरकगितमें क्रोधका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- ६ ४९, क्योंकि स्वभावसे मत्सरकृत्तिवाले नारकियोंमें क्रोधके उपयोग कालके अति बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है।
  - उससे देवगतिमें लोभका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक है।
- ्र ५०. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि अनेकवार उसका कथन कर आये हैं। इस प्रकार चारों गतियोंमें समासरूपसे अल्पबहुत्वके कथनको समाप्त करके चौदह जोवसमासोंका आश्रयकर प्रकृत अल्पबहुत्वका अनुसन्धान करनेके छिए आगेके प्रवन्धको कहते हैं—
- # अब परम्परासे आये हुए उन्हीं आचार्योंके उपदेशके अनुसार चौदह जीव-समासोंसें टण्डकका कथन करेंगे।
- § ५१. उन्हीं भगवान आर्यमंश्व और नागहित्वके प्रवाहक्रमसे आये हुए उपदेशके अनुसार चौदह जीवसमासोंमें आगे जघन्य और उत्क्रष्टपदयुक्त अल्पबहुत्वदण्डकको कहेंगे यह उक्त क्रथनका ताल्पर्य है।

श्वीदसण्हं जीवसमासाणं देव-शेरहयबद्धाणं जहण्णिया माणद्धाः
 तल्ला थोवा।

§ ५२. एरथ 'चोइसण्हं जीवसमासाणं' इदि वयणेण देव-णेरहयाणं िप सिण्ण-पंचिदियपज्जनापज्जनजीवसमासंतभृदाणं ग्रहणे पसने तच्बुदासकरणहं 'देव-णेरहय-वज्जाणं' इदि भणिदं । किमट्टं तेसिं परिवज्जणं कीरदे १ ण, सेसजीवसमासेहिं सह तेसिं माणादि-जहण्णोवजोगद्धासारिच्छणिबंधणपचासत्तीए अभावपदुण्पायणहं तहा-करणादो । तदो देव-णेरहए मोत्तृण सेसासेसजीवसमासाणं जहण्णिया माणद्धा सरिसी होदण सन्वरशोवा त्ति गहेयन्वं ।

- \* जहण्णिया कोधदा विसेसाहिया।
- ५२. एत्थाहियारवसेण चोह्सण्हं जीवससासाणं देव-णेरहयवज्जाणं जहण्णिया
  कोधदा तुल्ला होर्ण विसेसाहिया चि सुचत्थसंबंधो कायव्वो । केचियमेचो विसेसो १
  आवल्लियाए असंखेज्जदिभागमेचो ।
  - अल्लाका अल्
  - \* जहण्णिया लोभद्रा विसेसाहिया।
  - \* सुहुमस्स अपजात्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा।
- \* देव और नारिकयोंको छोड़कर चौदह जीवसमासोंमें मानका जघन्य काल परस्पर तल्य होकर सबसे थोडा है।
- ्र ५२. यहाँपर 'चोइसण्डं जीवसमासाण' इस वचनसे संही पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संही पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवसमासोंमें अन्तर्भृत हुए देव और नारिकयोंका प्रहण प्राप्त होने पर उनका निराकरण करनेके लिए 'देव-णेरडयवजाण' यह चचन कहा है।

शंका-- उनका निषेध किस लिए करते है।

समाधान — नहीं, क्योंकि शेष जीवसमासोंके साथ उनके मानादि सम्बन्धी जधन्य उपयोग कालके सदृश होनेके कारणकी प्रयासत्तिका अभाव है यह कहनेके लिए उस प्रकारसे सूत्रवचन निर्देश किया है। इसलिए देव और नारिकयोंको छोड़कर शेष समस्त जीवसमासोंमें मानका जधन्य काल परस्पर सदश होकर सबसे थोड़ा है ऐसा यहाँ महण करना चाछिए।

अससे कोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।

९५२ यहाँ अधिकारवरा देव और नारिकयोंको छोड़कर चौदह जीवसमासौंमें क्रोधका जघन्य काळ परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है ऐसा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिये।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- उससे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- अससे लोमका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- उससे स्रध्म अपर्याप्तकके मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगणा है।

```
# उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया।
```

- # उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्मिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- \* बादरेइंदिय-अपजात्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा।
- \* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- **\* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।**
- \* उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- \* सुहुमपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा ।
- अवकस्सिया कोषद्धा विसेसाहिया।
- **\* उक्किस्सिया मायद्धा विसेसाहिया**।
- अवकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- वादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा ।
- \* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- \* बेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा।
- अससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे मायाका उत्क्रप्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- # उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  # उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- \* उससे नायामा उर्जुन्ड माल विशेष अधिक है।
- \* उससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है।
- \* उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- # उससे क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- अससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

 तेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । चउरिदियक्षपञ्चत्तयस्य उक्कस्यिया माणद्धा विसेसाहिया । बेइंदियअपज्जनयस्य उक्कस्सिया कोघढा विसेसाहिया । \* तेइंदियअपज्जत्तयस्य उक्कस्सिया कोधडा विसेसाहिया। # चर्डांदियअपज्जनयस्स उक्कस्सिया कोघढा विसेसाहिया । बेडंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । नेइंदियअपज्जनयस्य उक्कस्सिया मायद्वा विशेसाहिया। # चउरिंदियक्षपत्तनयस्य उक्रस्थिया सायदा विसेसाहिया । \* बेइंदियअपजन्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। \* तेइंदियअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । \* चउरिंदियअपजात्तयस्य उक्तस्यिया लोभद्धा विसेसाहिया । बेहंदियपत्तनयस्य उक्तस्यिया साणदा संखेताणा । \* तेइंदियपज्जत्तयस्य उक्कस्सिया माणद्रा विसेसाहिया। चउरिंदियपज्जनग्रम्स उक्कस्सिया माणद्वा विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तयस्य उक्कस्सिया कोधदधा विसेसाहिया। नेइंदियपज्जत्तयस्य उक्कस्सिया कोधदधा विसेसाहिया । उससे त्रीन्दिय अपर्याप्रकोंमें मानका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं। उससे चत्रिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे द्वीन्टिय अपर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। असमे त्रीन्टिय अपर्याप्रकोंमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। उससे चत्रिन्द्रय अपर्याप्तकोंमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। \* उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। \* उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे द्वीन्द्रय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। अससे त्रीन्टिय अपर्याप्रकोंमें लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। उससे चतरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोमका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। अससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातणणा है। \* उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।

अससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
 उससे डीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
 उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।

- ŧ
- \* चउरिंदियपजात्तयस्स उकस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* बेडंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- तेइंदियपज्ञत्तयस्स उक्षस्सिया मायद्या विसेसाहिया ।
- \* चउरिंदियपजात्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विशेसाहिदा।
- \* बेइंदियपजात्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- नेडंदियपळत्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- \* चउरिंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया लोभदा विसेसाहिया।
- # असिणअपजात्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगणा।
- तम्सेव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया ।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- तम्मेव उक्कसिया लोभद्धा विमेसाहिया ।
- असिणपञ्चत्तयस्य उक्किस्स्या माणद्धाः संखेळागणाः ।
- तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया ।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- सण्णअपत्तयस्य उक्कस्यिया माणद्वा संखेळगणा ।
- उससे चतरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- असमे हीन्दिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 🦟 उससे त्रीन्टिय पर्याप्रकोंमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- अ. उससे चतरिन्दिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। असमे दीन्दिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- तससे जीन्टिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे चतरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे असंजी अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- 🛎 उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- क उससे उन्होंसे साथाका उत्कब्ट काल विशेष अधिक है ।
- # उससे उन्हींमें लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- असंती पर्याप्तकों में मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।
- तसमे उन्हींमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- अ जममे उन्होंमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्हींमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे संजी अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगणा है।

- \* तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- मस्सेव उक्कस्सिया खोभद्धा विसेसाहिया।
- \* सण्णिपञ्चत्त्यस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा ।
- # तम्सेव उक्कस्सिया कोघढा विसेसाहिया।
- \* तस्येव उनकस्यिया मायद्वा विसेसाहिया ।
- \* तस्सेव उक्कसिया लोभद्धा विशेसाहिया।
- \* तस्तव उक्कासया लाभद्धा विसंसाहिया।
- § ५४. सुगमो च एसो सच्चो वि अप्यावहुअपवंधो । तदो पढमगाहाए पुच्यद्वस्स अत्यविद्यासा समचा ।
- \* 'को वा किस्ह कसाये अभिक्खसुवजोगसुवजुत्तो' ति एत्थ अभिक्खसुवजोगपरूवणा कायव्वा ।
- § ५ ५. एतो गाहापच्छिमद्भस्त जहावसरपत्तस्त अत्यविद्यासा कायच्या ति
  पदुण्पायणहुमेइं सुत्तमोहण्णं । एत्थ य गाहापच्छद्वे अभिक्सप्रवजीगपरूवणा कायच्या,
  अभीक्ष्णप्रयोगो सुहुर्सहुरुपयोग इत्यर्थः । एकस्य जीवस्पैकस्मिन् कपाये पौनःपुन्येनोपयोग इति यावत् । तत्योषेण ताव कसायाणमभिक्सप्रवजीगपरिणामक्षमपदंसणहुसुवरिमं
  पर्वथमाह—
  - 🕸 उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - अससे उन्होंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - \* उससे उन्होंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - उससे संज्ञी पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
  - \* उससे उन्होंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - उससे उन्होंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - \* उससे उन्होंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- § ५४- यह सब अल्पबहुत्वका प्रबन्ध सुगम है। इस प्रकार प्रथम गाथाके पूर्वार्धके अर्थका न्याख्यान समाप्त हुआ।
- \* 'कौन जीव किस कपायमें निरन्तर उपयोगसे उपयुक्त रहता है' इस प्रकार इस विषयमें निरन्तर होनेवाले उपयोगकी प्ररूपणा करनी चाहिए।
- § ५५. आगे यथावसरप्राप्त गाथाके उत्तरार्थका विशेष व्याख्यान करना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए यह सूत्र अवतीण हुआ है। यहाँ गाथाके उत्तरार्थके अनुसार पुन पुनः उत्पागकी प्ररूपणा करनी चाहिए। अभीक्षण उत्पागका अर्थ हे पुनः पुनः उत्परीपका होना। एक जीवके एक क्यायमें वार-वार उत्पागका होना यह इसका आशय है। उसमें सर्वप्रयस औध-से क्यायोंके पुनः पुनः उत्पर्याग परिणासकमके दिख्खानेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

 अोघेण ताव लोभो माया कोषो माणो ति असंखेज्जेसु आगरि-सेसु गदेसु सइं लोभागरिसा आदिरेगा भवदि ।

§ ५६. एदस्स सुनस्सत्यो वृबदे— ओवेण ताव इमस्स कसायस्स अभिक्खयुवजोगवारा थोवा, इमस्स च कसायस्स अभिक्खयुवजोगवारा बहुगा ति परूवणं कस्सायो
ति जाणावणहुमोघणिदेसो एत्य कओ । तत्य वि तिरिक्ख-मणुसगईओ चेव पहाणभावेणावलंविय पयदपरूवणा कीरदे । तं जहा—तत्य लोमो माया कोघो माणो ति एदीए
परिवाडीए अवड्डिदसरूवाए असंखेज्जेसु आगरिसेसु गदेसु तदो एगवार लोमागरिसा
आदिरिता भवदि । इदो एवं ? सहावदो । एत्यागरिसा ति बुत्ते परियदृणवारो ति
गहेयच्वं । एवमेसो सुत्तस्स अवयवत्यो परूविदो । संपिह एदस्सेवत्यस्स फुडिकरणहुमिमा संदिहिष्ठहेण समुदायत्थपरूवणा कीरदे । तं कथं ? लोमो माया कोघो माणा
१ १ १ १ । एते विहिणा
सर्वे अजेसु परियदृणवारेसु ने सेसु माया कोघो माणा वि १ १ १ । एदेण विहिणा
साया ति मायाए द्विद्वावी कोघमगंतृण पुणो पंडिणयत्तिय लोममेव तो । लोहेण
सह अतेसुकुत्तमन्त्रिय पुणो मायहन्लिपयुण कोघं गदो । पन्न्या माणं गदो । तदो
चर्डिकसाएर्ड अवद्विद्वपरिवाडीए असंखेज्जेसु वारेसु एतेसु एगवारं लोमागरिसो

चर्डिकसाएर्ड अवद्विद्वपरिवाडीए असंखेज्जेसु वारेसु एतेसु एगवारं लोमागरिसो

#### शंका--वह कैसे ?

अंघसे लोभ, माया, कोध, मान इस परिपाटीसे असंस्थात परिवर्तन-वारोंके हो जाने पर एक बार लोभकपायका परिवर्तनवार अधिक होता है।

६ ५६. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—सर्व प्रथम ओघसे इस कषायके पुन: पुन: अपयोगब्रार थोड़े होते हैं और इस कषायके पुन: पुन: उपयोगनार बहुत होते हैं इस क्र कथन करेंगे
इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें ओघपदका निर्देश किया है। उसमें भी तिर्यक्काति और
मनुष्यगतिका ही प्रधानरूपसे अवलम्बन लेकर प्रकृत प्ररूपणा करते हैं। यथा—लोभ, माया,
क्रोध, मान इस अवस्थितवक्षर पारिपाटीसे असंख्यात परिवर्तनवारोंके होनेपर उसके
बाद एक बार लोभका परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। यहाँपर
आगरिसा ऐसा कहनेपर परिवर्तनवार ऐसा प्रहुण करना चाहिए। इस प्रकार वह सुत्रका
अवयवार्थ कहा। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए संदृष्टिद्वारा यह समुदायार्थप्रकृष्णण

अदिरिचो होदि चि घेचन्वं । तस्सेसा संदिद्वी ३ २ २ २ । अथवा पढममसंखेज्ज-वारमबिहदपरिवाडीए गंतृण पुणो अंतिमवारे लोमो माया कोहो च होर्ण पुणो णियचिय लोममेव गंतृण तदी मायं कोघं च बोलिय माणं गदी । एवं पि लोमागरिसी अहिओ होह चि वचन्वं । एवमेसा पढमपरिवाडी सुचे पक्षविदा ।

§ ५७. संपिह एदेणेव स्विदाओ असंखेज्जाओ परिवाडीओ वचहस्सामो। तं जहा—एगवारं लोभागरिसे अहिये जादे पुणो वि पुन्वविद्याणेण लोभो माया कोघो माणो चि होत्ए ११११ पुणो वि तहा चैव होत्ए ११११ एवमेदेण विदिणा असंखेज्ज्ञवारे गंतूण तदो पिळ्झावियप्पे पुण्युचिहिणा चैव लोभो माया च होत्ए तदो जह लोभे चेव णियचित्र्य पडिवज्ज्ञह, तो लोभादो मायमुल्लिष्यूण कोघो होत्ए पुणो माणो होदि चि लोभागरिसो विदियवारमदिरिचो लन्मदे २२२२। अह जह लोभो माया कोघो चि होत्ए तची पिडिणियत्य लोभ पिडिजज्जिद तो पुज्यं व लोभादो मायं कोघं च वोलेय्ण पुणो माणं पडिवज्जिद चि । एवं लोभागरिसो विदियवारमदिरिचो समुवलन्भदे। एवमेदेण विधिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेज्जाओ लीभपरिवाडीओ अदिरिचा लन्भपेत । पांचे सक्वपरिवाडीणमेसा संदिद्वी ९६६।

संदृष्टि है ३ २ २ २। अथवा पहले असंख्यातवार अवस्थित परिपाटीसे जाकर पुनः अन्तिम वारके समय लोम, मात्रा और क्षोध होकर पुनः लौटकर लोभको हो प्राप्त होकर उसके वाद माया और क्षोधको उल्लंधन कर मानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार लोमका परिवर्तनवार अभिक होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रथम पारिपाटी सूत्रमें कही गई है।

§ ५७, अब इसी द्वारा सूचित हुई असंख्यात परिपारियों को बतलाते है। यथा—एक बार लोभपरिवर्तनवारक अधिक होनेपर फिर भी पूर्व विधिसे लोभ, माया, कोध, मात रे १११ इस प्रकार होकर फिर भी उसी प्रकार होकर १९१९ इस प्रकार इस विधिसे असंख्यातवार जाकर उसके बाद अन्तिम बिकल्य पूर्वों विधिसे ही लोभ और माया होकर उसके बाद यदि निकुच्च होकर लोभको ही प्राप्त होता है तो लोभके बाद मायाको उल्लंघन कर कोध होकर पुत्त मान होता है। इस प्रकार लोभका परिवर्तनवार दूसरी बार अतिरिक्त प्राप्त होता है—इस २२ २२। और यदि लोभ, माया, कोध इम प्रकार होकर उसके बाद लौटक लोभको प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार दूसरी बार अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार तुसरी अलिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार तुसरीवार अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार लोभ परिपारियों अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार स्व विधिसे पुतः पुतः कथन करनेपर असंख्यात लोभ परिपारियों अतिरिक्त प्राप्त होता है। तब सब परिपारियोंको यह संदृष्टि ९६ ६ होती है।

विश्वेषार्थ — संसारमें सकषायी तिर्येक्कों और मनुष्योंके कोधादि कथायों के परिवर्तनकम-का यहाँ निर्देश करते हुए बतलाया है कि लोभ, साया, कोष, सान इस कमसे कथायोंका स्वभावसे परिणमन होता है। ऐसा चारों कथाका एकवार परिणमन हुआ इसे संदृष्टिद्वारा ११११ इस प्रकार बतलाया गया है। इस प्रकार कथायों के परिवर्तनका यह कम जब क्संक्यातवार

१. प्रतिषु --मुल्लंत्रिय इति पाठः ।

- ५८. एवमेदासु समनासु तदो अण्णारिसी परिवाडी पारमदि नि जाणावणह-ग्रुचरसुन्तमोइण्णं—
- # असंब्वेज्जेसु लोभागरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोधागरिसेहिं माया-गरिसा अदिरेगा होइ ।
- ६ ५९. एदस्स मुक्स्स अवयवत्थपरूवणा मुगमा। संपहि सम्रुदायत्थो बुबदे— तं जहा—मुज्जुक्लोमपरिवाडीमु णिट्टिरामु तदो लोमो माया कोघो माणो ११११। पुणो ति लोमो माया कोघो माणो कि एदीए अवडिदपरिवाडीए असंखेज्जेसु वारेसु गदेसु तदो लोमो माया कोघो कि होद्रण पुणो मायाए णियक्तिय तत्थंतोम्रुह्वचर्नाच्छ्य पुणो कोधमुल्लंपिय माणं गदो। यहं गदे कोघागरिसिहिंदो मायागरिसी एतानारमदि-क्ति लहो। तस्स संदिद्धी २३२२। पुणो ९६६ एदेण विडिणा असंखेज्जाओ लोमपरिवाडीओ समाणिय तदो एगवासणंतरपरुविदक्षमण कोघागरिसीहंतो माया-गरिसो विदियवारमदिरिचो लब्धदे २३२२। पुणो वि ताए चेव परिवाडीए एदाओ

हो छेता है तब अन्तिम परिवर्तनके समय छोभ और मया होकर क्रोयको प्राप्त हुए विना पुनः छोभको प्राप्त हाता है। तथा अन्तमुंहृतं काछ तक छोभके साथ रह कर मायाको उल्लंधनकर कमसे कोध और मानको प्राप्त होता है। इस प्रकार वार्तो कपायों द्वारा अवस्थित परिपाटीके कमसे असंख्यातवारोंके ज्यत्तेत होनेपर छोभका एक परिवर्तनवार छुप और अन्तिम परिवर्तनवार के प्राप्त होना है। अवस्थित परिपाटीक्रमसे चारों कपायोंके असंख्यात परिवर्तनवार हुए और अन्तिम परिवर्तनवार के समय छोभका एक अतिरिक्त परिवर्तनवार हुआ इसे संवृष्टि द्वारा इस प्रकार दिखलाया गया है—१ २ २ । यह एक कम है। दूसरे कमके अनुसार असंख्यात परिवर्तनवार कि होनेके वाद अन्तिम परिवर्तनवार होते समय छोभ, माया और क्रोधको उल्लंघनकर राजिस वार-वार परिवर्तनवार होते समय छोभ, माया और क्रोधको उल्लंघनकर मानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूर्वीक्त विभिन्ने वार-वार परिवर्तनवार होते समय छोभ परिवर्तनवार होते होते हैं। यहाँ सब सिल्कार जितनी परिपाटियाँ इहें है ज्वहें संवर्धि हार इस प्रकार एवंद्यलाया गया है—१ ६ ६ ।

\$ ५८. इस प्रकार इन परिपाटियों के समाप्त होनेपर अन्य प्रकारकी परिपाटी प्रारम्भ होती है इसका ज्ञान करानेके लिए आगेका सन्न आया है—

 इस प्रकार लोभसम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारींके अतिरिक्त हो जाने पर क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवारींसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है।

§ ५९ इस सुत्रके अवर्यवोंकी अर्थ प्ररूपणा सुगम है। अब समुरुचय अर्थ कहते हैं। बचा—पूर्वोक्त कोमपरिपाटियोंके समाप्त हो जानेपर उसके बाद छोम, माया, कोघ, मात १ १ १ १ होकर किर भी छोम, माया, कोघ, मान ११ १ १ होकर किर भी छोम, माया, कोघ, मान इस अवस्थिव परिपाटोंके अनुसार असंख्यावार हो जानेपर फिर छोम, माया, कोघ होकर पुनः मायामें छोटकर और उसकर अन्वर्युहुर्व काल तक रहकर पुनः कोघको उल्लंघनकर मानको प्राप्त हुआ। ऐसा होनेपर कोघसम्बन्ध्य परिवर्तनवारोंसे मायासम्बन्ध्य परिवर्तनवारोंसे मायासम्बन्ध्य परिवर्तनवारों स्वाप्त स्वाप्त स्वच्या छोम परिपाटियोंको समाप्त कर उसके बाद एकवार अनत्यक्त मार्थ स्वप्त स

९ ६ ६ रू कोभागरिसाणमहिरेयपरिवाडीओ समाणिय पुणो क्षोभी माया कोषी माणी चि एवमसंखेञ्जवारे गंत्ण तदो मायागरिसी एगवारमहिओ रूम्मदे २ ३ २ २ । एवमणेण विद्याणेण मायागरिसा वि असंखेञ्जवारमहिया रुद्धा हवंति । एवमेसा विदिय-परिवाडी एदेण सुचेण परुविदा ।

- ६ ० संपिद्द एदीए परिवाडीए असंखेज्जेसु मायागरिसेसु अहिएसु समहक्षेतेसु
   तदो अण्णाए परिवाडीए पारंभो होदि चि जाणावणद्रस्रवरिससत्तमोइण्णं—

   तदो अण्णाए परिवाडीए पारंभो होदि चि जाणावणद्रस्रवरिससत्तमोइण्णं—

   तदो अण्णाए परिवाडीए पारंभो होदि चि
   जाणावणद्रस्रवरिससत्तमोइण्णं—

   तिवाडीए परिवाडीए असंखेलजेसु मायागरिसेसु अहिएसु समहक्षेत्रस्य

   तिवाडीए परिवाडीए परिवाडीए असंखेलजेसु सार्वाडीए असंखेलजेसु सार्वाडीए अस्वर्धिस्य

   तिवाडीए स्वाहीस्य

   तिवाडीए सार्वाडीए असंखेलजेसु सार्वाडीए असंखेलजेसु सार्वाडीए सार्वाडी
- असंखेडजेहि मायागरिसेहिं अदिरेगेहिं गर्देहिं माणागरिसेहिं कोषागरिसा अदिरेगा होदि।
- § ६१. एत्थ वि अवयवत्थपस्वणा सुममा ति तम्रुज्झियूण सम्रुदायत्थं चैव वच्हस्सामो । तं जहा—मायागरिसेसु असंखेज्जेसु अदिरिचेसु गदेसु लोमो माया कोधो माणो ति ताए चैवावद्विदपरिवाडीए ९ ६ ६ एदाओ लोभागरिसाणमदिरेय-परिवाडीओ समाणिय पुणो लोमो माया कोधो माणो ति असंखेज्जवारे गंतुण तत्थ
- २ २ २ है। फिर भी उसी परिपाटीके अनुसार इन ९ ६ ६ हो अससम्बन्धी परिवर्तन-वारों को अतिरिक्त परिपाटियों को समाप्त कर पुनः हो भा, माया, क्रोध, मान इस विधिसे असंख्यातवार ज्ञाकर तदनन्तर साथायन्यन्थी परिवर्तनवार एक वार अतिरिक्त प्राप्त होता है। उसकी संवृष्टि २ २ २ है। इस प्रकार इस विधिसे माथायन्यन्थी परिवर्तनवार भी असंख्यातवार अधिक प्राप्त होते है। इस प्रकार यह दूसरी परिपाटी इस सूत्र द्वारा कही गई है।
- विशेषार्थ पूर्वमें लोभसम्बन्धी परिवर्तनवार अन्य क्यायोंसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे अतिरिक्त किस विधिसे प्राप्त होते हैं यह बतला आये है। यहाँ मायासम्बन्धी परिवर्तनवार कोधसम्बन्धी परिवर्तनवार कोधसम्बन्धी परिवर्तनवारों को अतिरिक्त कैसे प्राप्त होते हैं यह बतलाया गया है। टीकामें इसका जो स्पष्टीकरण किया है उससे मालूम होता है कि जब सब परिपाटियों के अनुसार लोभसम्बन्धी असंक्यात परिवर्तनवार परिवर्तनवार कोभसम्बन्धी असंक्यात परिवर्तनवार परिवर्तनवार का स्वाप्त अधिक होता है और यह क्रम मायासम्बन्धी असंक्यात परिवर्तनवारों के अतिरिक्त होने तक चलता पहता है। यह दूसरी परिपाटी है जो इस सुखदारा सुचित को गई है।
- इस प्रकार मायासम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारीके अतिरिक्त हो जानेके
   बाद मानसम्बन्धी परिवर्तनवारीसे क्रोअसम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है।
- \$ ६१. यहाँ पर भी अवयवार्थ प्ररूपणा सुगम है, इसलिए उसे छोड़कर समुज्ययरूप अर्थको हो बतजावें। यथा—मायासम्बन्धो असंस्थात परिवर्तनवारीके अतिरिक्त हो जाने-पर छोम, माया, क्रोध, मान इस प्रकार उसी अवस्थित परिपाटीके अनुसार ९ ६ ६ इन छोमसम्बन्धी परिवर्तनवारीकी अतिरिक्त परिपाटियोंको समाप्त कर पुनः छोम, माया

१. ता०प्रतौ परिणामिदलादो इति पाठ:।

मायागरिसाणमदिरेगपाओग्गविसए तहा अहोर्ण माणागरिसेहिंतो कोहागरिसा एगवारमहिया होइ २ २ ३ २, माणादो कोहमागंतृण पुणो लोमादिसु जहाकमं परिणमिदचादो ।
एवं पुणो-पुणो कीरमाणे मायागरिसेहिंतो कोधागरिसा वि असंखेज्जवारमदिरिचा सम्रुवलढ़ा हवंति । तदो एवंविहसेगं परिवचं कार्ण पुणो वि णेदच्यं जाव णिरुद्धकालो
समचो चि । असंखेज्जवस्ममेचो एत्य णिरुद्धकालो चि घेचच्यं । एत्य णिरुद्धकालम्मंतरे लोमागरिसाणं सञ्चसमासो संदिद्धीए एसी ४४ । एदे मायागरिसा ३५ । कोधागरिसा एदे ३३ । माणागरिसा च एदे ३२ । अहवा लोहादीणं परिवचणसंदिद्धी एवं वा ठवेयच्या—

 ३२२२
 ३२२२

 ३२२२
 ३२२२

 ३२२२
 ३२२२

 ३२२२
 ३२२२

 ३३२२
 २३२२

 २३२२
 २३२२

एदं सन्त्रं पि असंखेज्ज्ञवस्साउअतिरिक्ख-मणुसे अस्सियूण परूविदं । संपद्दि संखेज्ज्ञवस्साउअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूण जइ बुबइ तो कोह-माण-माया-छोहाण-मागरिसा अण्णोण्णं पेक्खियूण सरिसा चेव हवंति । किं कारणं ? असंखेज्ज्ञपरिवचणवारा

क्रोध, मान इस विधिसे असंस्थाववार जाकर वहाँ मायासम्बन्धी परिवर्तनवारके अविरिक्त प्राप्त होनेके स्थानपर उस प्रकार न होकर अर्थात मायासम्बन्धी अविरिक्त परिवर्तनवार का प्राप्त होनेके स्थानपर उस प्रकार न होकर अर्थात मायासम्बन्धी परिवर्तनवार एकवार अधिक प्राप्त होने हैं। उसकी संपूष्ट २ २ २ है, क्योंकि तब मानके वाद (इसरी वार) क्रोधको प्राप्त कर पुतः क्रमानुसार छोमादिरूपसे परिणमन करता है। इस प्रकार पुतः पुतः करनेपर मायाके परिवर्तनवारोंसे क्रोधके परिवर्तनवार भी असंस्थाववार अधिक प्राप्त होते हैं। तदनन्यर इस प्रकार एक परिवर्तन करके फिर भी विवक्षित काछ सम्प्राह होते कि किर भर भी उक्त विधिसे परिवर्तन कराना चाहिए। यहाँ विवक्षित काछ असंस्थात वर्षप्रमाण प्रकृष करना चाहिए। यहाँ पर विवक्षित काछके भीतर छोमके परिवर्तनवारोंका कुछ जोड़ संदृष्टिके अनुसार ये ३२ मायाके परिवर्तनवार हैं। संदृष्टिके अनुसार ये ३२ मातके परिवर्तनवार हैं। वाध संदृष्टिके अनुसार ये ३२ मातके परिवर्तनवार हैं। वाध संदृष्टिके अनुसार ये ३२ मातके परिवर्तनवार हैं। वाध संदृष्टिके अनुसार ये ३२ मातके परिवर्तनवार हैं। अध्या छोभादिक परिवर्तनवार हैं। उस्थादिक साथ का स्वर्णन करनी चाहिए—

लो॰ मा॰ को॰ को॰ मा॰ को। मा॰ को॰ मा॰ को। मा॰ का। मा॰ क

यह सभी असंस्थात वर्षकी आयुवाले विर्यक्कों और मनुष्योंको सुस्यक्त कहा है। अब संस्थात वर्षको आयुवाले विर्यक्कों और मनुष्योंको सुस्यतासे यदि कहते हैं तो कोघ मान, माया, स्रोभके परिवर्तनवार एक-दूसरेको देखते हुए सदृश ही होते हैं, क्योंकि

१. ता॰प्रतौ परिणामिदत्तादो इति पाठः ।

सरिसा होद्ण जाव ण गदा ताव लोमादीणमागरिसा अहिया ण होंति चि सुच-वयणादो।

#### # एवमोघेण ।

- ६ ६२. एवमेसा ओवेण चउण्डं कसायाणमभिक्सप्यवजोगपरूवणा कया। एचो आदेशपरूवण वच्चस्सामो। तस्य वि तिरिक्ख-मणुसगदीसु ओवपरूवणादो णस्यि णाणचिमिदि तप्यदुष्पायणडुमप्यणासुचमाइ—
  - \* एवं तिरिक्खजोणिगदीए मणसगदीए च।
- शिरयगईए को हो माणो को हो माणो त्ति वारसहस्साणि परि-यत्तिकृण सइं माया परिवत्ति ।

असंख्यात परिवर्तनवार सदृश होकर जब तक व्यतीत नहीं होते तब तक लोभादिकके अधिक परिवर्तनवार नहीं होते ऐसा यह सुत्रवचन हैं।

विशेषार्थ — पहले यह बतला आये हैं कि जब अपनी-अपनी परिपाटियों के अनुसार लोमके एक-एक कर परिवर्तनवार असंख्यात हो जाते हैं तब एक बार मायाका परिवर्तनवार असंख्यात हो जाते हैं तब एक बार मायाका परिवर्तनवार अधिक के के होता है यह वतलाया गया है। कम यह है कि जब लोमके परिवर्तनवार अधिक के के होता है यह वतलाया गया है। कम यह है कि जब लोमके परिवर्तनवार अधिक हो जाते हैं तब मायाका परिवर्तनवार अधिक हो जाते हैं तब असंख्यात अधिक हो जाते हैं तब एकवार कोभका परिवर्तनवार अधिक हो जा है। असो मार्थ के प्रवर्तनवारों के प्रविवर्त कार में हैं हैं अपने जी विधि स्वीकार की गई है उसका खुलामा यहाँ पूर्वमें अक संदृष्टि होरा किया हो है। उसके अनुसार अंक संदृष्टि हो अपेक्षा लोभके परिवर्तनवार ३४, सायाके परिवर्तनवार ३५, कोधके परिवर्तनवार ३२ और सानके परिवर्तनवार ३२, प्राप्त होते हैं

### यह प्ररूपणा ओघसे की गई है।

- § ६२ इस प्रकार चारों कपायों के पुन: पुन: उपयुक्त होनेकी यह प्ररूपणा ओघसे की गई हैं। इससे आगे आदेशप्ररूपणाकी वतलावेंगे। उसमें भी तिर्यक्क्षाति और सनुत्वगतिर्में आपेआदेशप्ररूपणामें मेद नहीं है, इसिलए उसका कथन करनेके लिए अर्पणा सुत्रकी कहते हैं—
  - # इसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिगतिमें और मनुष्यगितमें जानना चाहिए ।
- § ६२ यह अर्पणासूत्र सुनाम है, ओघसे इन दोनों गतियोंमें विशेषताका अभाव इसका कारण है। अब नरकगतिमें पुनः पुनः उपयोगविशेषका कथन करनेके छिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—
- स-तकगतिमें क्रोध-मान पुनः क्रोध-मान इस प्रकार इजारींवार परिवर्तन होकर
   एकवार मायारूप परिवर्तन होता है।

§ ६४. जहा ओघपरूवणाए लोभो माया कोघो माणो ति एदीए अबहुदपरि-वाडीए असंज्जेस आगरिसेस गदेस तदो अण्णारिसी परिवाडी होदि तहा एत्थ प्रत्थि, किंतु एत्थ णिरयगदीए कोघो माणो कोघो माणो ति एसा अबहुदपरिवाडी । एदीए परिवाडीए वारसहस्साणि परियड्डिद्ण तदो सहं मायापरिवत्ती होह । किं कारणं १ णेरहएस अञ्चंतदोमबहुलेस कोह-माणाणं चेव पउरं संभगदो । एवं पुणो-पुणो परिवत्त-माणे मायापरिवत्ता वि संखेजसहस्समेत्ता जादा । तदो अण्णो विसरिसपरिवाडीए वियप्पो होदि त्ति पद्ष्पायणहमाह—

\* मायापरिवत्तेहिं संखेज्जेहिं गदेहिं सहं लोहो परिवत्तदि ।

६६. संखेजसहस्सेहिं मायापरिवनेहिं पादेक कोह-माणाणं संखेजपिवनण-सहस्साविणामावीहिं गदेहिं तदो सइं लोमेण परिणमदि नि भणिदं होदि। कुदो एवं चेव ? णिरयगदीए अञ्चतपापबहुलाए पेजसरूवलोहपरिणामस्स सुद्ध दुम्लहत्तादो। एवमेस कमो ताव जाव अप्पणो णिरुद्धभवद्विदीए चरिमसमयो नि । सपिह दोण्हं एदेसि सुनाणं संदिद्धिष्ठहेण समुदायस्थपरूवण कस्सामो। तं जहा—णिरयगदीए संखेजवस्साउअभवे असंखेजवस्साउअभवे वा कोहो माणो ११०० पुणो वि कोहो माणो नि २२०० एवंविहेसु सखेजसहस्त्यरिवनणवारेसु गदेसु तदो अंतिमवारे

समाधान — अत्यन्त पापबहुल नरकगतिमें प्रेयस्वरूप लोमपरिणाम अत्यन्त दुर्लभ है। इस प्रकार यह क्रम अपनी विवक्षित स्थितिके अन्तिम समय कर चलता रहता है। अब इत होनों सूत्रोंके समुक्त्यकर अर्थको संदृष्टि द्वारा प्ररूपण करेंगे। यथा —नरकगतिमें संख्यात वर्षकों आयुवाले अपने या असंख्यात वर्षकों आयुवाले भवमें क्रोभ्यात ११० ० पुत्रा क्रोध-मान २२०० इस प्रकारके संख्यात हजार परिवर्तनवारीके हो जानेपर अन्त्यम

अ६४ जिस प्रकार ओघपरूपणाकी अपेक्षा छांभ माया, क्रोघ, मान इस प्रकार अविध्य परिपार्टाक अनुसार असंख्यात परिवर्तनवारिक होनेपर तदनन्तर अन्य प्रकारकी परिपारी होती है उस प्रकार वहाँ नहीं है, किन्तु यहाँ नरकगतिमें क्रोध-मान पुन: क्रोध-मान यह अवस्थित परिपारी है। इस परिपारीसे हजारों बार परिवर्तन करके तदनन्तर एक नार मायारूप परिवर्तन हाता है, क्योंकि नारकी जांव अत्यन्त दोषबहुळ होते हैं, इसिल्प उनमें क्रोंघ और मानकों ही प्रचुरता पाई जाती हैं। इस प्रकार पुन-पुन: परिवर्तन होनेपर मायारूप परिवर्तन से संख्यात डजार बार हो जाते हैं। तब विसदृत्र परिपारीके अनुसार अन्य विकल्य होता है इस वातका कथन करनेके ळिए आंगोका सूत्र कहते हैं—

अमायासम्बन्धी संख्यात इजार परिवर्तनवारोंके होनेपर एकवार लोअसम्बन्धी परिवर्तनवार होता है।

<sup>§</sup> ६५ मावासन्वन्धी प्रत्येक परिवर्तनवार क्रोध और मानके संख्यात हजार परि-वर्तनवारोका अविनाभावी है और इस प्रकार मायासम्बन्धी संख्यात हजार परिवर्तनवारोंके होनेके पश्चात एक वार छोभरूपसे परिणमता है यह उक्त कथनका तालर्य है।

शंका-ऐसा किस कारणसे होता है ?

कोहो होद्दण माणमुल्लंघिय माया एगवारं परिवत्तदि ३२१०। पुणो वि पुल्तुत-विहिणा चेव कोहो माणो ित संखेजपरियद्दणवारे शंतूण पुणो पिच्छिमे वारे कोहो होद्दण माणमुल्लंघिय मायाए एगवारं परिवत्तदि ३२१०। पुणो वि एदेणेव विहिणा मायागिरिसाण ित संखेजसहस्सवारेस समत्तेस तदो तदणंतरपरिवाडीए कोहो होद्दण माणं मायं च समुल्लंघिय सइं स्त्रोमेण परिणमइ ३२०१। पुणो वि एदेण विहिणा ३२१० मायागिरिसेस संखेजसहस्सवारं परिवत्तिदेसु पुणो कोहो होद्दण माणं मायं च वोलिय एगवारं स्त्रोमेण परिणमइ ३२०१। पुणो वि एदेणेव कमेण ३२१० संखेजसहस्समेत्तमायापरिवत्तेसु स्पावारं स्त्रोमो परिवत्तिद। २२०१। एवं णेद्व्यं जाव पुल्वणिरुद्धाउद्विदिचित्मसमयो ित। एस्थ सव्वसमासेण संदिद्वी एसा—

३२१० ३२१० ३२१० एत्थ कोइ-माण-मायालोमा-३२१० ३२१० ३२१० गरिसाणं बहाकम सब्बर्षिडो एसो २७ ३२०१ ३२०१ ३२०१ १८६३ । एदेसिमप्पाबहुजं पुरदो

वत्तइस्सामो ।

बारमें कोघ होकर मानको उल्लंघन कर एक बार मायारूप परिवर्तन होता है। उसकी संदृष्टि है— ३२१०। फिर भी पूर्वोक्त विधिसे ही कोघ, मान इस प्रकार संस्थात हजार परिवर्तनवारों के हो जानेपर पुतः अन्तिम वारमें कोघ होकर मानको उल्लंघन कर मायारूप्पेत एक बार परिवर्तन होता है। इसकी संदृष्टि है— ३२१०। फिर भी इसी पूर्वोक्त विधिसे संख्यात हजार मायासम्बन्धे परिवर्तनवारों को समाप्त हो जानेपर उसके अनन्तर जो परिपाटी होतो है उसमें कोध होकर तथा मान और मायाको उल्लंघन कर एक बार लोभ क्यसे परिणमता है। उसकी संदृष्टि ३२०१ है। फिर भी इसी विधिसे ३२१० माया परिवर्तनवारों के संख्यात हजार वार परिवर्तित होनेपर पुतः कोध होकर तथा मान और अपयाप परिवर्तनवारों के संख्यात हजार वार परिवर्तित होनेपर पुतः कोध होकर तथा मान और अपयाप एक उल्लंघन कर एक वार लोभरूपसे परिवर्तनवारों के संख्यात हजार वार हो जाने पर एक वार लोभरूप परिवर्तनवारों के संख्यात हजार वार हो जाने पर एक वार लोभरूप परिवर्तनवारों के संख्यात हजार वार हो जाने पर एक वार लोभरूप परिवर्तनवारों के संख्यात हजार पहले प्रास हुई आयुस्थितिक अन्तिम समय तक जानना वाहिए। यहाँ सबकी समुख्यरूप संविष्ट यह है—

३२१० ३२१० ३२१० यहाँ क्रोध, मान, माया और छोभके ३२१० ३२१० ३२१० परिवर्तनवारों का पूरा योग यह है— क्रो०२० मा०१८ मा०६ छोभ ३। ३२०१ ३२०१ ३२०१ इनका अल्पवहत्व आयो कहेंगे।

विश्वेषार्थ — नरकगितमें कथायोंके परिवर्तनका क्रम क्या है इसका विस्तृत रूपसे विचार यहाँ पर किया गया है। नारको जीव अत्यन्त पापबहुठ होते हैं, इसछिए उनमें क्रोध और मानको बहुठता होती है। हजारों बार जब क्रोध, मान पुनः क्रोध, मान रूप परिणाम हो ठेते हैं तब क्रोधके बाद मानरूप परिणाम हो ठेते हैं तब क्रोधके बाद मानरूप परिणाम न होकर एक बार मायारूप परि-

- § ६६, एवं णिरयगदीए अभिक्खग्रुवजोगसरूवणिरूवणं काद्ण संपिद्ध देवगदीए
  तथ्यरूवणद्वग्रवरिमं पर्वथमाद्व—
- के देवगदीए लोभो माया लोभो माया ति वारसहस्साणि गंतूण तदो सङ्गं माणो परिवक्तदि ।
- § ६७. तं जहा—देवगदीए छोभो माया छोभो माया चि एदेसिं दोण्डं कसायाणं वास्सहस्साणि गंत्ण तदो सहं माणकसायो परिवचित । कुदो एवं १ पेज्ञसरूवाणं
  छोभ-मायाणं तत्थ बहुछ संभवदंसणादो । तदो छोभ-मायाहि संखेजवारसहस्साणि गंत्ण
  तदो छोभेण परिणमिय मायापाओग्गविसवे तमुन्छियि सहं माणेण परिवचिति वि
  सिद्धं । एवमेदेण कमेण पुणो-पुणो कीरमाणे माणपरिवचा वि संखेज्ञसहस्समेचा
  जादा । तदो अण्णारिसो परिवचो होदि चि जाणावणद्रमाह—

- ् ६६ इस प्रकार नरकगतिमें पुनः पुनः कपायों के उपयोगस्वरूपका कथन करके अब देवगतिमें उसका कथन करनेके लिए आगेके प्रदृष्धको कहने हैं—
- \* देवगतिमें लोभ-माया पुनः लोभ-माया इस प्रकार संख्यात इजार वार जाकर तदनन्तर एक वार मानरूप परिवर्तन होता है।
- § ६७. यथा—देवगितमें लोभ-माया पुनः लोभ-माया इस प्रकार इन दोनों कषार्योके
  संख्यात हजार वारोंको प्राप्त होकर तदनन्तर एकवार मानकषायरूपसे परिवर्तन करता है।

इंक्ज-ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान — प्रेयस्वरूप छोभ और मायाको वहाँ बहुउतासे उत्पत्ति देखी जाती है। इसिंटए छोभ और मायाके द्वारा संख्यात हजार वारोंको प्राप्त होकर उसके बाद छोभरूपसे परिणयनकर मायाके योग्य स्थानमें मायाको उल्लंघनकर एकवार मानरूपसे परिवर्तित होता है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस क्रमसे पुन. पुनः करनेपर मानके परिवर्तित वार भी संख्यात हजार हो जाते हैं। तदनन्तर अन्य प्रकारका परिवर्तनवार होता है इसका ज्ञान करानेके छिए कहते हैं—

१. ता॰प्रतौ माणकसायो इति पाठः ।

### माणस्स संखेज्जेस आगरिसेस गदेस तदो सहं कोघो परिवत्तदि ।

- § ६८. माणागिरसेसु पादेक्कं लोम-मायाणमागिरससहस्साविणाभावीसु गरेसु सई कोहेण परिवचित, देवगदीए अप्यस्त्थयरकोहपरिणामस्स पाएण संभवाणुवलंभादो । एक्मेसो परिवचणकमो ताव जाव णिरुद्धाउद्विदिचरिमसमयो चि । एत्थ संदिद्विमुहेण समुदायत्थपरुवणाए णिरयगहभंगो। णविर विवजासेण कायव्वमिदि । लोभसव्वसमासो एसो २७ । मायासव्वसमासो १८ । माणसव्वसमामो ६ । कोहसव्वसमासो २ ।
- § ६९. एवमेत्तिएण पर्वथेण 'को वा किन्दि कसाए अभिक्समुवजोगमुवजुत्तो' चि एदिन्म गाहापच्छिमद्वे पिडवद्वमभिक्समुवजोगपरुवणं काद्ण संपिद्व तिव्वसयमेव-मप्पावहअं परुवेमाणो सुचपवंधमत्तरं भणह—
- एवीए पह्नवणाए एक्सिन्ह भवग्गहणे णिरयगदीए संबेज्जवासिगे
   वा असंखेजवासिगे वा अवे लोआगरिसा थोवा ।
- ५७०. एदीए अर्णतरपरुविदाए अभिक्समुबजोगपरुवणाए अप्पाबहुअं वत्तइ-स्सामो ति भणिदं होदि । एकम्बि भवग्गहणे एगभवग्गहणमीहरणं कादृणे ति वुत्तं
- # मानके संख्यात हजार परिवर्तनवारोंके होने पर एक बार क्रोधरूप परिवर्तन होता है।
- ६८. प्रत्येक मानकपायका परिवर्तनवार लोभ और मायाक सख्यात हजार परिवर्तन वारांक का अविनाभावी है, इस क्रमसे मानकपायक संख्यात हजार परिवर्तनवारांक हां जातेपर एकचार कोमक्तपसे परिवर्तित होता है, क्योंकि देवगितिमें अप्रशस्ततर क्रांधपरिणामकी प्रायः उत्तांच नहीं हैं। इस प्रकार प्राप्त हुई आयुक्त अन्तिम समय तक यह परिवर्तनक्रम होता रहता है। यहाँ पर संदृष्टि द्वारा शरूपणा नरकाविके समान है। इतनी विदेशवा है कि विपर्याम-रूपसे प्रक्रपणा करनी चाहिए। संदृष्टिमें लोभ क्यायका कुळ योग ६० अंकप्रमाण है. माया-क्यायका कुळ योग १० अंकप्रमाण है। सोनक्ष्यायका कुळ योग ६ अंकप्रमाण है। कोप क्यायका कुळ योग १० अंकप्रमाण है।

विश्वेषार्थ — जिस प्रकार पहले नरकगतिमें क्रोधादि कपायों के परिवर्तनवारोका स्पष्टी-करण कर आये हैं, यहाँ देवगतिमें भी उसी प्रकार जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ इस क्रमको स्वीकार कर स्पष्टीकरण किया है। किन्तु यहाँ लोभ, माया, मान और क्रोध इस क्रमको स्वीकार कर विवेचन करना चाहिए।

५ ६९. इस प्रकार इस प्रयन्थ द्वारा गाथाक 'को वा किन्द्र कसाए अभिक्समुबजोग-मुबजुत्तो' इस उत्तरार्धसे सम्बन्ध रखनेवाले पुनः पुनः उपयोगका कथन कर अब उसीके विषयभूत अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेक सूत्रप्रवन्थको कहते हैं—

\* इस प्रक्रपणाके अनुसार एक भवग्रहणमें नरकशितमें संख्यात वर्षवाले भवमें या असंख्यात वर्षवाले भवमें लोभके परिवर्तनवार सबसे स्तोक हैं।

§ ७०. अनन्तर पूर्व कही गई इस पुनः-पुनः होनेवाळी उपयोगप्ररूपणाके अनुसार अल्पबहुत्वको बतलावेंगे यह उक्त कथनका तात्वर्य है। एक्सिन्ह भवग्गहणे' अर्थात् एक भवप्रहण- होइ । णिरयनदीए ताव पयदपह्वणं कस्सामो, पच्छा सेसगदीणिमिदि जाणावणहुं 'णिरयदीए' ति वृत्तं । तत्य वि संखेजविस्सगे असंखेजविस्सगे वा अवन्महणे सिरिसी एसा पह्वणा ति पदुप्पायणहुं 'संखेजविस्सगे वा असंखेजविस्सगे वा' ति णिद्देसो कत्रो । 'होभागिरिसा योवा' होमपित्वचणवारा सन्वत्थोवा ति मणिदं होदि । कुदो एदेसिं योवचिसिदं वे ? णिरयगदीए होभगिरियदुणवाराणं सुट्ट विरहाणसुवहंमादो ।

भायागरिसा संखेजगणा ।

§ ७१. इदो ? एक्केकिम्म लोभपरिवत्ते संखेळसहस्साणं मायापरिवत्तणवाराणयवलंभादो । को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेळसहस्सरूवाणि ।

\* माणागरिसा संखेळग्रणा ।

§ ७२. एन्थ वि कारणमणंतरपरूविदत्तादो सुगमं । गुणगारो च तप्पाओग्गसंखेळरूवमेत्तो ।

को हागरिसा विसेसाहिया ।

६ ७३. केत्तियमेत्रो विसेसो ? सगसंखेजदिभागमेत्रो । लोभ-मायागरिसमेत्रेण

को आधार बनाकर यह उक्त कथनका तात्पर्व है। सर्व प्रथम नरकगतिमें प्रकृत प्ररूपणा करेंगे, तदनन्तर रोप गतियोको अपेक्षा वह प्ररूपणा करेंगे, इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'णिरयगादीण' यह वचन कहा है। उसमें भी संख्यात वर्षको आयुवाले और असंख्यात वर्षकी आयुवाले भवमें यह प्ररूपणा समान है इस बातका कथन करनेके लिए सूत्रमें 'संखेजविस्सगे वा असंख्यात वर्षकी वा असंख्यात वर्षकी वा असंख्यात वर्षकी वा असंख्यात वर्षकी स्वा के स्व वा असंख्यात वर्षकी कराने प्रियंतिक विश्व है।

शंका-इनका स्तोकपना किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि नरकगतिमें लोभके परिवर्तनवार अत्यन्त विरल पाये जाते है, इससे जानते हैं कि वहाँ लोभके परिवर्तनवार सबसे सांक है।

अनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

जंका--गणकार क्या है ?

समाधान---तत्प्रायोग्य संख्यात हजार अंक गुणकार है।

अनसे मानकषायके पविर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

्र ७२. यहाँ पर भी कारणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं। और गुणकार तस्त्रायोग्य संख्यात हजार अंकप्रमाण है।

\* उनसे क्रोधकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

§ ७३. शंका — विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अपना संख्यातवाँ भागप्रमाण है। मानके परिवर्तनवारोंसे छोभ और

# माणागरिसहिंतो कोहागरिसा विसेसाहिया त्ति वुत्तं होह ।

५ ७४. एवं णिरयोघो पर्कविदो । एवं सन्वासु पुढवीसु । णत्रिर पढमपुढवीदो अण्णत्य संखेजवस्सियभवम्मदणास्त्राचो ण कायव्वो । संपिद्द देवगदीए पयदप्पाबहुअ-गवेसणद्वमाइ----

#### # देवगढीए कोधागरिसा थोवा।

 ५ ७५. ३ । णिरयगदीए लोभागित्साणं थोवत्ते प्रस्तिदकारणमेत्थ वि प्रस्तेयव्वं, विसेसाभावादी ।

## # माणागिरसा संखेजगुणा ।

- § ७६. ६ । एत्थ वि कारणं सुगमं, णिरयगइमायागरिसेहिं वक्खाणिदत्थादो ।
- # मायागिरसा संखेजगुणा ।

§ ७७. १८ । सुगममेदं पि सुत्तं, णिरयगदिमाणागिरसेहिं समाणपरूवणत्तादो ।

मायाके परिवर्तनवार मात्र क्रोथके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अर्थात् मानकरायके परिवर्तनवारों में लोभ और मायाके परिवर्तनवारों में लोभ को को के परिवर्तनवारों में लोभ को को के परिवर्तनवार आ जाते हैं जो अपने अर्थात् क्रोधके परिवर्तनवारों के संस्थातक भागप्रमाण है। इसे अंकसंदृष्टिसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अंकसंदृष्टि पहले दे हो आये हैं।

९७४. इस प्रकार ओघसे नारिकयों में प्ररूपणा की। इसी प्रकार सव पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि षहली पृथिवों के सिवाय अन्य पृथिवियों में सख्यात वर्षवाले अवश्वरूपर आलाण नहीं कहना चाहिए। अब देवगति में प्रकृत अल्पबहुत्वका अनु-सन्यान करनेके लिए कहते हैं—

#### देवगतिमें क्रोधकषायके परिवर्तनवार सबसे थोडे हैं।

९ ७५. ३। नरकगितमें लोमकपायके परिवर्तनवारोंके स्तोकपनेका जो कारण कह आये हैंडसे यहाँ भी कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि देवगति भेयवहुळ गति है, इसक्ष्य वहाँ पर कोभकपायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े पाये जाते हैं। यहाँ अंकसर्वृष्टिमें उनकी संख्या २ प्राप्त होती हैं।

# अनसे मानकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

§ ७६. ६। यहाँ पर भी कारणका कथन सुगस है, क्योंकि नरकगितमें सायाकथायके परिवर्तनोंके कथनके साथ उस अर्थका व्याव्यान कर लाये है। तारप्य यह ई कि देवों में कोध- कथायका एक-एक परिवर्तनाद तब होता है जब मानकथायके संख्यात हजार परिवर्तनवार हो हो ठेते हैं। पिछले वृश्यिद्व के प्रसंगसे अंकर्तवृष्टि द्वारा क्रोधकथायके परिवर्तनवारोंक संख्या के करियत को गई है। यहाँ मानुकथायके परिवर्तनवारोंकी संख्या ६ किएत की गई है। यहाँ मानुकथायके परिवर्तनवारोंकी संख्या ६ किएत की है।

# अनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

§ ७७. १८ । यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि नरकगितमें मानकषायके परिवर्तनवारोंके समान इसकी प्ररूपणा है ।

विश्लेषार्थ-यहाँ अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा संख्यात हजारकी सहनानी ३ है। पूर्वमें मान-

#### \* लोभागरिसा विसेसाहिया।

§ ७८. २७ । केत्तियमेनो विसेसो ? सगसंखे शागभूदको हु-माणागरिसमेनो ।

५ ७९. एवं भवणादि जाव सच्चट्टसिद्धि ति वचन्वं, विसेसाभावादो । संपिंदि तिरिक्ख-मणसगदीस पयदप्पावहअविहासणङमाह—

 क्षितिरक्ल-मणुसगदीए असंखंज्जवस्सिगे भवग्गहणे माणागित्सा थोवा ।

§ ८० एत्थासंखेजवस्तियभवग्गहणिवसेतणं संखेजवस्तियभवग्गहणे पयदप्पा-बहुअसंभवो णित्थ ति जाणावणफलं दहुच्वं, तत्थ चदुण्हं कसायाणं पित्वचणवाराणं सिरसचदंसणादो । एत्थ संदिद्रीए माणावारिसाणं पमाणमेदं ३२ ।

# को हागरिसा विसेसाहिया ।

परिवर्तनवारोंकी संख्या अंकसंदृष्टिमें ६ वतला आये हैं। इसे ३ से गुणा करने पर १८ प्राप्त होते हैं। इसे ध्यानमें रख कर वास्तविक अर्थ जान लेना चाहिए।

उनसे लोभकषायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

§ ७८. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—अपने संख्यातवे भागप्रमाण जो क्रोध और मानकषायके परिवर्तनवार है उतता विशेषका प्रमाण है।

विज्ञेषार्थ — यहाँ टोकामें 'सगसंखे०भागभूद' पद आया है। उसका तात्पर्य है कि लोभकपायके जितने परिवर्तनवार है उनके संख्यातवों भागप्रमाण। वह संख्यातवों भाग कितना होगा ऐसा प्रश्न होने पर बताज्या है कि कोष और मानकपायके जितने परिवर्तनवार है उतने है। अंकर्तदृष्टिमें यहाँ अपने संख्यातवें भागकी सहमार्ग कि का के है। पूर्व सुत्रके प्रसंगसे अंक संवृष्टिमें मायाकपायके परिवर्धनवारोंकी संख्या रे परिवर्धनवारोंकी लेक्या रेट आये हैं। उसका ९ संख्या संख्यातवां भाग है। यह कोष और मानके परिवर्धनवारोंकी जितनों संख्या है उतनों है। इस होण अंकर्सदृष्टिमें लोभकपायके परिवर्तनवार एक तत्रलाये हैं।

६ ७९. इसी प्रकार अर्थान् देवगतिको ओधप्ररूपणाके समान भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें कथन करना चाहिए, क्योंकि उक्त प्ररूपणासे इसके कथनमें कोई अन्तर नहीं है। अब तिर्यक्रगति और मनुष्यगतिमें प्रकृत अल्पवहुत्वका कथन करनेके लिए आगोका सूत्र कहते हैं—

\* तिर्वश्चगित और मनुष्यगितमें असंख्यात वर्षवाले भवग्रहणके भीतर मान-क्षायके प्रवित्नवार सबसे थोडे हैं।

९८० संख्यात वर्षवाले भवप्रकृणके भीतर प्रकृत अल्पबहुल सम्भव नहीं है इस वातका ज्ञान करानेके इस लिए सुत्रमें 'असंखेलजबस्सियभवगाष्ट्रणे' यह विशेषण जानना चाहिए, क्योंकि संख्यात वर्षको आयुवाले भक्में नारों क्यांजेक पिरवर्तनवार समान देखे जाते हैं। यहाँ पर अंकसंबृष्टिमें मानकपायके परिवर्तनवारोंका प्रमाण यह २२ है।

अ उनसे क्रोधकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं ?

- § ८१. केलिममेची विसेसी? तप्पाओम्गासंखेअरूवमेची। किं कारणं? असंखे-आसु परिवाडीसु कोह-माणागिरसाणमविद्वसरूवेण गदासु तदो सइं माणागिरसिहिंती कोहागिरसाणमिदिरेयमावी होदि ति समणंतरमेव प्रतिवयत्तादो। तदो माणागिरसाण-मसंखे०मागमेची एत्थ विसेसी चि चेचच्चं ३३।
  - **\* मायागरिसा विसेसाहिया।**
  - § = २. केत्यमेचो विसेसो ? कोहागरिसाणमसंखे०भागमेचो ३५ ।
  - \* लोभागरिसा विसेसाहिया।
  - ६८३. केतियमेत्रेण ? मायागरिसाणमसंखे भागमेत्रेण ४४ ।
  - एवं गाहापच्छद्धस्स अत्ये विहासिय समत्ते पढमगाहा समत्ता भवदि ।

§ ८१. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान — तत्रायोग्य असंख्यातचे भागमात्र हैं, क्योंकि कोध और मानकपायके परिवर्शनवारोंकी अवस्थितरूपसे असंख्यात परिपाटियोंके जानेपर तदन्तर मानके परिवर्शनवारोंकी कोधके परिवर्शनवारोंकी एक वार अधिकता होती है यह संहे प्रकार पहले ही कथन कर आये है। इसिलए मानकपायके परिवर्शनवारोंका असंख्यातवां भाग यहाँ पर विशेष प्रहण करना चाहिए से श

विद्योषार्थ — अंक संवृष्टिमें विद्योषका प्रमाण १ अंक स्वीकार करने पर कोश कथायके कुळ परिवर्शनवार ३३ हुए, क्योंकि पूर्वमें मानकषायके परिवर्शनवारोकी संख्या ३२ दे कार्ये हैं।

- \* उनसे मायाकषायके परिवतनवार विशेष अधिक हैं।
- §८२ **शंका** विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—कोधकपायके परिवर्शनवारींका असंख्यातवां भाग विदेशका प्रमाण है ३५। विदेशपार्थ—पूर्वेमें अंकसंदृष्टिको अपेक्षा क्रांधकपायके परिवर्शनवार ३३ वतळा आये हैं। उनका अंख्यातवाँ भाग २ अंक प्रमाण स्वीकार कर छेनेपर मायाकपायके परिवर्शन-वारोंकी कुछ संख्या ३५ प्राप्त होती हैं।

- उनसे लोभकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।
- § ८३ शुंका कितने मात्रसे अधिक है ?

समाधान--मायाकषायके परिवर्शनवारोंके असंख्यातवे भागमात्रसे अधिक है ४४।

विश्वेषार्थ — पूर्वमें अंकसंदृष्टिमें मायाकपायके परिवर्तनवार ३५ वतला आये हैं। उनका असंख्यातवां माग ९ अंक प्रमाण स्वीकार करनेपर लोभकपायके कुळ परिवर्तनवारोंकी संख्या ४४ प्राप्त होती है।

> इस प्रकार प्रथम गाथाके उत्तरार्धका व्याख्यान समाप्त होने पर प्रथम गाथाका व्याख्यान समाप्त हुआ।

- \* एतो विदियगाहाए विभासा।
- ९८४. एचो पढमगाद्याविहासणादो अणंतरिमदाणि विदियगाहाए विहासा
   अहिकीरिद नि भणिदं होइ ।
  - क्षतं जहा ।
  - § ८५. सुगममेद प्रच्छावक्कं।
  - एकस्मि भवग्गहणे एककसायम्मि कदि च उवजोगा ति ।
- ९८६. एदस्स ताव गांडापुरुवहस्स अत्थिवहासणं कस्सामो नि भणिदं होह । एदिम्म गांडापुरुवद्वे णिरयादिगदीसु संखेजविस्तयमसखेजविस्तयं वा भवग्गदणमाहारं कादृण तत्थेगेगस्स कसायस्स केनिया उवजांगा होति, कि संखेजा असंखेजा वा नि पुच्छाणिहेसेण उविस्मानव्यपस्वणा संगद्विया नि गहेयव्वं । संपिद्व एवंविहत्थिवसेसपिड-बद्धस्सेदस्स गांडापुव्यद्वस्स णिरयगहसंबंधेणत्थविद्वासणं कुणमाणो सुन्तप्वंधसुन्तरं मण्ड-
  - \* एकम्मि ऐरहयभवग्गहणे को होवजोगा संखेळा वा असंखेळा वा ।
- ४८७, एकम्म णेरइयभवम्महणे णिरुद्धे तत्थ कोहोवजोगा केतिया होंति ति संखेजा वा असंखेजा वा होंति ति भणिदं। तं जहा—दसवस्ससहस्सप्दहुढि कोहोव-
  - \* इससे आगे अब दसरी गाथाकी विभाषा करते हैं।
- ९८४. 'एत्तो' अर्थान् प्रथम गाथाका विशेष विवेचन करनेके बाद अब दूसरी गाथाका विशेष विवेचन अधिकृत है यह उक्त कथनका ताल्य है।
  - **क्ष वह कैसे** ?
  - ६८५. यह पुच्छावाक्य सुगम है।
  - \* एक भवग्रहणके भीतर एक कषायके कितने उपयोग होते हैं।
- § ८६- सर्व प्रथम इस गाथाके पूर्वार्थका विशेष विवेचन करेंगे यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। नरकारि गतियोंमें संख्यात वर्षवाले और असंख्यात वर्षवाले अवप्रहणको आधार बना कर वहाँ एक-एक कपायके कितने उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं इस प्रकार इस गाथाके पूर्वार्थमें पुच्छाके निर्देश द्वारा आगेकी समस्त प्ररूपणा संगृहीत की गई है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना वाहिए। अब इम प्रकारके अर्थविदेगिस सम्बन्ध रस्वनेवाले गाथाके इस पूर्वार्थके अर्थका नरकगतिके सम्बन्धसे विशेष ल्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धकों कहते हैं—
- मारिकयोंके एक भवग्रहणके भीतर क्रोधकषायके उपयोग संख्यात अथवा
   असंख्यात होते हैं।
- § ८७. तरिकर्योंके एक भवग्रहणके विविक्षित होतेपर उसमें क्रोधसम्बन्धी उपयोग
  कितने होते हैं ऐसी प्रच्छा होने पर संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं यह कहा है। यथा—

१ ता॰प्रती अ वि) विहासणं आ॰प्रती अविहासणं इति पाठ ।

जोगा संखेजा होर्ण लम्भीत जाव तप्पाओगगसंखेजवस्सियभवग्गहणं ति । पुणो तत्पुकस्ससंखेजजमेत्ता कोहोवजोगा होर्ण तत्ते प्यहुष्टि उवरिमसन्वभववियप्पेसु संखेजजवस्सिएसु असंखेजजवस्सिएसु च असंखेजजा चैव होति । कि कारणं ? तप्पाओग्ग-संखेजजवस्साणं सन्वोवजोगे एगपुंजं कार्रण पुणो सिरस-वेभागे किरय तस्थेगभागं चैन्णुकस्ससंखेजजमेता कोहोवजोगा लम्भित । सेसेनभागो वि माणादिउवजोगा होति । एर्येण कारणेण एदं भवग्गहणं संखेजजोवजोगाणं पज्जवसाणनेण गर्दं गट्यम्सा तप्पाओगगसंखेजजवस्समेत्तभवग्गहणस्य प्रसस्त तप्पाओगगसंखेजजवस्समेत्तभवग्गहणस्य प्रमाणिणण्णयमुवि कस्सामो । एयमेसा कोहोवजोगाणं प्रयदस्थगवेसणद्रमाह ।

### \* माणोवजोगा संखेळा वा असंखेळा वा ।

§ ८८. 'एकम्मि णैरहयभवम्महणे' इदि अहियारसंबंधो एत्थ कायव्यो ।
सेसं सुगमं ।

#### **\* एवं सेसाणं पि ।**

§ ८९. जहा कोइ-माणाणं पयदपरूवणा कया एवं माया-लोभाणं वि वचव्वं, विसेसाभावादो । एवं णिरयगदीए पयदपरूवणं कादृण सेसासु वि गदीसु एसो चैव कमो अगुगंतच्वो चि पदप्पायणद्वमपद्यमासचमाइ—

दस हजार वर्षसे लेकर तत्प्रायोग्य संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले भवमें क्रोधकपायके उपयोग संख्यात ही प्राप्त होते हैं। युना वहाँ क्रोधकपायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण प्राप्त होकर तदनन्तर आगेके सब संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले आर असंख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले अवके भेटोमें असंख्यात हो क्रोधनस्वन्यो उपयोग होते हैं।

### शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—जात्यायोग्य संख्यात वर्षोक भीतर प्राप्त हुए सब कपायोंसन्बन्धी उपयोगोंका एक पुञ्ज करके पुनः उसके परस्पर समान दो भाग करके उनमेंसे एक भागका प्रहण कर उन्क्रष्ट संख्यातप्रमाण क्रोथकपायसन्बन्धी उपयोग होते हैं। होग एक भागप्रमाण उपयोग भी मानादिकपायसन्बन्धी होते हैं। इस कारणसे इस भवको, संख्यात उपयोगोंकी यहाँ परिसमाप्ति हो जाती है, यह सकताने के छिए प्रहण किया है। इस तारायोग्य संख्यात वर्ष-प्रमाण भवके प्रमाणका निर्णेश आपी करेंगे। इस प्रकार यह क्रोधके उपयोगोंका क्रयन किया। अब मानसन्बन्धी उपयोगोंक प्रकृत अर्थका अनुसन्धान करने के लिए आगोक। सूत्र कहते हैं—

## \* मानकपायके उपयोग संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं।

§८८ नारियोंके एक भवका अधिकार होनेसे 'एक्कम्मि भवग्गहणे' इस पदका यहाँ पर सम्बन्ध कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

#### इसी प्रकार शेष कषायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिए ।

९८९. जिस प्रकार क्रोध और मानकपायकी प्रकृत प्ररूपणा की है उसी प्रकार माया और छोभ कषायोंकी भी करनी चाहिए। इस प्रकार नरकगतिमें प्रकृत विषयकी प्ररूपणा करके होष गतियोंमें यही कम जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके लिए अर्पणासूत्रको

## # एवं सेसास वि गदीस ।

- ९०. सुगममेद्रमप्पणासुन्, एक्सिन्द भवग्गहणे कोहादीणमुवजोगा संखेजा
   असंखेजा ना चि एदेण मेदाभावादो । संपिद्द एत्थेन सिण्णयासिवसेसपरूवणं कुणमाणो
   सत्तपचंधमुन्तरं भण्ड
- श्रीत्यगदीए जिम्ह को होवजोगा संखेळा तिम्ह माणोवजोगा
   श्रीयमा संखेळा।
- ९.१. एदेण सुत्तेण णिरयगदीए कोहस्त संखेडजीवजीगाणं णिरुंभणं काद्णं तत्थं माणोवजीगा कि मंखेजा असंखेजा वा ति मग्गणा कीरदे। तं कथं ? जिम्ह णेरहय-भवग्गहणे कोहोवजीगा संखेजा तत्थं माणोवजीगा णियमा संखेजा वेव भवंति, कोहोवजीगेसु संखेजेसु संतेसु तत्ती विसेसहीणाणं माणोवजीगाणं तहाभावसिद्धीए बाहाणवर्लमादो।

#### \* एवं माया-लोभोवजोगा ।

§ ९२. जहा कोहीवजोगेसु संखेजेसु माणोवजोगा णियमा संखेजा जादा एवं माया-छोभोवजोगा च णियमा संखेजा चि वचव्वं, तेसु संखेजेसु संतेसु तचो संखेज-कहते हैं—

#### # इसी प्रकार शेष गतियोंमें भी कथन करना चाहिए ।

५९०. यह अर्पणासुत्र सुगम है, क्योंकि एक भवमें क्रोधादि कपायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात होते हैं इम प्रकार इस कथनसे यहाँके कथनमें कोई अन्तर नहीं है। अब इसी गतिमें सिन्नकर्ष विशेषका कथन करते हुए आगेके सुत्रप्रवस्थको कहते हैं—

 # नरकगितमें जिस भवमें क्रीधकपायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें मानकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।

९.१. इस सूत्र द्वारा नरकगतिमें क्रोधकपायके संख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर वहाँ मानकपायके उपयोग क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं इस विषयका अनुसन्धान किया गया है।

#### शंका--वह कैसे ?

समाधान— नारिकयों के जिस भवमें कोषके उपयोग संख्यात होते हैं वहाँ मान-कपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं, क्योंकि कोधकषायके उपयोगों के संख्यात होने पर उनसे विशेष हीन मानकषायके उपयोगों के संख्यात सिद्ध होनेमें कोई बाघा नहीं पाई जाती।

### # इसी प्रकार मायाकषाय और लोभ कषायके उपयोग जानने चाहिए।

§ ९२. जिस प्रकार क्रोधकवायके उपयोगोंके संख्यात होने पर मानकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं उसी प्रकार माथा और लोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उनके संख्यात होने पर उनसे संख्यातगुणे हीन इन उपयोगों- गुणहीणाणमेदेसि तहाभावसिद्धीए णिव्वाहमुबलंभादी ।

- अजिंह माणोवजोगा संखेळा तिम्ह को होवजोगा संखेळा वा
   असंखेळा वा ।
- ५ ९३. जिम्ह णेरहयभवन्महणे माणोवजीमा संखेजा तम्ह कोहोवजोमा संखेजा चैवे ति णित्य णियमो, किंतु संखेजा वा असंखेजा वा होति । किं कारणं ? उकस्स-संखेजमेचेसु माणोवजोगेसु जादेसु तत्तो विसेसाहियाणं कोहोवजोगाणमसंखेंज्ञच-दंसणादी । उकस्ससंखेजादी पुण हेद्वा तप्पाओग्गसंखेजमेचेसु जादेसु दोण्हं पि अप्पप्पणो पर्डिमागेण संखेजाणमुवनोगाणमुवसंसादी ।
  - \* मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा संग्वेजा।
- ६९४. इदो १ माणीवजीगेसु संखेजेसु संतेसु तत्तो संखेजगुणदीणाणमेदेसि तहाभावसिद्धीए णाडयचादो ।
- अनिह मायोवजोगा संन्वेद्धा तम्हि कोहोवजोगा माणोवजोगा संन्वेद्धा वा असंन्वेद्धा वा ।
- नारिकयोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें
   क्रोधकपायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं।
- § ९३. नारक्षियोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते है उस भवमें क्रोधकषायके उपयोग संख्यात ही होते हैं यह नियम नही है। किन्तु संख्यात या असंख्यात होते हैं

शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—मानकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो जाने पर उनसे विशेष अधिक कोधकषायके उपयोग असंख्यात देखे जाते हैं। परन्तु उत्कृष्ट संख्यातसे नीचे तत्प्रायोग्य संख्यातप्रमाण उपयोगोंके होनेपर दोनोंके ही अपने अपने प्रतिभागके अनुसार संख्यात उपयोग पार्य जाते हैं।

- \* मायाकषायके उपयोग और लोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- § ९४. क्योंकि सानकषायके उपयोगोंके संख्यात होनेपर उनसे संख्यातगुणे हीन उक्त दोनों कपायोंके उपयोगोंका संख्यात सिद्ध होना न्यायशास है।
- मारिकयों के जिस भवमें मायाकशायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें क्रोधकशायके उपयोग और मानकशायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं।
- ६ ९५. क्योंकि मायाकवायके उपयोगोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण होनेपर उनसे संख्यात-गुणे कोघ और मानकवायके उपयोग असंख्यात पाये जाते हैं। तथा वहाँसे संख्यातगुणे हीन

सन्वत्थ मायोवजोगेहिं सह कोह-माणोवजोगाणं संखेजपमाणत्त्वलंभादो च ।

- \* लोभोवजोगा णिएमा मंखेला।
- ६ ९६. कुदो ? मायोवजोगेसु संखेजेसु संतेसु तत्तो संखेजगुणहीणाणमेदेसि तहाभावसिद्धीए णिप्पडिवंधसूवलंभादो ।
- अत्य लोभोवजोगा संखेळा तत्य कोहोवजोगा माणोवजोगा मायोवजोगा भिजयव्या ।
- १.७. लोभस्स संखेजीवजोगेसु णिरुद्वेसु कोहादिकसायाणपृवजोगा सत्येजा वा असंखेजा वा होति ति भजियच्या । किं कारणं १ आदीदो प्पहुिंह सन्वेसि संखेजीवजोगीसु गच्छमाणेसु पुन्वमेव कोधस्स असंखेजीवजोगा पारंगति, तदो माणस्स, तदो मायार, सन्वपच्छा लोभस्स । एदेण कारणेण लोहोवजोगेसु सखेजेसु सतेसु संसक्ष्यायाणपृवजोगा संखेजासंखेजजियप्योदि मयणिज्जा ति णित्थ संदेहो । एवं ताव कोहादिकसायाणं संखेजोसंजेजोगिणरुक्षणं काद्ण तत्थ सेमकसायोवजोगाणं संखेजजारां काद्ण संपिंह तेसिं चेवासंखेजजोवजोगिणरुमणद्वरेण सण्यासावहाणद्वमविंगं प्रवंभाह—
- \* जत्थ णिरयभवग्गहणे कोहोवजोगा असंखेजजा तत्थ सेसा स्थान उतरकर नीचे सर्वत्र मायाकषायके उपयोगोके साथ कोध और मानकषायके उपयोग संख्यातश्रमण हो पाये जाते हैं।
  - \* लोभकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- § ९६ क्योंकि मायाकपायके उपयोगोंके संख्यात होने पर उनसे संख्यातगुणे होन इनकी उक्त प्रकारसे सिद्धि बिना किसी वाधाके हो जाती है।
- \* नारिक्योंके जिस भवमें लोमकपायके उपयोग संख्यात होते हैं वहाँ कोधकपायके उपयोग, मानकपायके उपयोग और मायाकपायके उपयोग सजनीय होते हैं।
- § ९.७ लांभकपायके संख्यात उपयोगोंके होनेपर कोधादि कथायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात होते हैं, इसलिए ये भजनीय हैं, क्योंकि प्रारम्भसे लेकर सभी कथायोंके संख्यात उपयोग हां जानेपर सबसे पहले कोधकपायके असख्यात उपयोग हां जानेपर सबसे पहले कोधकपायके असख्यात उपयोग प्रारम्भ होते हैं, उसका हाणा सबके अन्तमें लोभके असंख्यात संख्याक लिये हुए उपयोग प्रारम्भ होते हैं। उस काएणा लोमके उपयोगोंके संख्यात होने पर शेष कथायोंके उपयोग संख्यात और असंख्यातरूप विकल्पोंके द्वारा भजनीय होते हैं इसमें सन्देह नहीं है। इस प्रकार सर्वप्रथम क्रांथादिकपायोंके संख्यात उपयोगोंकी विवक्षित कर वहीं शेष कथायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात कहाँ कितने होते हैं इसका विचार कर अब उन्हीं कथायोंके असंख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर यह उन्हीं कथायोंके असंख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर सर्वनिकर्षका कथा करनेके लिए आगोके प्रवस्था कहते हैं—
  - # जारकियोंके जिस भवमें कोधकवायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ शेष

# सिया मंखेजजा सिया अमंखेजजा ।

- ५ ९८. क्ट्री एवं श्लोहस्स जहण्णपित्तासंखेजजभेषेसु जवजोगेसु जादेसु तदी विसेसाहियमद्वाणं गंत्ण माणस्स असंखेजजोवजोगाणं पारंभदंसणादो । माया-लोभाणं पि तत्तो संखेजजाणमद्वाणमप्पपणो पिडमागेण गंत्ण तदो असंखेजजोवजोगितसय-सम्रुप्पचिदंसणादो । तम्हा जत्थ कोहोवजोगा असंखेजजा तत्थ सेसोवजोगा सिया संखेजजा सिया असंखेजजा ति मिद्रमविरुद्धं ।
- अत्थ माणोवजोगा असंखेजा तत्थ कोहोवजोगा णियमा
   असंखेजा।
- ६९९. कुदो ? कोइस्स असंखेज्जोवजोगेसु पारद्वेसु तत्तो विसेसाहियमद्वाणं गंत्रण माणस्सासंखेज्जोवजोगाणं पारंभदंसणादो ।
  - # सेसा भजियव्वा।
- १ १००. कुदो ? मायालोभोवजोगाणं णिरुद्धविसयसंखेजजाणमसंखेजजाणं च
  संभवे बाहाणवलंभादो ।
- कर्ष्य मायोवजोगा असंखेजा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा
   णियमा असंखेजा।

## कवायोंके उपयोग संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं।

§ ९८. **इंका**—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान — कोधकषायके जधन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगोंक होने पर उससे विशेष अधिक स्थान जाकर मानकषायके असंख्यात उपयोगोंका प्रारम्भ देखा जाता है। माया और ठोभोंके भी उससे अपने-अपने प्रतिमागके अनुसार संख्यातगुणे स्थान जाकर असंख्यात उपयोगोंके विषयको उत्पत्ति देखी जाती है। इसिंडिए जहाँ क्रांथकपायके उपयोग असंख्यात देखी हो से क्यां में से यह विना विरोधके सिद्ध हुआ।

- अ जिस भवमें मानकपायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोधकपायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।
- - \* शेष कषायोंके उपयोग मजनीय हैं।
- अत्ति भवमें मायाकशयके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोध और मानकशयके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।

- § १०१. कृदो ? तेसिं तण्णांतरीयचादो ।
- को भोवजोगा भजियव्या ।
- १ १०२. किं कारण १ मायोवजोगेसु जदण्णपरिचासंखेज्जमेचेसु जादेसु तची
  संखेज्जगुणमद्वाणमृविर गंतुण लोमस्सासंखेज्जोवजोगाणमप्पचिदंसणादो ।
- \* जत्थ लोहोबजोगा असंखेजा तत्थ कोह-माण-मायोवजोगा णियमा असंखेजा।
- ६ १०२. जस्य णिग्यभवग्गहणे लोभोवजोगा असंखेज्जा जादा तिम्म णिरुद्धे सेसकसायोवजोगा णियमा असंखेज्जा होति, तेसिमसंखेज्जचामाचे णिरुद्धलोभकसायस्स वि असंखेज्जोवजोगाणमणुष्यचीदो । एवं ताव णिग्यगदोए मञ्जेसि कसायाणं संखेजजासंखेजजीवजोगाण पादेक्क णिरुमणं काद्ण मण्णियासविद्यी पहतिद्या । संपिष्ट एसो चेव सण्णियासविद्यी स्वित्रेद्या । संपिष्ट एसो चेव सण्णियासविद्यी स्वित्रेद्या । संपिष्ट एसो चेव सण्णियासविद्यी देवगदीए वियजासमहत्वेण जोजेयच्यो चि पदण्यायणद्वसिद्याह—
- अतहा णेरइयाणं कोहोबजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं लोभोव-जोगाणं वियप्पा।
- \* जाहा णेरइयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोव-जोगाणं वियप्पा।
- ६ १०१ क्योंकि वे उनके अविनासाधी है। अधीत क्रोध और मानके उपयोग असंस्थात होनेस्र तहमायोग्य स्थान जाकर ही मायाके उपयोग असंस्थात होते हैं, इसिक्ट मायाके उपयोग असंस्थात होने पर क्रोध और मानके उपयोग असंस्थात होंगे ही यह नियम है ऐसा इनमें अविनासाव हैं।
  - लोभकपायके उपयोग भजनीय हैं।
- ६ १०२- क्योंकि मायाकपायके उपयोगोंके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण होनेपर वहाँसे संख्यातगुणे स्थान आगे जाकर छोभकपायके असंख्यात उपयोगोंकी उत्पत्ति देखी जाती हैं।
- अं जिस भवमें लोभकषायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ कोघ, मान और मायाकषायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।
- - \* जिस प्रकार नारिकयोंके कोधकपायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं
- उसी प्रकार देवोंके लोभकषायके उपयोगोंके सन्निकर्पविकल्प होते हैं।
- अत्त प्रकार नारिकयोंके मानकपायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं
   उसी प्रकार देवोंके मायाकपायके उपयोगोंके सन्निकर्पविकल्प होते हैं।

- अहा णेरहयाणं मायोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं माणोव-जोगाणं वियप्पा।
- अल्ला पोरह्याणं लोभोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं कोहोव-जोगाणं वियप्पा।
- १०४. एदेसिं सुनाणमत्थपरूवणा सुगमा । संविह तिनिक्स-मणुसगदीसु
  णित्थ एसो सण्णियासमेदो, तत्य संखेज्जवस्मिये भवग्गहणे सन्वेतिमविसेसेष संखेज्जोवजोगणियमदंसणादो । असंखेज्जवस्मिये वि सन्वेतिमसंखेजोव जोगत्तेण णाणत्ताभावादो । कि कारणं १ अबह्विद्यस्वाडीए सन्वेतिमसंखेजोसु आगरिसेसु लोभ-मायादिकमेण गदेस सहं विस्तिस्विधिवाडीए तत्थप्पत्तिणियमदंसणादो ।
- \$ १०५. एवमेत्तिएण पत्रंथेण गाहापुट्यद्भम अन्यविहासणं कार्ण संपहि गाहापच्छिमद्भमक्रविय अदीदकालसंबंधेण अवप्याबहुअ परूवेमाणो तद्वसरकरणहु-माह—
  - \* जेसु ऐरइयभवेसु असंन्वेजा को होवजोगा माण-माया-लोभोव-
- \* जिस प्रकार नारिक्योंके मायाकषायके उपयोगोंके मन्निकर्प विकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके मानकषायके उपयोगोंके मन्निकर्पविकल्प होते हैं।
- अजिस प्रकार नारिकयोंके लोभकपायके उपयोगोंके मन्तिकपिकल्प होते हैं।
  उसी प्रकार देवोंके क्रोधकपायके उपयोगोंके मन्तिकपिवकल्प होते हैं।
- ६९४. उन सूत्रोंके अर्थका कथन सुगम है। अब तियं ब्रगीत जोर मनुष्यगतिमें यह सिन्कर्पभेद नहीं है, क्योंकि वहाँ संस्थात वर्षको आयुवाल भवनवण्य भीतर सभी कषायों के सामकरूपसे संक्यात उपयोगोंका नियम देखा जाता है। अर्मस्यात वर्षको आयुवाले भवमें भी सभी कषायोंके अर्सस्यात उपयोगरूपसे नानात्रका अभाव है, क्योंकि अवस्थित परिपाटीके द्वारा लोग. मारा आदिके कससे सभी कपायोंके अर्सस्यात परिवर्तन वारोंके होने पर एकबार विस्मृद्ध परिपाटीके आश्रयसे वहाँ नानापनेकी उपयोक्त नियम देखा जाता है।

विज्ञेपार्थ — तिर्यक्षगित और मनुष्यातिमें लोभ, माया, क्राय और मान इस क्रमसे यह जीव चारों कपायों में असंस्थात वार तक गुनः गुनः उपयुक्त होता रहता है, इसलिए तो संस्थात वर्षकों आयुवाले भवमें चारों कपायों के संस्थात वर्षकों आयुवाले भवमें चारों कपायों के संस्थात महूरा उपभागभेद बतला कर वहाँ नानात्वका निषेष किया है। तथा असंस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें भी चारो कषायों के असंस्थातवार सहूरा उपपाग पियतनी के बाद ही एक बार विसहूदा परिपाटी से उपयोग पियतनी के बाद ही एक बार विसहूदा परिपाटी से उपयोग सिवर्तन के बार विसहूदा वर्षायों के स्थालन सम्भव है। इसलिए वहाँ भी चारों कपायों के असंस्थात सहूदा उपयोगों को स्थालने स्वलान में स्वलान नापने का निषेष किया है।

- § १०५. इस प्रकार इतने प्रवन्धके द्वारा गाथाके पूर्वार्धके अर्थका स्पष्टांकरण करके
  अब गाथाके उत्तरार्धका अवलम्बन लेकर अतीत कालके सम्बन्धसे भवके अल्पबहुत्वको
  कहते हुए उसका अवसर करनेके लिए कहते हैं—
  - 🚁 नारकियोंके जिन भर्वोमें क्रोधकषायके उपयोग तथा मान, माया और

# जोगा वा, जेसु वा संग्वेजा, एदेसिमहण्हं पदाणमप्पाबहुद्धं ।

§ १०६. एन्य णिर्यगदीए ताव पयदपह्वणं वचहस्सामो ति जाणावणहुं णेरहयभवाणमहियरणभावेण णिहेसां कओ 'जेसु णेरहयभवेसु' ति । ते च अदुभेद-भिण्णा । तं जहा—कोहस्म असंखेजीवजीशिया, माणस्मासंखेजीवजीशिया, माणस्य असंखेजीवजीशिया, लोभस्य असखेजीवजीशिया, कोहस्म संखेजीवजीशिया, माणस्य संखेजीवजीशिया, मायाए संखेजजीवजीशिया, लोभस्य संखेजीवजीशिया चेदि । एदेसि-मद्रण्डं पदाणमदीदकालगंबंधणप्यावहलं कायव्यमिदि सत्तस्य सम्रचयरथी ।

# **\* तत्थ उवसंदरिसणाए करणं ।**

- ६ १०७. किमुवगदिग्मणाकाणं णाम ? उवसंदरिमणाकाणं णिदिसणकाणं णिणणयकाणांमदि एयट्टा । कोहादिकसायाणं सखेजोवजोगिगाणमसंखेजोवजोगिगाणं च भवाण विसयविभागजाणावणद्वमुवसंदरिमणामुहेण कि पि अट्टपद पयदप्पावहुअ-साहण वज्रहस्टामा ति एसा एदस्स सत्तस्स भावत्था ।
- \* एक्सिम वस्से जात्तियाओं को होबजोगद्धाओं तत्तिएण जाहण्णा-संग्वेजयस्स भागों जो भागलद्धमेत्तियाणि वस्साणि जो भवो तिम्ह लाभकपायके उपयाग अमुख्यात होते हैं अथवा जिन भवोंमें ये सब उपयोग सख्यात होते हैं, उन आठों पढोंका अन्यवहत्व इस प्रकार है।
- ५ १०६. यह नरकगतिमें सर्व प्रथम प्रकृत प्ररूपणाको वतलाते है इस वातका ज्ञान करानेक जिए नाग्रक्त्योगे भवोका 'जेलु जग्रह्यभवेलु' इस प्रकार अधिकरणरूपसे निर्देश किया है। और वे भव थाठ प्रकार के है। यथा—को अपने अग्रस्थात उपयोगवाले भव, मानाकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव, लोभ कपायके असख्यात उपयोगवाले भव, लोभ कपायके असख्यात उपयोगवाले भव, कोभ कपायके संख्यात उपयोगवाले भव, माना कथायके संख्यात उपयोगवाले भव। इन आठों पर्वोका अतित कालके सम्बन्ध्यसे अल्पबहुत्व करना चाहिए इस प्रकार सन्ना समस्वयाक्रय अथे हैं।
  - \* प्रकृतमें अब उनका निर्णय करते हैं।
  - § १०० जाका—उपसंदर्भनाकरण पदका क्या अर्थ है ?

समाधान — उपसंदर्शनाकरण, निदर्शनकरण और निर्णयकरण ये तीनों एक अर्थके वाची शब्द है।

क्रोधादि कपायोंके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले भवोंके विषय-विभागका ज्ञान करानेके लिए उपसंदर्शनाद्वारा प्रकृत अल्पबहुत्वकी सिद्धि करनेवाले कुछ अर्थपदको कहेंगे यह इस सूत्रका भावार्थ है।

\* एक वर्षके भीतर क्रोध कपायके जितने उपयोगकाल होते हैं उनके द्वारा जवन्य असंख्यातको माजित किया, जो भाग उपलब्ध आया उतने वर्षप्रमाण जो

[ उवजोगो ७

# असंखेजाओ कोहोबजोगद्धाओ ।

६ १०८. एदेण सत्तेण कोहस्स सखेओवजोगिगाणमसंखेज्जोवजोगिगाणं च भवग्गहणाणम्बरांदरिसण क्यं होह । तं क्यं ? एगवस्मवभंतरे संखेजसहस्ममेत्रीओ कोहीयजीगदाओं होति । अतीमहत्त्वभंतरे जह एगा कोहीयजीगदा स्वभह ती एग-वस्सर्भंतरे केत्तियमेत्तीयो लहामो ति तेरासियकमेण तासिमध्यत्तिदंसणादो । पणी एदाहि एगवस्मद्भंतर कोहोवजोगादाहि जहण्णासंग्वेजयस्य भागो चेन्नद्यो । संग्वेज-सहस्यमेत्राणम्बजोगाण जड एगवस्यपमाणं लब्भड तो जहण्णपरित्रासंखेजमेत्राण-मुवजोगाणं केत्तियमेत्ताणि वस्साणि लहामी ति एवं तेगसियं कारण पमाणेण फल-गणिदिच्छाए ओवडिदाए जहण्णपरितासंखेलयस्य संखेलदिभागमेत्ताणि स्वाणि आगच्छंति । पुणो एत्तियाणि वस्साणि जो भवा भागलद्वमेत्ताणि वस्साणि घेत्तण जो भवो त्ति भणिदं होदि । तम्हि असंखेजाओ कोहोबजोगद्धाओ । कि कारण ? एग-वस्सर्भतरे जह संखेजसहस्समेचीओ कोहोवजोगढाओ लब्भति ता अणंतरणिहिट-भागलद्भमेत्तवस्सेस केत्वियमेत्तीओ लहामो ति तेरासिय काटण जोइदे जहण्णपरिता-संखेजमेत्तीणं कोहोवजोगद्वाणमेत्थवलंभादो । एवमेदेण सत्तेण काहस्य संखेजासंखेजो-

## भव होता है उसमें क्रोधके असख्यात उपयोगकाल होते हैं।

६ १०८, इस सन्न द्वारा क्रोधकषायके संख्यात उपयोगावाले और असंख्यात उपयोग-वाले भवोंका निर्णय किया गया है।

### अंका-वह कैसे १

समाधान-एक वर्षके भीतर क्रोध क्षायके संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकाल होते है, क्योंकि अन्तर्महर्न कालके भीतर यदि कोधकषायका एक उपयोगकाल प्राप्त हाता है तो एक वर्षक भीतर कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक विधिसे संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकालोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। फिर एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए क्रोधकषायके इन उपयोगकालोंके द्वारा जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करना चाहिए— संख्यात हजार उपयोगोंका यदि एक वर्षप्रमाण काल प्राप्त होता है तो जघन्य परीता-संख्यातप्रमाण उपयोगोंके कितने वर्ष प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रेराशिक कर फलराशिसे गणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिसे भाजित करने पर जघन्य परीतासंख्यातके संख्यातवे भाग प्रमाण अंक प्राप्त होते हैं। पुनः इतने वर्षोंका जो भव है अर्थात पूर्वोक्त त्रेराशिक करने पर जो भाग छब्ध आया उतने वर्षोका जो भव है यह उक्त कथनका तात्वर्य है, उस भवमें कोध कषायके असंख्यात उपयोगकाल होते हैं, क्योंकि एक वर्षके भीतर क्रोधकषायके यदि संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकाल प्राप्त होते हैं तो अनन्तर प्राप्त हुए जिस भागका निर्देश कर आये है तत्प्रमाण वर्षींक भीतर क्रोधकषायके कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक करके देखने पर कोधकषायके जधन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस सूत्रक द्वारा क्रोधकषायके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले भवोंके विषयविभागका सम्यक प्रकारसे निर्णय कर दिया गया है. क्योंकि

वजोगिगाणं भवाणं विमयविभागो सम्मधुयसंदरिसदो होदि, सुनुदिद्वविसपादो उबरिमाणं सन्वेसिमेवासंसेजोवजोगियत्तदंसणादो । तत्तो हेट्टिमाण च सन्वेसि संसेजो-वजोगियनुवरुभादो ।

 ६ १०९. संपित्त सेसकसायाणं पि एव चेव संखेआसंखेजोवजोगिगाणं भवाणं विसर्यावभागो उवसंद्रांतिस्वच्चो चि पदण्यायणद्वम्यवसिमस्चमाह—

#### \* एवं माण-माया-लोभोवजोगाणं।

५ ११०. जहा कोहस्म जहण्णपिरनासंखेळमेनोवजोगाणं विमल्नो पढाविदो एवमेट्रेनि पि कसायाणं कायव्यं, अपपपणो एगवस्तीयजोगेहि जहण्णपिरनासंखेळायस्स भाग घेन्ण तथ्य भागळ्डमेनवस्सेहि तहुप्पनि पिड बिसेसामादो । संपर्ध द्रदस्से-वय्यस्स सुहाववाहण्डहस्य सादिहिस्रहेण किं च पढ्यणं कस्सामो । तं कर्यं ? तस्य कोहस्स एगवस्तीयजोगा एदे २७, भाणस्स एगवस्सीयजोगा एदे १८, मायाए एग-

सूत्रमें निर्दिष्ट किये गये भवसे थागेके सभी भव असंख्यात उपयोगवाले देखे जाते हैं । तथा उससे पूर्वके सभी भव संख्यात उपयोगवाले उपलब्ध होते हैं ।

विशेषार्थ — नारकियों की कितनी आयुके किस भव तक क्यों तो कोष कषायके संवात उपयोगकाल होते हैं अर आगे से सब भवां में क्या अमंख्यात उपयोगकाल होते हैं इस बातका उत्तर सुद्ध हागा सम्बद्ध अकार से निर्णय किया गया है। सामान्य निरम यह है कि एक अन्वर्सहृतंक भीतर कोषादि क्यायों का एक उपयोगकाल होता है, इसलिए एक वर्षके भीतर संख्यात हजार उपयोगकाल हुए। इस नियमक अनुसार इन उपयोगकालों का जयन्य परीतानस्थातमें भाग देने पर पत्ति कर्ष प्राप्त होंगे उतने वर्षका जो भव होता है उसमें नियमसे असंख्यात उपयोगकाल सुष्ठाटित हो जाते हैं। स्पष्ट है कि इस भवने कम आयुवाले नारिकयों के जितने भव होते हैं उनमें कोष क्यायके संख्यात उपयोगकाल ही प्राप्त होते हैं अरोर पूर्वीक भव सहित आगेक जितने भव होते हैं उनमें कोष क्यायके असंख्यात उपयोगकाल ही प्राप्त होते हैं।

६ १०९. अब शेष कषायोंके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले भवोका विषय विभाग इसी प्रकार निर्णीत करना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगोका सन्न कहते हैं—

 इसी प्रकार मान, माया और लोभकपायके उपयोगवाले भवोंका विषय-विभाग जानना चाहिए।

५१० जिस प्रकार क्रोध क्यायके जघन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगींका विषय कहा उसी प्रकार इन कपायोंका भी करना चाहिए, क्योंकि एक वर्षके भीतर प्राप्त होनेवाले अपने-अपने उपयोगों अयौन उपयोगांकालोंके ह्यारा जघन्य परीतासंस्थातको भाजित कर वहाँ जो एक भाग लच्च आवे तत्यमाण वर्षोंके द्वारा मान, माया और लोभ क्षायके जचन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगकालोंकी उपयोग होनेकी अपेक्षा उक्त कथनसे इस कथनमें कांह भेद नहीं है। अब इसी अर्थका सुख्यपूर्वक ज्ञान करानेके लिए यहाँपर संदृष्टि द्वारा कुळ कथन करेंगे।

शंका-वह कैसे ?

समाधान--प्रकृतमें कोधकषायके वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये हैं--२७, मान-

वस्सोवजोगा ६, लोभस्स एगवस्सोवजोगा ३। एदेसि भजमाणजहण्णपरिचासंखेजभेचोवजोगपमाण संदिद्वीए अङ्ग्वस्सयभेनिमिद गहेयन्त्रं १०८। पुन्त्रुचसलागाहिं
तेरासियकमेणेदमोविद्वयं जहाकममुष्पाइदेवस्माणि कोहस्स ४, माणस्स ६, मायम्र्र १८, लोभस्स ३६। एत्थ कोहस्स लद्धवस्माणि थोवाणि, माणस्स मखेजआगम्बर्धाः
याणि, मायाए संखेजजुणाणि, लोभस्स सखेजजुणाणि। तदो कोहस्स जहण्णपरिचासंखेजजमेचोवजोगियवस्सेहिता संखेजजागम्बर्धियमेनवस्माणि जाव ण गदाणि नाव
माणस्स जहण्णपरिचासखेजजमेचोवजोगा ण भवंति। माणवस्सेहिता संखेजजुणमेचन
सस्माणि जाव ण गदाणि नाव मायाए जहण्णपरिचासंखेजजमेचोवजोगा ण संभवंति।
मायावस्सेहिता संखेजजुणमेचक्समाणि जाव ण गदाणि नाव लोभस्स जहण्णपरिचासंखेजजमेचोवजोगा ण होति चि चेचन्त्रं। तीसमेसा संदिद्वी—

§ १११, एत्थ एगकादो उवस्मिसन्वसुण्णहाणाणि असंखेन्जोवजीगिगा भवा

कथायक एक वर्षक भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये है— १८ मायाकपायक एक वर्षक भीतर प्राप्त हुए उपयोग ६ है और लोभकपायक एक वर्षक भीतर प्राप्त हुए उपयोग ६ है। इनकी भज्यमान राशि जयन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाल है, सहिष्टम उसका प्रमाण एक भी आठ १०८ प्रहण करना चाहिए। अब पूर्वोक शलाकाओं के द्वारा येराशिकाविष्य इसे भाजित करने पर कसमे उरक्ष हुए वर्ष कापकपायक प्रभाव प्राप्त होता येराशिकाविष्य इसे भाजित करने पर कसमे उरक्ष हुए वर्ष कापकपायक प्रभाव होता येराशिकाविष्य इसे भाजित करने पर कसमे उरक्ष हुए वर्ष कापकपायक प्रभाव होता है। उसी लोभकपायक वर्ष मंद्यातवे भाग अधिक है, उनसे मायाकपायक वर्ष मंद्यातवे भाग अधिक है, उनसे मायाकपायक वर्ष मंद्यातवे भाग अधिक है, उनसे मायाकपायक वर्ष मंद्यातवे भाग अधिक है। इसिलाए कोपकपायक जमन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोग वर्षो वर्षो संख्यातन प्रमाण उपयोग नहीं होते हैं तब तक मायाकपायक वर्षो संख्यातमाण उपयोग नहीं होते है तथा मायाकपायक वर्षो संख्यातमाण उपयोग नहीं होते हैं तथा सुष्ट मुख्य संबुध सुख्य सुक्ष में हैं।

§ १११. यहाँ पर संदृष्टिमें एक अंकसे आगेके सब शून्यस्थान असंख्यात उपयोगवाले

१. ता • प्रतौ --कमेण णे (ए) दमोबट्टिय इति पाठः ।

त्ति गहेयच्या । कोहस्स असंखेजीवजीगिगा भवा पुरुवमेव पारमंति, तदो माणस्स, तदो मायाए, सन्वपच्छा लोभस्स असंखेजजीवजीगिगा भवा पारमंति । एगंकादो हेड्डिम-मन्वसुण्णद्दाणाणि संखेजीवजोगिगाभवा ति गेण्डियच्या । कोहस्स संखेजीवजोगिगाभवा पुरुवमेव समप्पंति, तदो पच्छा माण-माया लोहाणं संखेजीवजोगिगाभवा अपप्पणणो पाजोग्गमदाणं गंतृण जहाकमं समप्पंति ति घेतच्यं । एवमेतिएण पवधेण उत्तमदिसणा-करणं समाणिय संपित एदम्हादो साहणादो पयदप्पावहुअपरूवण्यकुविसं पवंधमाह-

\* एदेण कारणेण जे असंखेजलोभोवजोगिगा भवा ते भवा थोवा।

§ ११२. तेण कारणेण कृष्यपच्छा एटेसि पारंभी तेणेदे सव्यव्धीया ति भणिदं होड । तेसि पमाणं केत्तियं ? एगवस्मव्भंतत्कोभीवजोगेडि जहण्णपिन नासेखेझे भाने हिंदे तत्थ भागलद्धमंखेज्जक्रवमेत्रवस्तिहिं पिटीणतेत्तीमं सागगेवमपमाणा होदृण पुणो अदीदकालप्पणाएँ अणता ति घेत्तव्या, पादेकमणत्वागमेदेसु भववियप्पेसु एगजीवस्स समुप्पतिदंमणाटो । तदो एटे सब्वे संभ्य अर्णतसंखाविष्ठणणा होदृण सव्यव्योवा ति

भवोंको मृनित करते है एमा प्रहण करना चाहिए। क्रांथकपायक असंस्थात उपयागवाले भव पहले हो प्रारम्भ हो जाते है। तदनन्य मानकपायक, उनक याद मायाकपायक और सबक वाद लोभकपायक असंस्थात उपयोगवाले भव प्रारम्भ होते हैं। एक अंकसे पूर्वक सब अरुम्यायान स्थेयात उपयोगवाले भवोंक मूचक हे एसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। क्रांध-कपायक संस्थात उपयोगवाले भव वडले ही समाप्त हो जाते है। उनक बाद मान, माया और लंभकपायक संस्थात उपयोगवाले भव यहले ही समाप्त हो जाते है। उनक बाद मान, माया और लंभकपायक सस्यात उपयोगवाले भव अपने अपने यांच्य स्थान तक जाकर क्रमसे समाप्त होते हैं एसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इतने प्रवन्यक हारा उपयंद्योगाकरणको समाप्त क्या अब स्थायनक अनुसार प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन करनेक लिए आंगेक प्रवन्यक लंको हो है—

\* इंग कारणसे लोभकपायके जो असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे सबसे थोडे हैं।

९ ११२ जिस कारणसे लोभकपायके असंख्यात उपयोगवाले भवोंका सबके बाद प्रारम्भ होता है, इसलिए ये सबसे थांड़े है यह उक्त कथनका तालवर्ष है।

इंका--- उनका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए लांभकषायके अपयोगोंके द्वारा जघन्य परीता-संस्थातके भाजित करने पर वहाँ लब्ध हुए एक भागप्रमाण जा संस्थात वर्ष उनसे हीन तैतीस सागरोपप्रप्रमाण होकर पुनः अतीत कालकी मुख्यतासे वे अनन्त हैं ऐसा यहाँ प्रहणकरना चाहिए, क्योंकि प्रयक्ष-प्रयक्ष अनन्तवार भेदवाले भयविकल्पोमें एक जोवकी उत्पत्ति देखी जाती है।

१ ता०प्रती० उर्बारमसञ्जसुण्णद्वाणाणि अमखेजजीवजीमिगा भवा एदाणि दसवस्तसहस्साणि तदो समयुक्तरादिकमेण गोण्हयञ्च जाव तींच सागरांवमाणि ति पुत्र्यमेव इति शठ ।

२. ता०बा०प्रत्यो - पणणाए इति पाठः।

णिहिद्रा ।

- \* जे असंखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- § ११३. किं कारणं १ तत्तो पुन्यमेव एदेसि पारभदमणादो । जह वि एत्थ
  हेड्डिमभववियप्पा उविगमभवियप्पाणमसस्त्रेज्जदिभागमेता चेव तो वि णासंस्रेज्जगुणनमेदेसिं विरुज्झदे, हेड्डिमभववियप्पेसु पादेकमसंस्रेज्जपिवाडीओ वोलाविय पुणो
  उविगमभववियप्पेसु समयाविगेहेण संकृतिणियमदंसणादो । तेणुविगमभववियप्पा दोण्हं
  पि समाणा होद्ण पुणो हेड्डिमवियप्पे अस्तिवृण पुन्विक्लेडिती एदं असंस्रेज्जगुणा
  ति चेत्वर्जः ।
  - \* जे असंखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
  - ६ ११४, एत्थ वि कारणपरूवणा सुगमा, अणंतगदीदपबंधेणेव गयन्थत्तादो ।
  - \* जे असंखेजकोहोबजोगिगा भवा ते भवा असंखेजग्रणा।
  - § ११५. एत्थ वि कारणं अणंतरपरूविदमेव ।
  - \* जे संखेजको होवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।

इस्टिए ये सब मिलकर अनन्त संख्यारूप होकर सबसे स्तोक है यह जिर्देश किया है।

जो मायाकपायके असल्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असल्यातगुणे हैं।

९१२. क्यों कि उनसे पहले ही इनका प्रारम्भ देखा जाता है। यद्यपि यहाँ पर अध्यत्त भविकल्य उपिस भविकल्यां असंस्थात प्राप्त भविकल्य उपिस भविकल्यां असंस्थात प्राप्त हो है। तो भी य असंस्थात पुणे है यह विरोधकां नहीं प्राप्त हांता. स्थों कि अध्यत्त भविकल्यों में प्रथक्-पृथक असंस्थात परिपाटियों को विताकर पुनः उपिस विकल्यों में आगमक अनुसार मंक्रान्तिका नियम देखा जाता है। इसिलए उपिस भविकल्य होनों के ममान हो कर पुनः अध्यत्त भविकल्यों का आव्रयक्त लें। असंस्था प्रदेश में प्रमा यहाँ प्रहण करना वाहिए।

विश्वेषार्थ — मायाकपायक असंस्थात उपयोगवाले भव पहले प्रारम्भ हो जाते है और लोभकपायक असंस्थात उपयोगवाले भव वाटमे प्रारम्भ होते हैं। इसलिए मायाकपायके असंस्थात उपयोगवाले सभी भवविकल्प लोभकपायके असंस्थात उपयोगवाले मभी भवविकल्पोसे असंस्थात उपयोगवाले मभी भवविकल्पोसे असंस्थातमुणे हो जाते हैं यह उक्त कथनका तात्वर्य हैं।

- मानकषायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- े ११५. यहाँ भी कारणका कथन सुगम है, अनन्तर पूर्व कहे हुए प्रवन्धसे ही उसका झान हो जाता है।
  - अं जो कोधकषायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- § ११५. यहाँ पर भी वहीं कारण जानना चाहिए जिसका कथन इसके पूर्व कर आये हैं।
  - अ जो क्रोधकपायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

५११६. असंखेज्जोबजोगिगसवाणमसंखेज्जदिमागपमाणचादो णेदेसिमसंखेज्जगुणचं घडदि चि णासंकणिज्जं, तहामांदे संते वि हेद्विममवपिवचेहिंतो उबिरममवपिवचाणमसंखेज्जगुणचीणचावलंबणेणासंखेज्जगुणचसाहणादो । तं जहा—एगो
णेरहएपुःपज्जमाणो दसवस्सतहस्साउएपुववण्णो । एवपुववण्णस्स संखेज्जोवजोगिगमवसलागा एका जादा । पुणो वि एदेणेव विहिणा दसवस्सतहस्सिम असंखेज्जावाप्रयाज्जिय तदो एगवारं समयुचारदसवस्सतहस्साउअभविम उववण्णो । पुणो पुज्वणिरुद्धदसवस्सतहस्सहस्स्मविम असंखेज्जवारपुष्पिजय तदो समयुचरभविम विदयवार ।
प्रववण्णो । पुणो वि एदेणेव विहिणा उप्पाइजमाणे समयुचराउवभवा वि असंखेजमेचा
जादा । एवं संजादेसु पुणो एगवारं इसमयुचराउअभविम उववण्णो । पुणो प्लाव्हिय
समयुचरभविम समयाविरोहेण संखेजवारपुष्पिजय तदो विदियवारं दुसमयुचरभविम
जववण्णो । एवं णेदन्जं जाव दुसमयुचरभवियप्पा असंखेजा जादा वि । एवं
विसमयुचरशिक्ष वि सप्तृष्पाद्य णेदन्जं जाव उकस्तसंखेजोवजोगिगभवं पचो चि ।
तदो उकस्तसंखेजोवजोगिगभविम समयाविरोहेणासंखेजवारपुष्पिजय पुणो एगवारं
जहण्णपरित्तासंखेजभेचोवजोगिगभविम समयाविरोहेणासंखेजवारपुष्पिजय

\$ ११६ श्रंका—कोधकघायके संख्यात उपयोगवाळे अव असंख्यात उपयोगवाळे भवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं. इसळिए ये असंख्यातगुणे नहीं हो सकते ?

भविम्म असंखेजवारमुप्पजिय तदो विदियवारं समयुक्तरभविम्म सम्रुप्पजदि । एवमेत्य वि असंखेजवारमुववण्णो । एवं समयुक्तरादिकमेण उवित्मासंखेजोवजोगिगमवेमु वि णिरंतरमुप्पायणविद्धि काद्ण णेदव्यं जाव तेत्रीसं सागरोविमयचित्रभवे ति । एदमेगं भवपरिवत्तं काद्ण एवंविद्दा अणंता भवपरिवत्ता णेदव्या, अदीदकारूप्पणए भवपरि-वत्ताणं तप्पमाणचोवरुमादो । जेणेत्य द्वेद्विमयवपरिवत्ते उवरिसम्भवपरिवत्ता असंखेजयुणदीणा जादा तेणासंखेजकोद्दोवजोगिगभवाणमुविर तस्सेव संखेजोवजोगिगभवा असंखेजयुणदीणा त्रिपात तप्पात ।

- \* जे संखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § ११७. केलियमेचो विसेसो १ कोइस्स संखेजोबजोगिगमबाणमसंखेजमाग-मेचो । किं कारणं १ कोइस्स संखेजोबजोगिगमवैहिंतो विसेसाहियमद्वाणं विसईकरिय एवेसिमविदिचादो ।
  - \* जे संखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § ११८. एत्य वि सयगुणगारी जह वि संखेजरूवमेची तो वि विसेसाहियचमेद ण विरुज्ज्ञदे, हेड्डिमभवपरिवचेहिंती उविरेमभवपरिवचाणमसंखेजगुणहीणचे संते वि सयगणगारस्स तत्य पाडण्णियाभावादो ।

फिर भी इसी विधित पूर्वोक भवमें असंख्यात वार उत्पन्न होकर तदनन्तर दूसरी वार एक समय अधिक भवमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस भवमें भी असंख्यात बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक समय अधिक आदिके कमस्ते उपरिम्म असंख्यात-उपयोगवाळे भवामें भी तिरन्तर उत्पन्न करानेकी विधि करके तेतीस सागरोपमप्रमाण अन्तिम भवके प्राप्त होने तक उत्पन्न कराते हुए ले जाना चाहिए। यह एक भवपरिवर्तन करके इसी फ्रकार अनन्त भव परिवर्तन कराने चाहिए, क्योंकि अतीत काळको मुख्यतासे भवपरिवर्तन तरुणाम उपलब्ध होते हैं। चूंकि यहाँ अध्यस्त मव परिवर्तनीसे उपरिम्म भवपरिवर्तन असख्यातगुणे होन हुए, इसलिए कोधकृषायक असंख्यात उपयोगवाळे भवोंसे उसीके संख्यात-उपयोगवाळे भव

- जो मानकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § ११७ **जंका-**-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—कोधकवायके संख्यात-उपयोगवाले भवोंके असंख्यातवे भागप्रमाण है, क्योंकि कोधकवायके संख्यात उपयोगवाले भवसे विशेष अधिक अध्वानको विषयकर ये अवस्थित हैं।

- # जो मायाकवायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § ११८. यहाँपर भी अपना गुणकार यद्यपि संख्यात अंकप्रमाण है तो भी इनका विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधस्त्त भवपरिवर्तनोंसे उपरिम भवपरिवर्तन असंख्यातगुणे हीन होनेपर भी अपने गुणकारको वहाँ प्रधानता नहां है।

\* जे संखेजलो भोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।

§ ११९. केलियमेचो विसेसो १ पुन्विन्छाणमसंखेजभागमेचो । एवमेदेसि-मङ्ग्यहं पदाणं णिरयगहपदिबद्धाणं सकारणमप्पाबङ्गुअं परूषिय संपद्घि देवगदीए वि एसो चेव अप्याबङ्गुआलांवो विलोमक्रमेण जोजेयन्वो चि पदुष्पाबणह्रमप्पणासुत्तमाइ---

जहा गेरइएसु तहा देवेसु । णवरि को हादो आढवेयन्वो ।

क्षतं जहा ।

६ १२१. सगमं।

\* जे असंखेजको होवजोगिगा भवा ते भवा थोवा।

जे असंखेलमाणोवजोगिमा भवा ने भवा असंखेलगणा।

जे असंखेजमागोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगणा।

\* जे असंखेजलोभोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगणा।

जो लोभकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।

§ ११९. जंबा--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—पहले जो विशेषका प्रमाण बतलाया है उनके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इस प्रकार नरकातिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ परोंके अल्पबहुत्वका सकारण कथन करके अब बिलोमकमसे देवगतिमें भी यहां अल्पबहुत्व आलाप योजित कर लेना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए अर्पणासूत्रको कहते हैं—

\* जिस प्रकार नारिकयोंमें प्रकृत अन्यबहुत्व है उसी प्रकार देवोंमें है। इतना विशेष है कि देवोंमें क्रीधकषायसे प्रारम्भ करना चाहिए।

§ १२०, जिस प्रकार नारिकयों में प्रकृत अल्पनहुत्वका कथन किया है उसी प्रकार देवों में भी करना चाहिए। इतनी चित्रेषवा है कि क्रोधकायसे अल्पनहुत्वका प्रारम्भ करना चाहिए। हो क्रोधकयायसे आरम्भ कर परचादानुपुत्तीं योजना करनी चाहिए यह उक्त कथनका तास्य है। अब इसी विषयके योजनाक्रमको दिखलानेक िलये आरोक सुत्रमन्यको कहते हैं—

**\* वह कैसे** ?

६१२१ यह सूत्र सुगम है।

\* जो क्रोधकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव सबसे स्तोक हैं।

जो मानकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

जो मायाकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

जो लोभकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

- जे संखेजलोभोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगणा।
- जे संखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- जे संखेळमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया ।
- # जे संखेडकोघोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § १२२. सुगमत्वाभात्र किंचिडकच्यमस्ति । णवरि भवपरिवर्चे भण्णमाणे दसवस्त्रसहस्त्रमादिं काद्ण समयुक्तरादिकमेण णेदच्वं जाव एकक्तीससागरोविमयभवे ति । एत्य तिरिक्ष-मणुसगदीसु पयदप्याबहुअमग्गणा ण संगवड, तत्य सच्वेसिं कसायाणं संस्रेजासंस्त्रेजोवजीविगमवाणं समाणतेण पयदमेदाणवर्लमादी ।
  - \* विदियगाहाए अत्थविहासा समता।
- ९ १२३. सुगममेदमुवसंहारवकः । संपिष्ठः तदियसुत्तगाहाए जहावसरपत्तमत्थ-विहासणं क्रणमाणो सत्तपत्रंभम्रतरं भण्ड----
- \* 'उवजोगवग्गणाओ कम्ह कसायम्हि केत्तिया होति' ति एसा सब्वा वि गाहा पुरुक्कासन्तं।
- १२४. एसा सच्चा वि तिदयमाहा सपुज्वद्ध-पच्छद्वा पुच्छासुत्तिमिदि भणिदं

   होदि। किमेदेण पुच्छिआदे ? कोहादिकसायविसयाणस्रुवजोमवरगणाणं प्रमाणमोघादेसीहि
  - \* जो लोभकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
  - जो मायाकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
  - \* जो मानकषायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
  - जो क्रोधकषायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § १२२. सुगम होनेसे यहाँपर कुछ वक्तव्य नहीं है। इतनी विशेषता है कि अव-परिवर्तनका कथन करनेपर दस हजार वर्षसे छेकर एक समय अधिक आदिक कमसे इकतीस सागरोपम भव तक छे जाना चाहिए। वहाँ तिर्यक्रपाति और सनुख्यातिर्मे प्रकृत जल्पबहुत्व प्रकृषणा सम्मव नहीं है, क्योंकि उनमें सभी कषायोंके संख्यात-ययोगवाले और असंख्यात-वर्षगोगवाले अवोंके समान होनेसे प्रकृत भेद नहीं पाया जाता।
  - इस प्रकार दसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ।
- § १२३. यह उपसंहारवाक्य सुगम है। अब अवसर प्राप्त तीसरी सूत्रगायाके अर्थका ज्याच्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—
- # 'उवजोगवग्गणाओ किम्ह कसायिम्ह केचिया होंति' इस प्रकार यह समस्त गाथा प्रच्छाचत्र है।
- ९ १२४. पूर्वार्ध और उत्तरार्धके साथ यह समस्त ही तीसरी गाथा पृच्छासूत्र है यह उक्त कथनका तालर्थ हैं।
  - शंका-इसके द्वारा क्या पुच्छा की गई है ?

दुच्छिजदे । तत्थ गाहापुच्यदेण 'उवजोमवन्मणाजो कव्हि कसायम्हि केरिया होति' चि जोषेण पुच्छाणिरेसो कजो । पच्छदेण वि 'कदरिव्हे च गदीए केवडिया वन्गणा होति' चि जादेसविसया पुच्छा णिहिट्टा चि दहुच्चा, मदिमन्गणाविसयस्सेदस्स पुच्छाणिरेसस्स सेसासेसमन्गणाणं देसामासयभावेणावट्टाणदंसणादो ।

- # तस्स विद्वासा।
- १२५. तस्सेदस्स तदियगाहासुचस्स कोहादिकसायाणमुवजीमवग्गणायमाण-विसयपुच्छाए वावदस्स अस्थविहासा एचो कीरदि चि वृत्तं होह ।
  - #तंजहा।
    - § १२६. सुगममेदं पुष्छावकं ।
- # उवजीगवरमणाओ दुविहाओ कालोक्जोगवरगणाओ आवोव-जोगवरमणाओ य ।
- ५१२७. उचजोगो णाम कोहादिकसाएहिं सह जीवस्स संपत्नोगो। तस्स वग्गणाओ वियप्पा मेदा चि एयट्टो। जहण्णोवजोगहाणप्पहुडि जाव उक्कस्सोव-जोगद्वाणे चि णितंतरमबद्विदाणं तन्त्रियप्पाणमुवजोगवग्गणाववएसो चि वृत्तं होह। सो च जहण्णकस्समावो दोहिं प्यारेष्टिं संसवह—कालदो सावदो च। तत्य कालदो

समाधान—इसद्वारा ओघ और आदेशसे क्रोधादिविषयक उपयोगवर्गणाओंका प्रमाण पुका गया है।

वहाँ गायाके पूर्वार्घ द्वारा 'किस कथावमें कितनी उपयोगवर्गणाएं होती हैं' इस प्रकार ओषसे प्रच्छानिर्देश किया गवा है तथा गावाके उत्तरार्घ द्वारा भी 'किस गतिमें कितनी वर्गणाएं होती हैं' इस प्रकार आदेशविषयक प्रच्छा निर्देष्ट की गई है ऐसा जानना साहिए, क्योंकि गतिसार्गणाविषयक इस प्रच्छा निर्देशमें शेष समस्त मार्गणाओंका देशामर्थक-भावसे अवस्थान देखा जाता है।

- # अब उसकी विमाण करते हैं।
- § १२५. क्रोधानि कवार्योको उपयोगवर्गणाओंको प्रमाणविषयक पूच्छामें ज्यापृत हुए
  इस इस तीसरे गाथासुत्रको आगे अर्थविभाषा करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - #:बहकैसे १
  - § १२६. यह एच्छाबाक्य सुगम है।
- अपयोगकर्मपारं दो प्रकारकी हैं—कालोगयोजवर्मणाएं और मानोपयोग-वर्मणाएं।
- \$ १२७. क्रोधादि कपायोंके साथ जीवके संप्रयोग करनेको उपयोग कहते हैं। उनकी वर्गणाएं अर्थात् विकल्प, भेद इस सबका एक अर्थ है। जपन्य उपयोगस्थानसे लेकर उन्तक्ष्ट उपयोगस्थान तक निरन्तर अवस्थित द्वुए उपयोगके विकल्पोंकी उपयोगक्यांण संक्षा है यह एक कबनका तारायें है। वह जपन्यभाव और उन्तक्ष्टभाव दो प्रकारसे सम्बद्ध है—काल्को

जहण्णावजोगकारुप्पहु जिज्ञाकस्तोवजोगकारु ति णिरंतरसविद्वराणं वियप्पाणं कारुोवजोगवग्गणा चि सण्णा, कारुविसयाओ उवजोगवग्गणाओ कारुोवजोग-वग्गणाओ ति गहणादो । भावदो तिव्वसंदादिभावपरिणदाणं करायुदयहाणाणं जहण्णवियप्पप्पहु जावुकस्तविषयप्पो ति छवहिकमेणाविद्वयाणं भावोवजोगवग्गणां ति ववएसो, भावविसेसिदाओ उवजोगवग्गणाओ भावोवजोगवग्गणाओ ति विवस्थि-यत्तादो । एवंविद्याओ द्विद्याओ उवजोगवग्गणाओ एत्याहिकपाओ ति एतो एदस्स सुत्तस्त भावत्यो । संपहि काओ ताओ कारुवेबजोगवग्गणाओ काओ वा आवोवजोग-वग्गणाओ ति विदेसियुण परुप्त परुप्त स्वरूप्त स्वरूप्त

\* कालोवजोगवरगणाओं णाम कसायोवजोगद्धहाणाणि ।

§ १२८. कसायाणमुवजोगो तस्त अद्धा काल्यपिन्छची कसायावजोगदा। तिस्से द्वाणाणि जहण्णुकस्सादिवियप्पा कालोवजोगवगणाओ णाम। कोहादिकसायोव-जोगजङण्णकालमुकस्सकालादो सोहिय सुद्धसेसम्मि एगरूवे पश्चिचे कसायावजोगदु-द्वाणाणि होति। तेसि कालोवजोगवगणावयएसो चि सुचत्यसंगहो।

\* भावोवजोगवरगणाओ णाम कसायोदयहाणाणि।

१२९. कसायाणमुदयङ्काणाणि कसायोदयङ्काणाणि । ताणि भावोजजोगवग्गणाओ । एतदुक्तं भवति—कोहादिकसायाणमेककस्स कसायस्स असंस्थेअलोग-

अपेक्षा और भावकी अपेक्षा। उनमेंसे काळकी अपेक्षा जवन्य उपयोगकाळसे छेकर उत्कृष्ट उपयोगकाळ तक निरन्तर अवस्थित हुए विकल्पोंकी फाळोपयोगवर्गणा स्क्रा है, क्योंकि काळ-विवासक उपयोगवर्गणाएं के ऐसा यहाँ प्रहण किया गया है। भावकी अपेक्षा तीव और मन्द आदि भावोंसे परिणत हुए तथा जवन्य विकल्पसे छेकर उत्कृष्ट विकल्प तक छह इद्विक्ससे अवस्थित हुए कथाय-उदयस्थानोंकी भावोपयोगवर्गणा संक्रा है, क्योंकि भावविद्याल उपयोगवर्गणाएं कहळाती हैं ऐसी यहाँ विवस्ना की गई है। इस प्रकार दो प्रकारको उपयोगवर्गणाएं वहाँपर अधिकृष्ट हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है। अब वे काळोपयोगवर्गगाएं क्या हैं और भावोपयोगवर्गणाएं क्या हैं इस प्रकार विदेशकरपे कथा करनेके छिए आगे दो सूत्र अभेर भावार्थ है। अब वे काळोपयोगवर्गगाएं क्या हैं और भावोपयोगवर्गणाएं क्या हैं इस प्रकार विदेशकरपे कथा करनेके छिए आगे दो सूत्र आये हैं—

कषायके उपयोगसम्बन्धी अद्वास्थानोंकी कालोपयोगवर्गणा संज्ञा है।

\$ १२८. जो कथायों का उपयोग है उसकी 'अद्धा' अधीन कालमयीदा वह कथायो-पयोगाद्वा है। उसके जमन्य और उसक्र आदि भेदकर स्थानीकी कालेपयोगवर्गणा कहते हैं। कोधादिकचायों के उपयोगसम्बन्धी जमन्य कालको उस्कृष्ट कालमें से घटानेपर जो होप रहे उसमें एक कि सिलोनेपर कथायसम्बन्धी उपयोग अद्धास्थान होते हैं। उनकी कालोपयोग-वर्गणा संक्षा है यह इस सुत्रका सशुक्यरूप अर्थ है।

कषायोंके उदयस्थानोंकी भावीपयोगवर्गणा संज्ञा है ।

§ १२९. कषायोंके उदयस्थान कषायोदयस्थान कहळाते हैं। उनकी भानोपयोगवर्गणा संज्ञा है। इसका यह वाल्पर्य है—कोघादि कषायोंमेंसे एक-एक कषायके असंख्यात लोक- मेनाणि उदयहाणाणि अस्य । ताणि षुण माणे थोवाणि, कोहे विसेसाहियाणि, मायाए विसेसाहियाणि, लोमे विसेसाहियाणि । एदाणि सन्वाणि समुदिदाणि मायापाया विसेसाहियाणि । एदाणि सन्वाणि समुदिदाणि मायापायापायाचित्रज्ञाणि मायोवजोगवमाणाओ णाम, तिन्व-मदादिभावणिवंधणचादो चि ।

\* एदासि तुविहाणं पि वन्गणाणं परूषणा पमाणमप्पायहुद्धं च वक्तव्वं।

- § १३०. एदासिमणंतरणिहिद्वाणं दुविद्याणं पि वम्मणाणं काल-भावीवजोग-विसयाणमेचो परुवणादीहिं तीहिं अणियोगदारेहिं अणुगमो कायन्वो, अण्णदा तिव्यसयसम्मण्णाणाणुववचीदो ति एसो एदस्स सुचस्स पिडस्थो। एदाणि च सुगमाणि च चुण्णसुचयारेण ण वित्यसिदाणि, तदो एदेसिं पञ्जबद्वियपस्वणं वचहस्सामो। तत्थ ताव कालोवजोगवम्मणाणं परुवणदापं ओघावेसेहिं चउण्डं पि कसायाणमित्थ कालोवजोगवम्मणाओ। पमाणाणुगमेण चउण्डं कसायाणं मन्त्रो तत्थ एकेकस्स कसायम्म कालोवजोगवम्मणाओ अलोगहत्त्रमेचीओ होति।
- § १३१. अप्याबहुअं दुविहं—सत्थाण-परत्थाणमेएण । सत्थाणे ताव पयदं— सञ्वत्थोवा कोहस्स जहण्णकालोवजोगवग्गणा । उकस्सकालोवजोगवग्गणा संखेळ-गुणा । अहवा सञ्चत्थोवा कोहस्स जहण्णकालोवजोगवग्गणा । वग्गणाविसेतो सखेळ्याणो । किं कारणं ? जहण्णकालोवजोगवग्गणश्चकस्यकालोवजोगवग्गणाए सोहिय

प्रमाण उदयस्थान हैं। परन्तु मानमें वे सबसे स्तोक हैं, उनसे क्रोधमें विशेष अधिक हैं, उनसे मायामें विशेष अधिक हैं और उनसे लोभमें विशेष अधिक हैं। अपने अपने क्षाय-सम्बन्धी ये सब मिलकर भावोपयोगवर्गणा कहलाते हैं, क्योंकि ये तीन्नभाव और मन्द्रभाव आदिके तिमित्तसे होते हैं।

\* इन दोनों ही प्रकारकी वर्शणाओंकी प्ररूपणा, प्रमाण और अन्यवहुत्व कहना चाहिए।

§ १२० अनन्तर पूर्व कही गई काळोपयोग और भावोपयोगको विषय करनेवाळी इन होनों ही प्रकारको वगणाओंका आगे प्रकपणा आदि तीन अनुगोगद्वारीका आध्य कर अनुगान करना चाहिए, अन्यथा विषयक सम्यक्वान उत्पत्न नहीं हो सकता, इस प्रकार यह इस सुक्रका समुख्यक्वप अर्थ हैं। किन्तु ये सुगान हैं, इस्किए चूर्णिसूनकारने इनका विस्तार नहीं किया। इसळिए इनकी पर्यायाधिक अर्थान् अल्या-अल्या करंगे। सर्वंशयम उनसेसे कालोपयोगवगोणांकी प्रकरणा करनेपर ओष और आदेशसे चारों ही कथायोंकि कालोपयोगवगोणां हैं। प्रमाणानुगको अपेक्षा चारों कथायोंकि कालोपयोगवगोणां हैं। प्रमाणानुगको अपेक्षा चारों कथायोंकि कल्यावगोगवगोणां अन्तर्वाहत्वभाण होती हैं।

\$ १२१ अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व। स्वस्थान अल्पबहुत्व। इससे अल्प है। उससे उत्कार काल्पेयगावर्गणा संक्यातगुणी है। अथवा क्रोधकी जमन्य कालोपयोगवर्गणा संक्यातगुणी है। अथवा क्रोधकी जमन्य कालोपयोगवर्गणा सकसे स्तोक है। उससे क्रांणाविशेष संक्यातगुणा है, क्योंकि उत्कृष्ट कालोपयोगवर्गणांसेसे जमन्य क्रांलेक है। उससे क्रांणाविशेष संक्यातगुणा है, क्योंकि उत्कृष्ट कालोपयोगवर्गणांसेसे जमन्य क्रांलेच व्यावर्गणांसेस जमन्य क्रांलेच व्यावर्गणांसेस जमन्य क्रांलेच व्यावर्गणांसे जमन्य क्रांलेच व्यावर्गणांसे अपनाम है।

द्धद्वतेसस्य तच्यवएसावरूंबचादो । सम्मणाओ विसेसाहियाओ, बहण्णकालोवओग-वमाणाणं वि एत्य पवेसदंसजादो । एवं माण-माया स्त्रोहाणं वि सत्थाणप्याबहुअं कायव्यं ।

- ५१३२. संपिह परत्वाणप्यावहुए मण्यमाणे सञ्चरचोषाजो माजस्य कालीव-जोगवनगणाजो । कोहस्स कालीवजोगवनगणाजो विसेसाहियाजो । मायाए कालीव-जोगवनगणाजो विसेसाहिया । लोहस्स कालोवजोगवनगणा विसेसाहिया । विसेसो पुण सञ्चत्यावलियाए असंखेजिदिमागमेचो । एवमेसा जोषेण परत्याणप्यावहुअवक्ष्यणा कया । तिरिक्स-मणसगदीस वि एवं चेव वचव्यं, विसेसामावादो ।
- § १३३. आदेसेण जेरह० सव्यत्बोवाओ होमस्स कालोवजोगवग्गणाओ । मायाए कालोवजोगवग्गणाओ संखेअगुणाओ । माणस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेअ-गुणा० । कोहस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेअगुणा० । एवं देवगदीए वि । णवरि कोहादो आढविय पच्छाणुप्रचीए णेदच्वमिदि ।

उससे क्रोधकी कालोपयोगवर्गणापे विशेष अधिक हैं, क्योंकि जवन्य कालोपयोगवर्गणाओंका भी इनमें प्रवेश देखा जाता है। इसी प्रकार भान, माया और लोभक्षपयका भी स्वस्थान अल्पकत्य करना चाहिए।

- § १३२. अब परस्थान अल्पबहुत्बका कथन करनेपर मानकथायकी कालोपयोगवर्गणाएँ सबसे योड़ी हैं। उत्तसे कोधकथायकी कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं। उत्तसे मारा-कथायकी कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं। वर्गणायकी कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं और उत्तसे लोमकथायकी कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं। वर्गणायकी कर्मक अध्यक्ष कर्मस्थात क्षेत्र मानक प्रकार यह ओपसे उत्तर अधिक हैं। वर्गणायकी के अध्यक्ष कर्मकार यह ओपसे उत्तर अध्यक्ष कर्मक करना वाहिए क्योंकि ओपसे इनमें एक अल्पबहुत्वक अपेश्वा कोई भेद नहीं है।
- § १३२. आदेशसे नारिकयों में छोमकषाबकी काछोपयोगवर्गणाएँ सबसे स्तोक हैं। उनसे मानकषायकी काछोपयोगवर्गणाएँ संख्यातगुणी हैं। उनसे मानकषायकी काछोपयोग-वर्गणाएँ संख्यातगुणी हैं। इसी प्रकार वंत्रणाएँ संख्यातगुणी हैं। इसी प्रकार वेवगितमें भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कोधसे आरम्भ कर परचादाहुएवंचि जानना चाहिए।
- § १३४. अब आबोपयोगमर्गाणाओंका कथन करनेपर चारों ही कवार्योक्ती आबोपयोग-वर्गाणाएं हैं। प्रमाणका कथन करते हैं—चारों ही कवार्योमेंसे प्रत्येक्की असंक्वात डोक्शमाण आबोपयोगम्बोणाएं होती हैं। स्वस्थान और ररम्बानके मेंद्रचे अवरबहुत्व दो प्रकारका है। स्वस्थानका प्रकरण है। क्रोबक्शायकी जमन्य आबोपयोगवर्गाणा सबसे स्वोक है, 'क्योंकि

जहण्णकसायुदयद्वाणस्तेकस्स चेव ग्रहणादो । वग्गणाविसेसो असंखेऊगुणो । को गुणगारो १ असंखेजा लोगा । वग्गणाजो विसेसाहियाजो, जहण्णवग्गणाए वि एत्यंतन्मावदंसणादो । एवं माणादीणं पि वचन्वं ।

- § १३५. परत्थाणे पयदं । सञ्चत्थोवाणि माणस्स कसायुदयद्वाणाणि । कोहस्स कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । स्रोमस्स कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । विसेसो पुण सञ्चत्थासंखेजा स्रोगा । एसा ओषेण भावीवजोगवग्गणाणं दुविहण्याबहुअपरूचणा कया । एत्तो आदेसपरूचणा वि चद्गिदिपडिबद्धा एवं चैव णेदच्वा, विसेसाभावादो ।
  - \* तदो तदियाए गाहाए विहासा समता।
- ६ १३६, सुगममेदं पयदस्थोवसंहारवकं । एवमेदं समाणिय संपद्दि चउत्थगाहाए जहावसरपत्तमत्थविदासण क्रणमाणो सत्तपवंधस्ततः मणह—
  - **\* चउत्थीए गाहाए विहासा** ।
- § १३७. एनो चउत्थीए गाहाए अत्थविहासा अहिकया ति वुत्तं होइ । का सा चउत्थी गाहा ति सिस्साहिप्पायं मणेणासंकिय तिण्णहेसकरणद्रमाह—
  - \* 'एकम्टि द् अणुभागे एक्कसायम्मि एक्कबालेण। उवजुत्ता का

सबसे जघन्य एक हो कपाय उदयस्थानका महण किया है। उससे बर्गणाबिरोप असंस्थात-गुणा है। गुणकार क्या है ? असंस्थात लोकप्रमाण है। उससे वर्गणाणे विदोप अधिक हैं, क्योंकि जघन्य वर्गणाका भी इसमे अन्तर्भाव देखा जाता है। इसी प्रकार मानादि क्यायोंकी अपेक्षा भी उक्त अत्पबहुत्व कहना चाहिए।

- § १२५. परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है। मानकषायके कषाय-उदयस्थान सबसे स्तोक हैं। उत्तसे क्रीथकपायके कषाय उदयस्थान विशेष अधिक हैं। उत्तसे मायाकषायके कषाय उदयस्थान विशेष अधिक हैं। उत्तसे मायाकषायके कषाय उदयस्थान विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण सर्वत्र असंस्थात लोकप्रमाण है। यह ओपसे भावीपयोग वर्गणाओं हो हो प्रकारके अल्पबहुत्वकी प्रस्पणा की। जागे चारों गतियांसे सम्बन्ध रखनेवाली आहेशप्रस्पणा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त प्रस्पणासे इसमें कोई अन्तर नहीं है।
  - # इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ।
- ५ १३६ प्रकृत अर्थका उपसहार करनेवाला यह वचन सुगम है। इस प्रकार इसको समाप्त कर अब चौथी गाथाके अवसरप्राप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र-प्रवस्थको कहते हैं—
  - अब चौथी गाथाकी अर्थविभाषा अधिकृत है।
- § १२७. आगे नौथी गायाको अर्थावभाषा अधिकार प्राप्त है यह रक्त कथनका तार्त्य है। वह नौथी गाथा कौनसी है इस प्रकार शिष्योंके अभिप्रायको मनसे सोचकर उसका निर्देश करनेके छिए कहते हैं—
  - # एक कषायसम्बन्धी एक अनुभागमें एक कालमें कौन सी गति उपयुक्त

# च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥ ति ।

§ १३८. एसा सा चउत्थी गाहा चि बुचं होइ। एत्थ 'हदि'सहो गाहासुच-सरूवावहारणफलो। एसा च गाहा पुच्छाग्रहेण संगहियासेसपयदत्थपरूवणादो तदो पुच्छाग्रुचमिदि जाणावणद्वमाह—

# **\* एदं स**ञ्चं पुच्छासुनां।

९ १२९. एदं सञ्चमणंतरिणहिट्टगाहासुत्तं सपुट्वपच्छद्धं पुच्छासुत्तिमिदि भणिदं होदि।

### \* एत्थ विहासाए दोण्णि उवएसा ।

§ १४०. एत्थ एदम्मि गाहासुत्ते विहासिङ्ममाणे दोण्णि उवएसा अवलंबेयव्वा, परमगुरुसंपदायापरिचागेणेव वक्खाणपङ्तीए णाइयत्तादो ति भणिदं होदि ।

## \* एक्केण उवएसेण जो कसायो सो अणुभागो।

§ १४१. एक्केण उवएसेण अपवाइज्जंतेणुवएसेणे ति बुत्तं होइ । कुदो एदं णव्यदे ? पवाइज्जंतोवएसस्स सणामणिर्देसेण पुरदो मणिस्समाणचादो । तत्थ जो कसायो सो अणुमागो ति मणंतस्साहिप्पायो ण कसायादो बदिरिचो अणुमागो अत्थि,

# होती है तथा कौन सी गति विसद्शरूपसे उपयक्त होती है।

े १३८ यह वह चौथी गाया है यह उक्त कैयनका तात्पर्य है। गाधासुत्रके स्वरूपका अवधारण करनेके प्रयोजनसे यहाँ 'इष्टि' शब्द आया है। यह गाथा प्रच्छासुखसे समस्त प्रकृत अर्थका संग्रह कर कथन करती है, इसिंछए यह प्रच्छासुत्र है इस वातका ज्ञान करानेके छिए कड़ते हैं—

### ं\* यह सब पृच्छास्त्र है।

इस गाथाकी अर्थविभाषामें दो उपदेश पाये जाते हैं।

१४०. एत्य अर्थात् इस गाथासूत्रका व्याख्यान करते समय दा उपदेशोंका अवल्य्यन लेना चाहिए, क्योंकि परम गुरुसम्प्रदायका त्याग किये बिना ही व्याख्यानकी प्रवृत्तिका होना न्यायप्राप्त है यह उक्त कथनका तात्यर्य है।

\* एक उपदेशके अनुसार जो कषाय है वही अनुभाग है।

९४९ एक उपदेशके अनुसार अर्थात् अप्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान--- प्रवाद्यमान उपदेशका अपने नामके साथ पूर्णसूत्रकार आगे स्वयं कथन करेंगे इससे उक्त तथ्य जाना जाता है।

प्रकृतमें 'जो कषाय है वही अनुसाग है' ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि अनुसाग

१. ता • प्रतौ -पउत्तीए बिरोहाभाबादो इति पाठः ।

तचो पुधभृदस्स तस्साणुवरुद्धीटो । अणुभागो कारणं कसायपरिणामो तकजमिदि ताणं मेदो ण वोचुं जुनो, कज्जे कारणोवयारेण ताणमेयत्तम्भ्रुवगमादो । संपृष्टि एदस्सेव अत्थस्स पदंसणङ्कमिदमाह—

\* कोघो कोघाणुभागो।

१४२. क्रोध एव क्रोधानुमागी नान्यः कश्चिदित्यर्थः ।

\* एवं माण-माया-लोभाणं।

§ १४३. यथा क्रोध एव क्रोधानुभाग इति समधितमेवं मान एव मानानुभागो, मापैव मायानुभागो, लोभ एव लोभानुभाग इति वक्तव्यं, कार्यकारणयोरमेदो-पचारात ।

 तदो का च गदी एगसमएण एगकसायोवजुत्ता वा दुकसायोव-जुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुकसायोवजुत्ता वा त्ति एदं पुच्छासुत्तं।

६ १४४. जदो एवं कसायो चेवाणुमागो चि समस्थिदं तदो 'एकम्बि दु अणु-भागे' इच्चादिपुच्छासुत्तस्स एवमणुगमो कायच्यो । तं जहा—णिरयादिगदीणं मज्झे का च गदी एगसमएण एगकसायोवजुत्ता वा होदि चि एमा पढमा पुच्छा, 'एकम्बि

कपायसे जुदा नहीं है, क्योंकि कषायसे पृथक् वह पाया नही जाता।

शका—अनुभाग कारण है और कपाय परिणाम उसका कार्य है इस प्रकार इनमें भेट है  $^{9}$ 

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं, कार्यमें कारणका उपचार करके उन दोनोंमें अप्रथकपना स्वीकार किया गया है। अब इसी अर्थको दिखळानेके ळिए कहते हैं—

\* क्रोधकषाय ही क्रोधानुभाग है।

§ १४२. कोधकपाय ही कोधानुभाग है, अन्य कुछ नहीं यह इस सूत्रका अर्थ है।

# इसी प्रकार लोभ, मान और मायाकषायकी अपेक्षा कहना चाहिए ।

§ १५३ जिस प्रकार क्रोधकपाय ही क्रोधानुभाग है इस प्रकार समर्थन किया है इसी प्रकार मानकपाय ही मानानुभाग है, मायाकषाय ही मायानुभाग है और छोमकषाय ही छोभानुभाग है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कार्य और कारणमें अभेदका उपचार किया गया है।

\* इसलिए कीन गति एक समयमें एक कपायमें उपयुक्त है, दो कपायोंमें उपयुक्त है, तीन कपायोंमें उपयुक्त है अथवा चारों कपायोंमें उपयुक्त है इस प्रकार यह उच्छाक्षत्र हैं।

§ १४४२ वतः कषाय ही अनुभाग है इसका उक्त प्रकारसे समर्थन किया है, अतः 'एकस्टि दु अणुभागे' इत्यादि पुच्छासूत्रका इस प्रकार अनुगम करना चाहिए। यथा— नदकादि गरियोमेंसे 'कौन सी गति एक समयमें एक कषायमें उपयुक्त है' यह प्रथम प्रच्छा दु अणुभागे एककसायम्हि एककालेण उवजुत्ता का च गदी' नि एत्थेदिस्से णिवद्वत्त-दंसणादो । संपिंह विसरिसष्टवजुजदे का च ।' नि गाहासुत्तावयवमस्तियूण दुकसायोव-जुत्ता वा, विकसायोवजुता वा, चदुकसायोवजुत्ता वा का गदी होदि नि एदेसि विण्हं पुच्छाणिहेसाणमणुगमो कायच्वो, एगकसायोवजोगविवजासलम्खणो विसरिसोवजोगो नि गहणादो । एवंविहपुच्छापडिबद्धत्थयदुप्पायणहुमेदं गाहासुत्तमोइण्णमिदि जाणा-वणहुमेदं पुच्छासुत्तमिदि भणिदं । संपिंह एवंविहपुच्छाणं णिण्णयविहाणहुसुत्तरो स्वप्ययोगे—

- # तदो णिवरिसणं।
- ५ १४५. तदो पुच्छाणुगमादो अणंतरिमदाणि णिदिस्सणं णिण्णयकरणं वत्त-इस्सामो ति वृत्तं होइ ।
  - क्षतं जहा ।
- णग्य-देवगदीणमेदे वियप्पा अत्थि, सेसाओ गदीओ णियमा
   चढकसायोवजत्ताओ ।
- § १४६, एदे अणंतरपरूबिटा पुच्छावियप्पा तदुत्तरवियप्पा च णिरय-देव-गदीणमस्यि । किं कारणं ? णिरयगदीए ताव कीधकसायोवजुत्तजीवगसी अद्धा-माहप्पेण सच्वबहुओ होदूण णिरंतरगसित्तमणृहवइ । एवं देवगदीए वि लोमोव-

हैं, क्योंकि 'एक कपायसम्बन्धी एक अनुभागमें एक कालमें कीन मी गति उपयुक्त हैं 'इस प्रकार इस सूत्रवचनमें यह अर्थ निवद्ध देखा जाता है। अब 'विमर्ट्स अवुज्व इदे का च' इस प्रकार गायासूत्रक इस अंशका आश्रय कर दो कपायोंमें उपयुक्त तीन कपायोंमें उपयुक्त अथवा चार कपायोंमें उपयुक्त अथवा चार कपायोंमें उपयुक्त अथवा चार कपायोंमें उपयुक्त कीन-कौन सी गति होती है इम प्रकार इन तीन प्रम्ला निवेशे का अनुगम करना चाहिए, क्योंकि यहाँपर गायामे आये हुए 'विसद्ध उपयोग' पदका अर्थ एक कपायके उपयोगसे विपयोस अर्थान् भिन्न प्रकार के छाणवाला उपयोग प्रहण किया गया है। इस मकारकी प्रस्कारी सम्बन्ध रखनेवाल अर्थका क्यान करनेके लिए यह गायासूत्र आया है इस मकारकी क्रान करनेके लिए यह प्रकारकी प्रस्कारी किया करनेके लिए आनेका सूत्रयस्थ है—

- अब आगे निर्णय करते हैं।
- § १४५. 'तदो' अर्थात् पृच्छाओंके अनुगमके अनन्तर अब इनका 'णिदरिसणं' अर्थात् निर्णय करके बतळावेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं।
  - **अव्यव्यक्तिसे** ?
- मनरकगति और देवगतिमें ये विकल्प होते हैं, श्रेष गतियाँ नियमसे चारों कषायोंमें उपयक्त होती हैं।
- ९ १५६ वे अनन्तर पूर्व कहे गये पुन्छ। विकल्प और उनके उत्तरस्वरूप कहे गये विकल्प नरकगति और देवगतिमें हैं, क्योंकि नरकगतिमें तो क्रोधकवायमें उपयुक्त हुई जीव-राशि कालके माहात्म्यके कारण सबसे अधिक होकर निरन्तर राशिपनेका अनुभव करती है।

जुक्जीवरासीए णिरंतरभावो दहुच्बो । तदो दोण्हमेदेसिद्धमयस्य णिरंतररासिज्ञादो एगकसायोवज्जक्ताणं घुवभावं काद्ण सेसकसायिहं सह दु-ति-चदुसंजोगा वक्तव्य ति । एदेण कारणेण णिरय-देवगदीओ एगकसायोवजुक्ताओ दुकसायोवजुक्ताओ तिकसायोव-जुक्ताओ चदुकसायोवजुक्ताओ वा होंति कि सिद्धं । सेसगदीओ णियमा एवं भणिदे तिरस्ख-मणुसगदीओ णियमेण चदुकसायोवजुक्ताओ होंति कि घेक्तव्यं । कि कारणं १ तस्य वउण्टं पि कसायरासीणं घुवभावोवलंभादो । एवमेदं परूविय संपिह णिरय-देवगदीसु चउण्टं पि वियप्पो संभे तस्य कदमेण कदायण कदमे वियप्पो सद्ध-प्यक्रिदि कि एदस्सन्यस्य फुडीकरणद्वसुवरिसं प्रकृषि क्रियस्य-प्यक्रिद कि एदस्सन्यस्य फुडीकरणद्वसुवरिसं प्रकृष्टसुवर्सः —

- \* णिरयगईए जह एको कसायो णियमा कोहो।
- १४७. इदो १ कोहोवजीगकालस्य तत्य सव्यवहुत्तीवएसेण सव्यस्य णेर्द्यरासिस्स तत्येवावट्टाणे विरोहाभावादो । ण सेसकसायोवजोगद्वासु वि तहासंभवासंका
  कायव्या, तहाविहसंभवस्य पुष्युत्तकालप्याबहुअसुत्तेण बाहियत्तादो ।
  - \* जदि दुकसायों कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगी।
- ९१४८. दोण्डं कसायाणं समाहारेण जिलदो उवजोगो दुकसायो ति भण्णदे । सो कथग्रुप्पजादि ति भणिदे 'कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो' ति णिहिंडं । कोहरासिं

इसी प्रकार देवगतिमें भो लोभकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिको निरन्तर जानना चाहिए। इसिल्य कमसे ये दोनों राशियों नरकगति और देवगितमें निरन्तर राशि होनेसे एक कपायमें उपयुक्त हुए जीवांको ध्रव करके होष कपायोंके साथ दो संयोगी, तीन संयोगी और चार संयोगी भंग कहना चाहिए। इस कारणसे नरकगति और देवगति एक कषाय-उपयुक्त, दो कपाय-उपयुक्त, तीन कपाय-उपयुक्त अथवा चार कपाय-उपयुक्त, होते हैं यह सिद्ध हुआ। होप गतियाँ नियमसे ऐसा कहने पर तियंख्यगति और मनुष्यगति नियमसे चार कपायोंमें उपयुक्त होती हैं ऐसा महण करना चाहिए, क्योंकि इन वो गतियोंमें चारों ही कपायराशियाँ ध्रवस्था सरके अव नरकगति और देवगतिमें चारों ही विकारोंके सन्धन होनेपर वहाँ किस कपायके साथ कौन विकल्य बनता है इस अक्षर हिए विकारोंके सन्धन होनेपर वहाँ किस कपायके साथ कीन विकल्य बनता है इस अक्षर हैए विकारोंके सन्धन होनेपर वहाँ किस कपायके साथ कीन विकल्य बनता है इस अक्षर हैए करनेके हिए वरिस प्रवस्थक वरिस करने हैं—

- \* नरकरातिमें यदि एक कषाय है तो नियमसे क्रोधकषाय होती है।
- ९१४७ क्योंकि क्रोधकपायके उपयोग कालका वहाँ सबसे अधिक उपदेश होनेके कारण समस्त नारकराहिका क्रोधकपायमें अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाना। पर इससे रोप कपार्थोंके उपयोग कालोंमें भी उस प्रकारसे सम्भव होनेकी आर्थका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकारका सम्भव पूर्वमें कहे गये अल्प-बहुत्व सूत्रसे बाधित हो जाता है।
- # यदि दो कथायोंका संयोग है तो क्रोधके साथ अन्यतर एक कथाय इस प्रकार दो कथायोंका संयोग होता है।
- ९ १४८. दो क्वायोंके समाहारसे उसम हुआ उपयोग दो क्वाय ऐसा कहा जाता है। वह कैसे उत्पन्न होता है ऐसी पृच्छा होने पर 'कोहेण सह अण्णदरो दुसंजीगो'

धुवं कार्ण तेण सह माणादीणमण्णदरं घेत्ण दुसंजोगे कीरमाणे समुष्पज्ञइ ति मणिदं होइ। तं कथं ? कोह-माणोवज्जता वा, कोह-मायोवज्जता वा, कोह-छोमोव-जुत्ता वा ति एवमेदे तिष्णि दुसंजोगभंगा ३। संपष्टि तिकसायोवज्जत्तिवयपपदुष्पा-यणहमाह—

\* जदि तिकसायो कोहेण सह अण्णदरो तिसंजोगो।

५१४९. तिण्हं कसायाणं संजोगो तिकसायो ति बुबदे। सो कथम्रुप्पञ्चह ति भणिदे कोहेण सह सेसकसायाणमण्णदरदोकसाए वेतृण तिसंजोगे कीरमाणे सम्रुप्पञ्चदि ति भणिदं। तं कथं १ कोह-माण-मायोवजुत्ता वा, कोह-माण-छोभोवजुत्ता वा, कोह-माया-छोभोवजुत्ता वा ति । एवमेत्य वि तिण्णि चैव अंगा ३ । संपित्त चदुकसाय-पदण्यायणद्रमाह—

\* जदि चउकसायो सब्वे चेव कसाया।

१९०. सुगमभेदं, सब्वे चैव कोहादिकसाए घेच्ण चदुकसायोवजुत्तवियप्टप्पत्तीए विसंवादाभावादी । एवमेत्य एको चैव भंगो होदि । एवं णिग्योघो परुविदो ।

यह निर्देश किया है। क्रोघराशिको प्रुव कर उसके साथ मानाविकमेंसे अन्यतर कपायको महण कर दोका संयोग करने पर द्विसंयोगी भंग उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शंका—वह कैसे ?

समाधान—कोध और मानमें उपयुक्त हुए जीव, अथवा क्रोध और मायामें उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध और छोभमें उपयुक्त हुए जीव इस प्रकार ये तीन द्विसंयोगी भंग ३ होते हैं।

राप हु। अब तीन कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके विकल्पोंका कथन करनेके लिए आगेका

सूत्र कहते हैं—

# यदि तीन कषार्योका संयोग है तो क्रोधके साथ अन्यतर दो कषाय इस प्रकार तीन कषार्योका संयोग होता है।

§ १४९. तीन कपार्योक्ता संयोग तीन-कपाय ऐसा कहा जाता है। वह कैसे उत्पन्न होता है ऐसी पुच्छा होनेपर क्रोपके साथ शेप कपार्योमेंसे अन्यतर दो कपार्योको ग्रहणकर तीनका संयोग करने पर उत्पन्न होता है ऐसा कहा है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान----क्रोघ, मान और मायामें उपयुक्त हुए जीव, अथवा क्रोध, मान और छोभमें उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध, माया और छोभमें उपयुक्त हुए जीव। इस प्रकार यहाँ पर मी तीन ही भंग ३ होते हैं।

अब चार कषायोंके कथन करनेके लिए कहते हैं-

यदि चार कवायोंका संयोग है तो सभी कवायें होती हैं।

९१५० यह सूत्र सुगम है, क्योंकि सभी क्रोधादि कवायोंको प्रहण कर चार कक्षयों में उपयुक्तकप विकल्पकी उत्पत्तिमें विसंवाद नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर एक ही भंग होता एवं चेव सत्तसु पुढवीसु णेदच्यं, विसेसामावादो। संपद्दि देवगदीए वि एसा चेव परूवणा स्टोमादो आढविय विवजात्सरूबेण णेदच्या ति जाणावणद्रमिदमाइ—

- \* जहा णिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए लोभेण कायव्वा।
- § १५१. जहा णिरयगङ्गमगणाए कोहेण घुवभावमावण्णेण सह सेसकसाए ढोएट्ण एग-दु-ति-चदुकसायोवजुत्तवियप्यपरूवणा कया एवं देवगदीए वि लोभेण सइ पयदपरूवणा णिव्यामोडमणुमनियव्वा ति वृत्तं होह । एवं ताव अपवाइजातोवएस-मस्सियुण गाहासुत्तत्वमेकेण पयारेण विद्वासिय पयदत्थोवसंहारवकमाड—
  - एक्केण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता भवदि ।
- १५२. सुगममेदम्रुवसंहारवक्कं । संपिंह विदियोवएसमस्सियृण गाहासुत्तत्यं
  विहासिद्कामो स्रचपवंधम्रत्तरं भणह—
  - \* पवाइज्जंतेण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा।
- § १५२. एचो पवाइअंतीवएसमवरुविय एदिस्से चउत्थीए सुचगाहाए अत्थ-विद्यासणा कीरिद चि वुच होइ। को बुण पवाइअंतोवएसो णाम १ वुच्चदे—वुचमेदं सच्याइरियसम्मदो चिग्कारुमच्योच्छण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए
- है। इस प्रकार ओपसे नरकगतिमें कथन किया। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमें कथन करना चाहिए, क्योंकि विवक्षित ओष प्ररूपणासे उसमें कोई भेद नहीं है। अब देवगतिमें भी ठोभसे आरम्भकर परवाचातुपूर्वीसे यही प्ररूपणा कहनी चाहिए इस वातका कथन करनेके छिए यह सुत्र कहते हैं—
- # जिस प्रकार नरकगितमें कोधके साथ कथन किया है उसी प्रकार देव-गितमें लोभके साथ कथन करना चाहिए ।
- § १५१. जिस प्रकार नरकगति मार्गणामे ध्रुवपनेको प्राप्त हुए कोषके साथ होष कषायोंका आश्रय कर एक, दो, तीन और चार कषायोंमें उपगुक्त हुए जीवोंके विकल्पोंका कथन किया है उसी प्रकार देवगतिमें भी छोभके साथ प्रकृत प्ररूपणा निःसंहायरूपसे जान छेनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार सर्व प्रथम अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार गायासूत्रके अर्थका एक प्रकारसे ज्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार वाक्य कहते हैं—
  - 🗱 एक उपदेशके अनुसार चौथी गाथाकी व्याख्या समाप्त होती है।
- १ १५२. यह उपसंहार वाक्य सुगम है । अब दूसरे उपदेशका आश्रय कर गाथासूत्रके
  अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र प्रवन्धको कहते हैं
  - \* प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चौथी गाथाका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- § १५३ आगे प्रवाह्ममान उपदेशका आलम्बन लेकर इस चौथी सूचगाथाके अर्थका बिशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

शंका-प्रवाह्मान उपदेश किसे कहते हैं ?

समाधान-यह कहा है कि जो सब आचार्योंके द्वारा सम्मत है, चिरकालसे अतुटित

पवाहुक्षदै पण्णविज्जदे सो पवाइज्जंतोवएसो चि भण्णदे । अथवा अक्रमंसुभयवंताण-म्रुवएसो एत्यापवाइज्जमाणो णाम । णागहत्यिखवणाणम्रुवएसो पवाइजंतजो चि वेचन्त्रो ।

- \* 'एक्कम्मि बु अणुभागे तिः' जं कसायउवयद्वाणं स्रो अणुभागो णाम ।
- § १५४. एतदुक्तं भवित, पुन्विन्न्ठपरूवणाए जो कसायो सो चेवाणुभागो ति विविक्त्यियं, कज्जकारणाणमञ्जिदिराणयावर्लंबणादो कज्जे कारणोवयारादो च । एत्य वुण अण्णो कसायो अण्णो च अणुभागो ति विविक्त्यियं, कज्ज-कारणाणं मेद-णयावरुंबणादो । ण च कज्जे चेव कारणं होइ, विप्पिंडसेहादो । तदो एविवहाहिष्पाएण पयद्दा एसा परूवणा ति चेचच्चं । संपिंह सुत्तत्यविवरणं कस्सामो । 'एकविह हु अणुभागे ति' एदेण गाहासुत्तावयविमिद सद्दपं परामरसिय तदो जं कमायउदयद्वाणं सो अणुभागो ति तस्य अथिएदेसो कञ्जो । ण कसायो चेवाणुभागो, किंतु जं कसाय-सुद्दयद्वाणामसंखे अलोगमेयभिषणं तमेत्याणुभागो ति विविक्सवियमिदि एसो एदस्स भावत्यो ।
  - "एगकालेणे ति' कसायोवजोगद्धहाणे ति भणिदं होदि।

सम्प्रदाय कमसे चळा आ रहा है, और जो शिष्य परम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जाता है प्रक्रापित किया जाता है वह प्रवाहमान उपदेश कहा जाता है। अथवा आयमशु भगवानका उपदेश प्रकृतमें अप्रवाहमान उपदेश है और नागहस्तिक्षमाश्रमणका उपदेश प्रवाहमान उपदेश है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

- \* 'एक अनुमागमें' यहाँपर जो कषाय उदयस्थान है उसकी अनुमाग मंजा है।
- - # 'एगकालेण' इस पदका अर्थ कवायोवयोगाद्धास्थान है ऐसा कहा गया है।

- § १५५. एगकालेणे ति एत्यतणकालसदो समवायवाचओ ति पुन्विन्लर-परूवणाए वक्खाणिदो। एत्य पुण तहा ण घेप्पइ, किंतु एसो कालसदो कालोवजोध-वम्गणाणं वाचओ। तदो 'एगकालेणे ति' वुत्ते एगेण कसायोवजोगढद्वाणेणे ति भणिदं होदि।
  - \* एसा सण्णा।
- ११५६. एसा अणंतरपरूविदा सण्णा प्वाइअंतीवएसेण णायव्या ति भणिदं होइ ।
  - **क्ष तदो प्रच्छा**।
- § १५७. एदं सण्णाविसेसमवलंविय तदो गाहासुत्ताणुसारेण एसा पुच्छा कायव्या ति वृत्तं होइ । केरिसी सा पुच्छा ति आसंकाए उत्तरमाह—
- \* 'का च गदी एक्झिन्ह कसायउदयट्टाणे एक्झिन्ह वा कसायउद-जोगद्धट्टाणे भवे ।
- § १५८. णिस्यादिगदीणं मज्झे का णाम गदी कोडादीणमण्णदरकसायपिडबर्से एकिंग्डि चेव कसायुदयद्वाणे एकिंग्डि चेव वा कसायोबजोगद्वद्वाणे एगसमएण्वजुत्ता मवे किमेवंविद्यसंभवा अस्यि वा ण वेत्ति पुन्छिदं होदि । संपिष्ट 'विसरिसम्बुवजुत्रदे का च' ति एदं चिनावयवमस्सिय्णविमरिमोवजोगविसयं विदियं पुच्छावकसाह—

#### **\* यह संज्ञा है**।

- ५ १५६. अनन्तर पूर्व कही गई यह संज्ञा प्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - इसके बाद प्रच्छा करनी चाहिए।
- १५७. इस संज्ञाविशेषका अवलम्बन लेकर अनन्तर गाथासूत्रके अनुसार यह
  पृष्ट्या करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यह पृच्छा किस प्रकार की है ऐसी आजंका
  होनेपर उत्तरका कथन करते हैं—
- \* एक कषाय उदयस्थानमें अथवा एक कषाय उपयोगाद्धास्थानमें कीन गति होती है।
- \$ १५८. नरकादि गतियों में से कौन गति क्रोधादिक में से अन्यतर कपाय-सम्बन्धी एक ही कपाय उदयस्थान में अथवा एक ही कपायोपयोगाद्वास्थान में एक समय में उपयुक्त होती है। स्या इस प्रकारका सम्भव है अथवा नहीं है यह इस प्रच्छाका तार्प्य है। अव विस-सिम्बुचजुड़ को वा 'इस प्रकार इस अन्तिम अंशका आश्रय कर विसद्ध उपयोगिवयक दूसरे पुच्छावाक्यकों कहते हैं—

<sup>\$</sup> १५५ प्राकालेण' इस पदमें आया हुआ काल शब्द समुवायवाचक है ऐसी पिछली प्ररूपणामें कह आये हैं। परन्तु यहाँ पर उस प्रकार महण नहीं करना है, किन्तु यह काल हरक कालेपयोग वर्गणाओं का वाचक है। इसलिए 'एगकालेण' ऐसा कहनेपर उसका अर्थ एक कपायोपयोगाद्वास्थान होता है यह उक्त कथनका ताल्य है।

- अथवा अणेगेसु कसायउदयङ्गाणेसु अणेगेसु वा कसायउवजोगद्ध ङ्गाणेसु का च गदी।
- § १५९. अणेगेसु कसायउदयद्वाणेसु अणेगेसु वा कसायोवजोगदद्वद्वाणेसु एग-समयम्मि उवजुत्ता भवे इदि पुच्छाहिसंबंधी अहियारवसेणेत्य वि जोजेयच्वो ।
  - # एसा पुच्छा ।
- § १६०. एसा अणंतरपरूविदा दुविहा पुच्छा एदिम्म गाहासुने पिडेंबदा चि
  भणिदं होदि । एवमेदिम्म उवदेसे पुच्छामेदसुवसंदितिसय संपिष्ट एदिस्से पुच्छाए
  णिणणयकरणद्र सिदमाह—
  - # अयं णिहें सो ।
  - ६ १६१. सगमो ।
  - \* तसा एक्केक्रिम कसायुदयहाणे आवित्याए असंखेळदिभागो ।
- § १६२. सो च दुविहो णिहेसो—कसायुदयद्वाणिवसयो कसायोवजोगद्वद्वाणविसयो च । तत्थ ताव कसायुदयद्वाणेसु तसजीवे अस्सियूण पयदपक्वणद्वमेदं
  सुत्तमोहण्णं । तं जहा—तसकाइया जीवा एकेकिम्स कसायुदयद्वाणे उक्षस्सेण आवल्वि-
- \* अथवा अनेक कषाय उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कषाय-उपयोगाद्धास्थानोंमें कौन गति उपयुक्त होती हैं।
- § १५९. अनेक कथाय-उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कपायोपयोगाद्वास्थानोंमें एक समयमें उपयुक्त कोन गति होती है इस प्रकार अधिकारके वरासे यहाँ पर भी पृच्छाका सम्बन्ध कर छेना चाहिए।
  - # यह प्रच्छा है।
- ९ १६० यह अनन्तर पूर्व कही गई दो प्रकारको पुच्छाए इस गाथासूत्रसे प्रतिबद्ध हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इस उपदेशमें प्रच्छाभेदको दिखलाकर अब इस प्रच्छाका निर्णय करनेके छिए इस सुत्रको कहते हैं—
  - **# यह निर्देश है।**
  - § १६१. यह सूत्र सुगम है।
- \* त्रसजीव एक-एक कवाय उदयस्थानमें अविलक्षे असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं।
- § १६२. यह निर्देश दो प्रकारका है—कथाय-उदयस्थानिषयक और कथायोपयोगा-द्वास्थानिषयक। वहाँ सर्व प्रथम कथाय-उदयस्थानिमें त्रसजीवोंका आश्रयकर प्रकृत विषयको प्रस्पान करें के छिए यह सूत्र आया है। यथा—त्रसक्वियक जीव एक-एक कथाय-उदयस्थानेमें उत्कृष्टरूपसे आविके असंस्थातकें मागभाण होते हैं। इस वचनसे त्रसजीव नियमसे अनेक कथाय-उदयस्थानेमें उत्कृष्ट हैं। इस वचनसे त्रसजीव नियमसे अनेक कथाय-उदयस्थानोंमें रहते हैं इस वातका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आविके

याए असंखेजिदभागमेता इवंति । एदेण तसजीवा णियमा अणेगेसु कसायुदयद्वाणेसु अच्छंति ति जाणाविदं । किं कारणं ? आविष्ठियाए असंखेजिदभागमेत्तजीवाणं जह एगं कसायुदयद्वाणसुवलन्मदे तो जगपदरासंखेजभागमेत्तस्य तस्योवरासिस्स केत्वियाणि कसायुदयद्वाणाणि लहामो ति तेरासियं कादृण जोइदे असंखेजसेिदमेत्राणं कसायुदयद्वाणाणि लहामो ति तेरासियं कादृण जोइदे असंखेजसेिदमेत्राणं कसायुदयद्वाणाणागागमणदंगणादो । जह वि एत्थ सन्वेसु कसायुदयद्वाणेसु तसजीवाणं सित्स-मावेणावद्वाणसंभवी णिद्य तो वि समकरणं कादृण तेरासियविद्वाणमेदमणुगतव्यं । जेणेवमेत्रियमेत्रेसु कमायुदयद्वाणेसु एककालेण तसजीवरासी अच्छिद तेण पदमपुच्छाए संमयमोसारिय 'विस्तिससुवयुज्जदं का च' ति एदिस्से विदियपुच्छाए चेव संभवो पदिनिस्त्रोजो होड । एवं णिरयादिगदीणं पि पादेकणिकंभणं कादृण पयदएक्वणा णिरव-सेसमपुगंत्र्व्या, एकेकिम्म कसायोवयद्वाणे आविष्ठयाए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा होति ति एदेण भेदाभावादो । एवं कसायुदयद्वाणेसु पयदप्यिहंसं कादृण संपिद्व कसायुवजोगद्वहाणेसु पयदत्थवस्वणहमाड—

- \* कसायज्वजोगद्धहाणेस्र पुण उक्कस्सेण असंखेजाओ सेढीओ।
- § १६३. एकेकम्मि कसाए उवजोगद्धद्वाणे तसजीवा उक्कस्तेणासंखेजदिभागमेत्रा अच्छिति ति वुत्तं होदि । किं कारणं १ अंतोम्बद्धत्वत्तेकसायोवजोगद्धद्वाणेसु
  सच्चो तसजीवरासी जहापविभागमवचिद्वदि ति कादण तैरासियकमेण जोहदे असंखेज-

असंख्यातवे भागप्रमाण जीवोंका यदि एक कदाय-उदयस्थान प्राप्त होता है तो जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण जसजीवराधिक कितने कवाय-उदयस्थान प्राप्त होंगे इस प्रकार वैदाशिक करके देखनेपर असंख्यात जगशेणप्रमाण कदाय-उदयस्थान प्राप्त होंगे इस प्रकार वैदाशिक करके देखनेपर असंख्यात जगशेणप्रमाण कदाय-उदयस्थानोंका आगमन देखा जाता है। यदिण यहाँपर समस्त कदाय-उदयस्थानोंमें एक काळमें जस जीवराशि रहती है, इसिलए प्रथम प्रकार इतने-मात्र कपाय-उदयस्थानोंमें एक काळमें जस जीवराशि रहती है, इसिलए प्रथम प्रकार वहाँ साम्भव नहीं, इसिलये उसका अपसरण कर विस्तिसमुखजुजवदे का च देश कमाद इस दूसरि प्रमुख्या हो है। इसी प्रकार नाविको विवस्ति मन्यावन दिखा हो है। इसी प्रकार नाविको विवस्त कर प्रकृत प्रस्तान दिखा हो है। इसी प्रकार क्यांति एक-एक कपाय-उदयस्थानमें आविको असंख्यातवें भागप्रमाण जीव होते है इस प्रकार इस कथनकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इस प्रकार कपार क्यांतिको क्यांतिको स्थान कार्य करतेके खास क्यांतिक अस्त क्यांतिको छए कहते हैं—

- किन्तु कपायोपयोगकालस्थानोंमें उत्कृष्टरूपसे असंख्यात जगश्रेणिश्रमाण होते हैं।

सेडिमेचाणं जीवाणमेकस्मि कसायुवजोगढ़द्वाणे समुवलंमादो । जह वि मच्चेमु कसायोवजोगढ़द्वाणेषु समपविभागेण तसजीवरासीए अवद्वाणसंभवो णांत्र्य तो वि समकरणविद्वाणेणेदं तेरासियमणुगंतच्यं। एत्य वि णिरयादिरादीणं पादेक्कणिरुंभणं कार्युण पयदपरुवणा समयाविरोद्देणाणुगंतच्या। तदो एत्य वि सो चेव भावत्या अणेगेषु कसायोवजोगढ़द्वाणेषु णियमा सच्या गदी उवज्जादि चि । संपित् एदस्स चेव भावत्यस्म फुडीकरणद्वमुत्तरस्म भणाइ—

- एवं भणिदं हो इ सव्वगदीओ णियमा अणेगेसु कसायुदयद्वाणेसु
   अणेगेस च कसायुव्वजोगद्वद्वाणेस लि।
- § १६४. कुदो पुन्तुत्तेण णारण तहाभावसिद्धीए णिव्वाहम्रुवलंभादों । एवमेदं
  पर्कविय संपद्दि पयदविसये जीवप्यावत्रअयदप्यायणहम्रुविस पर्वधमाह
  - \* तदो एवं परूवणं कादण णवहि पदेहि अप्पाबहुद्धं।
- ५ १६५. एवं कसायुदयद्वाणेसु उवजोबादद्वाणेसु च जीवाणमवद्वाणकमं परुविय तदो पयदविसये तमजीवाणमप्पाबहुअभिदाणि कस्पामो त्ति भणिद होदि । तं कथं कीरिदि त्ति भणिदे 'णवहि पदेहिं' कायव्यमिदि णिहिट्ट' । काणि ताणि णवपदाणि ?

कससे देखनेपर एक-एक कषाय-उपयोगाद्धान्यानमें असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं। वद्यपि उक्त सभी कषाय-उपयोगाद्धान्यानोंमें समान प्रविभागसे त्रमजीवराहिका अवस्थान सम्भव नहीं है तो भी समीकरण विधानके अनुमार यह त्रैराशिक जानना चाहिए। यहाँपर भी नरकादि गतियों मेंसे प्रत्येक गतिको विविश्तत कर आगमानुसार प्रकृत प्ररूपणा जानना चाहिए। इसलिए यहाँपर भी वही तात्पर्य है कि अनेक कषाय-उपयोग्धान्यानों में नियमसे सब गतियों प्रयुक्त होती है। अब इसी भावार्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

- # इस प्रकार प्वोंक्त कथनका यह तात्पर्य हैं कि सभी गतियाँ अनेक कषाय उदयस्थानोंमें और अनेक कथाय-उपयोगकारुस्थानोंमें नियमसे हैं।
- § १६४. क्योंकि पूर्वोक्त न्यायसेट स प्रकारसे सिद्धि निर्वाध पाई जाती है। इस प्रकार
  इसका कथन करके अब प्रकृत विषयमें जीव-अल्पाबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका
  प्रवन्ध कहते हैं—
  - # इस प्रकार उक्त कथन करके नौ पदों द्वारा अल्पबहुत्व करना चाहिए ।
- § १६५. इस प्रकार कथाय-उदयस्थानों में और उपयोगाद्वास्थानों में जीवों के अवस्थात-क्रमका कथन करके तदनन्तर प्रकुत विषयमें इस समय त्रसर्जाबोका अल्पवहुत्त करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वह कैसे किया जाता है ऐसी प्रच्छा होनेपर नौ पदों के द्वारा करता चाहिए यह निर्देश किया है।

शंका--वे नौ पद कीन है ?

१ आ०प्रती णिव्वाहणुवलभादी इति पाठः ।

माणादीणमेक्केकस्स कसायस्स जहण्णुकस्साजहण्णाणुकस्समेयभिण्णक्सायुद्रयहाणपिडवद्वाणं तिण्हं पदाणं कसायोवजोगद्धद्वाणेष्टं तहा चेव तिहाविहचेहि संजोगेण
सम्रुप्पण्णाणि णवपदाणि होति । तं जहा—कोहादीणमुकस्सकसायुद्रयहाणे कसायोवजोगद्धाए च पडिबद्धमेक्कं पद । तेसि चेवुकस्सकसायुद्रयहाणे जहण्णकसायोवजोगद्धाए
च विदियं । उकस्सकसायुद्रयहाणे अजहण्णाणुकस्सकसायोवजोगद्धासु च तिद्यं ।
जहण्णकसायुद्रयहाणे उकस्पकसायोवजोगद्धाए च चउत्थं । जहण्णकसायुद्रयहाणे
जहण्णकसायुव्यहाणे उकस्पकसायोवजोगद्धाए च चउत्थं । जहण्णकसायोवजोगद्धाए च पंचमं । जहण्णकसायुद्रयहाणे
जहण्णकसायोवजोगद्धाए च पंचमं । जहण्णकसायुद्रयहाणेसु उकस्पकसायोवजोगद्धाए
जोगद्धाणेसु च छहुं । अजहण्णाणुकस्सकसायुद्रयहाणेसु उकस्पकसायोवजोगद्धाए
च उत्रहण्णाणुकस्सकसायुद्रयहाणेसु अजहण्णाणुकस्सकमायोवजोगद्धाए
च अजहण्णाणुकस्सकसायुद्रयहाणेसु अजहण्णाणुकस्सकमायोवजोगद्धार् च णवममिदि ।
एवमेदेहिं जवहि पदिहं तसजीवाणं योवजहण्याणुकस्तकसायोवजोगद्धारेषु च णवममिदि ।

# #तंजहा।

१६६. सुगममेदं पुच्छावक्कां। एवं च पुच्छाविमईकयस्स अप्पावहुअस्स
माणादिकसायपिवाडीए एसो णिहेमो।

 अक्स्सए कसायुदयद्वाणे अक्स्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा धोवा ।

समाधान— मानादि कषायोभेंसे एक-एक कषायक जषन्य, उत्कृष्ट और अजयन्याजुन्कप्ट इस प्रकारसे भेदरूप कषाय-उदयश्यानांसे सम्बन्ध रक्षतेवाले तीन पर्दाके तथा उसी
प्रकार तीन रूपसे सिक्क हुए कषाय-उदयश्यानांसे सम्बन्ध रक्षतेवाले तीन पर्दाके तहे हैं।
यथा—कोशादिक उन्कृष्ट कषाय-उदयश्यानमें और कषाय-उपयोगाताल्यानमें प्रतिबद्ध एक
पद हैं। उन्हींके उत्कृष्ट कषाय-उदयश्यानमें और जषान्य-उपयोगकाल्यानमें प्रतिबद्ध हुसरा पर हैं। उन्हृष्ट कषाय उदयश्यानमें और अजयन्यानुकृष्ट कषाय-उपयोगकाल्यानोमें
प्रतिबद्ध तीसरा पद है। जष्मन्य कषाय-उदयश्यानमें और जष्मन्य कषाय-उपयोगकाल्यानोमें
प्रतिबद्ध तोसरा पद है। जष्मन्य कषाय-उदयश्यानमें और अज्यन्यानुन्कृष्ट कषाय-उपयोगकाल्यानोमें
प्रतिबद्ध तोषा पर है। जष्मन्य कषाय-उदयश्यानमें और अज्यन्यानुन्कृष्ट कषाय-उपयोगकाल्यानोमें
प्रतिबद्ध लगा पद है। जष्मन्य कषाय-उदयश्यानोमें और अज्यन्यानुन्कृष्ट कषाय-उपयोगकाल्यानोमें प्रतिबद्ध स्थान है। अज्ञपन्यानुन्कृष्ट कषाय-उपयोगकाल्यानोमें प्रतिबद्ध स्थान है। अज्ञपन्यानुन्कृष्ट कषाय-उदयश्यानोमें और
प्रवाद-यक्षाया-उपयोगकाल्यानमें प्रतिबद्ध सात्वाच पद अञ्चल्यान्यान्य-उपयोगकाल्यानोमें और अज्यन्यानुन्कृष्ट कथाय-उदयदथानोमें और अज्यन्यानुन्कृष्ट कथाय-उपयोगकाल्यानोमें प्रतिबद्ध नीवा स्थान है। इस
प्रकार इन नी पर्दोके द्वारा आगे प्रसाजीका अल्यबहुत्व अधिकृत है यह इस सूत्रके अर्थका

# वह कैसे ?

९ १६६, यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार प्रच्छाके विषयभूत हुए अल्पबहुत्वका मानादि कपायोंके क्रमसे यह निर्देश है।

अंतरकृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव सबसे थोड़े हैं।

**\* जहण्णियाए माणोबजोगद्धाए जीवा असंखे**जगणा ।

९ १६८. एत्थ उक्कस्सए कसायुद्यद्वाणे ति अहियारसेवंधो कायव्वो । तेण उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्णियाए माणोवजोगद्वाए च परिणदा जीवा प्रविव-

९ १६०. उत्कृष्ट अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तथा असंख्यात लोकप्रमाण अध्यवसान स्वानोंमेंसे अन्तिम अध्यवसानस्थानरूप कषाय परिणामकी उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थान संज्ञा है। 'जत्कुष्ट मानोपयोगाद्वामें' ऐसा कहनेपर मानकषायकी उत्कृष्ट कालोपयोगावगेणाका प्रहण करना पाहिए। इसलिए मानकषायसे सम्बन्ध रखनेवाले और परस्पर संयुक्त हुए इन दोनों उत्कृष्ट पदस्पसे परिणत हुए त्रसजीव सबसे थोड़े हैं ऐसा सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए।

शंका-इसका स्वोकपना किस प्रमाणसे जाता जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दोनों ही पदोंके उत्कृष्टभावसे परिणत हुए जीव बहुत विरस्त होते हैं ऐसा परमागमका उपदेश है

शंका-इनका प्रसाण क्या है ?

समाधान—इनका प्रमाण आविलके असंख्यातवें भागमात्र है। यदापि मानकपायके उत्कृष्ट उपयोगकान्नमें असंख्यात जानशिणप्रमाण असजीवोंका अवस्थान सम्भव है तो भी उत्कृष्ट कथाय-उदयस्थानसे कुक उसमें आविलके असंस्थातवें भागप्रमाण हो जीवराशि होती है, क्योंकि यहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है।

विशेषार्थ — यहाँ उदयस्थानका अर्थ कपायपरिणाम और उपयोगाद्धाका अर्थ कथाय-परिणामका काल लिया है। ये दोनों जिन जीवोंके उत्कृष्ट होते है उनकी संख्या आवल्कि असंख्याववें भागप्रमाणसे अधिक नहीं पाई जाती यह उक्त कथनका तात्पर्य है। आगे भी इसी प्रकार तात्पर्य घटित कर लेना चाहिए।

 अनसे जघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालमें स्थित हुए जीव असंख्यात गुणे हैं।

§ १६८- इस स्वूत्रमें 'उत्कृष्ट कषाय उत्यस्थानमें' अधिकारवश इस पदका सम्बन्ध कर छेना चाहिए। इससे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और मानकषायक जषन्य उपयोगकाळमें क्लेहितो असंखेजगुणा चि सुचत्यो । एसो वि रासी आविष्ठपाए असंखेजदिभागमेचो चैव । किंतु उक्कस्समाणोवजोगद्वाए परिणममाणजीवेहिंतो जहण्णमाणोवजोगद्वाए परिणममाणजीवा बहुआ होंति, जहण्णकारुस्स पउरं संभवादो । तदो सिद्धमसंखेज-गुण्णं । को गुण्गारो ? आविष्ठपाए असंखेजदिभागो ।

# अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेळगुणा ।

५ १६९. एत्थ वि पुन्नं व अहियारसंवंधो कायन्त्रो । तदो एसो वि जीवरासी आविल्याए असंखेजदिमागमेत्तो चेव होइ । होंतो वि पुन्निक्लरासीदो एसो असंखेज-गुणो । किं कारणं ? जहण्णिया माणोवजोगद्धा एयवियप्पा चेत, अजहण्णाणुक्कस्स-माणोवजोगद्धाओ पुण अणेयवियप्पाओ । तेणेत्थ बहुवियप्पसंभवादो बहुओ जीवरासी परिणमदि ति सिद्धमसंखेज्जदमागो । गुणगारो च आविल्याए असंखेजदिमागो ।

मानकपायरूपसे परिणत हुए जीव पूर्वोक्त जीवोंसे असंख्यातगुणे होते है इस प्रकार सूत्रका अर्थ फिलत हो जाता है। यह राशि भी आविष्ठिक असंख्यातवे सागप्रमाण हो है। किन्तु उन्क्रष्ट मानापयोगकाल्यमें परिणमन करते हुए जीवोंसे जघन्य मनोपयोगकाल्यमें परिणमन करनेवाले जीव बहुत होते हैं, क्योंकि जघन्य काल प्रचुररूपसे पाया जाता है, इसलिये ये जीव असंख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ।

शंका-गुणकार क्या है ?

समाधान--गुणकार आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

\* उनसे अनुस्कृष्ट-अजघन्य मानकपायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें जीव असंख्यात-गणे हैं।

१६९ यहाँपर भी पहलेके समान अधिकारका सम्बन्ध करना चाहिए। इसलिए यह जीवराशि भी आविलेके असंख्यातवें भागभमाण हो होती है। उत्तर्गी होते हुई भी पिछली राशिसे यह राशि असंख्यातवागुणी है, क्योंकि मानोपयोगका जम्बन्ध काल एक हो प्रकारका है, क्लिनु अजवन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकाल अनेक भेदोंको लिखे हुए हैं। इसलिए यहाँपर बहुत जिक्तर सम्भव होनेसे बहुत जीवराशि मानकथायरूपसे परिणमन करती है, इसलिए पूर्वीक जीवराशिस यह रागिश असंख्यातगुणी है यह सिद्ध हुआ। यहाँ गुणकार आविलेक असंख्यातवें भागभमाण है।

विश्वेषार्थ — मानकपायके उत्कृष्टकाल और जघन्यकालको छोड़कर शेष समस्त काल अजघन्य-अनुत्कृष्टकालमें परिगृहीत हो जाता है। यतः इस कालके मीतर मानकपायरूपसे परिगृह सब त्रस्त काल स्वान्य समय मात्र है और अजघन्य-अनुत्कृष्टकाल असंस्थात समयप्रमाण है, इसलिए उक्तरूपसे जीवराहित वन जाती है। यहाँ सर्वत्र प्रसान्य स्वान्य स्वान्

- \* जहण्णए कसायुदयङ्वाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा
   असंखेळगुणा।
- § १७०. सन्वजहण्णयमणुभागोदयहाणं तसजीवपाओग्गमेत्य जहण्णकसायु-दयहाणिमिदि विविक्त्यं। तेण जहण्णए कसायुदयहाणे उक्करसमाणोजजोगद्धा-पिडयह बद्दमाणो जीवरासी असंखेजगुणो ति सुन्तत्यसंचेषो । एसो वि आवस्तियाए असंखेजजिदमायमेनो चेव, एक्केक्करिम कसायुदयद्वाणे णिरुद्धे आवस्त्रियाए असंखेजजिद-मागमेनो चेव तस जीवरासी होदि ति पुष्चमेष्ट णिण्णीययादो । णविर उक्करस-कसायुदयद्वाणादो जहण्णकसायुदयद्वाणस्स सुरुद्दनेण पुष्टिक्ल्रासीदो एसो असंखेज-गुणो जादो । एत्य गुणगागो आवस्त्रियाद असंखेजदिमागो ।
  - जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेळगुणा ।
- ६ १७१. एत्य जहण्णकसायुदयहाणग्महणमणुबहुदे, तेणेवमहिसंबंधी कायन्त्री— जहण्णए कसायुदयहाणे जहण्णियाए माणीवजीगद्धाए च अकमेण परिणदा जीवा पुन्विन्तेहितो असंखेजजगुणा ति । एत्य कारण सुगमं । गुणगारो च आवल्यियाए अमसेदजिदमागमेत्रो ।
  - \* अणुकस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजगुणा ।
- १७२. एमो वि जीवरासी आवांलयाए असखेज्जदिभागमेत्तो होद्ण पुव्विल्लादो
   अमंखेज्जगुणी होइ । कारण सुगमं ।
- अत्त ज्ञवन्यकपाय उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानकषायसम्बन्धी उपयोग-कालमें जीव असख्यातगुणे हैं।
- ६ ९०० सबसे जबन्य अनुभागोत्यस्थान त्रसजीवों के योग्य जघन्य कपाय-उद्यम्थान है ऐसी यहाँपर विकाश है । त ततुसार उन्कृष्ट मानोपयोगकाल्यो सम्बन्ध एकोवाले जघन्य कपायांत्रस्थानमें विद्यमान जीवराशि असंक्याणी है ऐसा यहाँ सुत्रका अर्थक साथ सम्बन्ध करना चाहिए। यह जावराशि भो आवल्कि असंक्यातवे भागप्रमाण हो है, वर्शों के एक-एक कपाय-उद्यम्थानमें आवल्कि असंक्यातवे भागप्रमाण हो त्रसराशि होता है, है इस वातका पहुं हो निर्णय कर आये हैं। इतनी विशेषता है कि उन्कृष्ट कपायोदयस्थानसे जघन्य कषायोदयस्थान सुल्म है, इसलिए पूर्वों कर राशि है । वर्षा असंक्यातवृग्णी हो जाती है। यह प्राप्त एकार आवल्कि असंक्यातवे भागप्रमाण है।
  - अनसे जघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- ९ १९१ यहाँपर 'जपन्य कपाय-उदयस्थान' पदकी अनुवृत्ति होती है। इसिख्य ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। जचन्य कायः उदयस्थानमें और जघन्य मानोपयोगकालमें युगपन् परिणत हुए जीव पिछले जीनेसे असंस्थातगुणे है। यहाँपर कारणका कथन सुगम है। गुणकार आविके असंस्थातवे भागप्रमाण है।
  - उनसे अनुत्कृष्ट-अज्ञघन्य मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- १९०२ यह भी जीवराशि आवल्कि असंख्यातर्वे भागप्रमाण होकर पिछली राशिसे
  असंख्यातगुणी है। कारणका कथन सुगम है।

- \* अणुकस्तमज्ञहण्णेसु अणुभागद्वाणेसु उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेळगुणा ।
- - # जहण्णियाएं माणोवजोगद्धाएं जीवा असंखेळगुणा ।
- १७७. 'अणुकस्समजदण्णेसु अणुभागद्वाणेसु' चि पुच्यसुत्तादो अणुबद्धदे ।
  तेणेसो वि रासी असंखेजसेढिमेचो होर्ण पुच्यिन्छादो असंखेजगुणो जादो, उक्कस्समाणोवजोगद्वापरिणदजीवेहिंतो जहण्णमाणोवजोगद्वापरिणदजीवाणं सरिसकसायुदयद्वाणविसयाणं तद्वाभावसिद्वीए बाहाणवरूमादो ।
  - \* अणुक्तस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजगुणा ।
  - § १७५. एत्थ वि 'अणुकस्समजहण्णेसु' ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।
  - \* एवं सेसाणं कसायाणं।
- ६ १७६. जहा माणकसायस्स णवहि पदेहि पयदप्याबहुअविणिण्णयो कञ्जो तहा कोह-माया-छोभाणं पि कायन्वो, विसेसाभावादो। संपिद्द एदेणेव परत्थाणप्या-
- अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातग्रणे हैं।
- १९२२ पिछली राशि आविलके असंस्थातवे भागप्रमाण है, किन्तु यह राशि असंस्थात जगश्रीणप्रमाण है, क्योंकि अजयन्य-अतुक्तृष्ट क्याय-वदयस्थानीमें वनकी उपलिख सम्मव है। इसलिए पिछली राशिसे यह राशि असंस्थातगुणी है। गुणकार भी असंस्थात जगश्रीणप्रमाण है।
  - उनसे जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- § १७४, 'अतुन्कुष्ट-अजघन्य अनुमागस्थानोमें इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुवृत्ति होती हैं। इसिलिए यह राशि भी असंस्थात जगश्रेणित्रमाण होकर पिछली राशिसे असंस्थातगुणी बन जाती हैं, क्योंकि उक्कृष्ट मानोपयोगकालसे युक्त जीवोसे उक्त जीवोके समान कषाय-उदयस्थानके विषयभूत ऐसे जघन्य मानोपयोगकालसे युक्त जीवोके असंस्थातगुणे सिद्ध होनेसे कोई बाधा नहीं आती।
- अनुत्कृष्ट-अजघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें स्थित जीव असंख्यातग्रणे हैं।
- § २ ०४. यहाँपर भी 'अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानोंमें' इस पदका अधिकारवश सम्बन्ध कर छेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।
  - # इसी प्रकार शेष कषायोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।
- १७६. जिस प्रकार नौ पदोंके आश्रयसे मानकपायके प्रकृत अल्पबहुत्वका निर्णय किया उसी प्रकार क्रोध, माया और लोभकपायकी अपेक्षा भी करना चाहिए, क्योंकि उससे

बहुअं पि साहेयव्वमिदि पदुष्पायणद्वश्चनरसुत्तं भणह---

\* एत्तो छ्त्तीसपदेहिं अप्पाबहुत्रं कायव्वं।

\$ १७७. एदम्हादो चेव सत्याणप्पानहुआदो साहेयूण परत्थाणप्पानहुआं पि छत्तीसपदेहिं पिंडवहं कायच्यमिदि वृत्तं होइ । तं जहा— उकस्सए कसायुदयद्वाणे उकस्सियाए माणोवजोगद्वाए उवजुत्तजीवा थोवा । उकस्सए कसायुदयद्वाणे उकस्सियाए माणोवजोगद्वाए उवजुत्तजीवा थोवा । उत्तर्सस्य कसायुदयद्वाणे उकस्सियाए माणोवजोगद्वाए परिणद्वीवा विसेसाहिया । एत्य कारणं माणद्वादों कोधदा विसेसाहिया, तेण रासी वि तप्पडिमागो चेव होइ ति वत्तच्चं । विसेसा प्रियमाण- एसेणाविष्ठवाए असंखेजिदिमागपित्री । एवद्वविस्तरहेस वि विसेसाहियपमाण- मणुगंतच्चं । उकस्सए कसायुदयद्वाणे उकस्सियाए मायोवजोगद्वाए परिणद्वीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे उकस्सियाए कोहोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । वेकस्तर्या असंखेजगुणा । को गुणगारो ? आवष्ठियाए असंखेजिदिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्यियाए माणोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्यियाए सायोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्यियाए सायोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्यियाए लोगोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्याए लोगोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्याए लोगोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्तर कसायुदयद्वाणे अवष्टण्याए लोगोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे अवष्टण्याए लोगोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्तर कसायुदयद्वाणे अवष्टण्याए लोगोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे अवष्टण्यालक्ष्य विसेसाहिया । अवस्था करायुद्वाणे अवस्था विसेसाहिया । अवस

इन तीनों कपायोंके अल्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। अब इसी अल्पबहुत्वके आश्रयसे परस्थान अल्पबहुत्वकी भी सिद्धि कर छेनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सुत्र कहते हैं —

# # अब इससे आगे छत्तीस पदोंके द्वारा अन्पबहुत्व करना चाहिए ।

§ १७७. इसी स्वस्थानअल्पबहुत्वसे सायकर छत्तीस पर्दोसे सम्बन्ध रखनेवाळा परस्थान अल्पबहुत्व करना चाहिये यह उक्त कथनका तार्प्य हूं। यथा—उक्कृष्ट कपाय-वहत्त्वस्थानमें और उक्तृष्ट मानोपयोगकाळमें उपयुक्त हुए अवि सचसे सीक है। उमसे उत्कृष्ट कपाय-क्ष्मण्यानमें और उक्तृष्ट क्षायोप्योगकाळमें स्थात जीव विशेष अधिक है। यहाँपर सानके काळसे कोधके काळका विशेष अधिक होना इसका कारण है, इसळिए जीवराशि भी कसी प्रतिभागके हिसावसे अधिक है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। किन्तु विशेषका प्रमाण प्रवाहमाना उपदेशके अनुसार आविष्ठिक असंस्थातके मागका माग देनेपर जो ठच्य आवे उत्तहा है। इसी प्रकार आविष्ठ वर्षों में विशेष अधिक हो मागका माग देनेपर जो ठच्य आवे उत्तह है क्षाय-उदयस्थानमें और उक्तृष्ट कोथप्योगकाळमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और उक्तृष्ट कोथप्योगकाळमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें उत्ति अधिक असंस्थातके आपयोगकाळमें उत्ति वशिष अस्वित्त हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोथप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोयप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोयप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोयप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और जयन्य कोयप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और उपन्य कोयप्योगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उक्तृष्ट कथाय-उत्तरस्थानमें और उत्तरस्थानमें कीय अधिक हैं।

जीवा असंखेजगुणा। गुणगारो पुन्वत्तो चेव वत्तव्वो। उक्कस्सए कसायदयद्वाणे अजण्णमणुकस्सियास कोधीवजीगद्वास जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयहाणे अजहण्णमणुक्कस्सियासु मायोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया। उक्कस्सए कसायुद्यद्वाणे अजहण्णमणुक्कस्सियासु लोभोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया। जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सियाए माणीवजीगद्वाए जीवा असंखे अगुणा। को गुणगारी ? आवल्यिए असंखेजिदिभागो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्किस्सिया० कोहोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायदयदाणे जन्किस्सया० मायोवजोगादा० जीवा जहण्णए कसायुद्यद्वाणे उक्कस्सिया० लोभोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयहाणे जहण्णिया० माणोवजोगद्वा० जीवा असंखेज-गुणा । गुणगारो पुच्वं व वत्तव्वो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० कोहोव-जोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० मायोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जदण्णए कसायुदयहाणे जदण्णया० लोहोवजोगद्वा० जीवा विसेसाहिया । जदण्णए कसायुदयहाणे अजदण्णमणुक्कस्सिया० माणोवजोगद्वा० जीवा असंखेजगुणा । एत्थ वि सो चेव गुणगारो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्ण-मणुकस्सियासु कोहोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्ण-मणुकस्सियास् मायोवजोगद्भासं जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायदयद्भाणे अजहण्ण-मणुक० लोभोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुक० कसायुदयहाणे० है। गुणकार पूर्वोक्त ही कहना चाहिए। उनसे उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट कोधोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और अज्ञघन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक है। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और अजधन्य-अनत्कृष्ट होभोपयोगकाहोंमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कपाय-उदयस्थानमें और उत्क्रष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं। गुणकार क्या है ? आवल्लिके असंख्यातचें भागप्रमाण गणकार है। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मार्यापयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कपाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कपाय उदयस्थानमें और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं। गुणकार पहलेके समान कहना चाहिए। खनमे जघन्य क्षाय-उदयस्थानमें और जघन्य क्रोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। जनसे जघन्य क्याय-उदयस्थानमें और जघन्य मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य क्षाय-उत्यस्थानमें और जघन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और अजघन्य अनुत्कृष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगणे हैं। यहाँपर भी बही गुणकार है। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और अज्ञचन्य-अनुत्कृष्ट कोघोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थान-में और अजधन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-पदयस्थानमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट लोभोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अज्ञचन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं।

उकस्सियाः माणोवजोगदाः जीवा असंखेजगणाः। को गणगारो ? असंखेजाओ सेंदीओ । अजहण्णमणुक् कसायुदयद्वाणे उक्तस्सिया कोहोवजोगद्धा जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कः कसायुदयद्वाणेः उकस्सियाः मायोवजोगद्धाः जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कः कसायुदयद्वाणेः उक्कः लोमोवः जीवा विसेः। अजहण्णमणुकस्सए० कसायुदयद्राणे० जहण्णिया० माणीवजोगद्धा० जीवा असंखेळगुणा। अजहण्णमणुक्कस्स० कसायदयदा० जहण्णिया० कोहोवजोगदा० जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्त कसायुदयद्वा जहण्णिया मायोवजोगद्धा जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुद्यहा० जहण्णिया० लोभोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुक्कस्स० कमायुदयद्वा० अजहण्णमणुक्कस्मियास माणीवजोगद्वास जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुक्कस्स० कसायदयदा० अजहण्णमणुक्कस्सियास कोहोव-जोगद्धास जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुदयद्वा० अजहण्ण-मणुक्कस्तियास मायोवजोगद्वास जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्स० कसाय-दयद्राणेस अज्ञहण्णमणक्कस्सियास लोभोवजोगद्धास जीवा विसेसाहिया । एवमोधेण परत्थाणप्पाबहुअमेदं परूविदं। एवं चेव तिरिक्खमणुसगदीसु वि वत्तव्वं, विसेसाभावादो। णिरयगदीसु परत्थाणप्पाबहुअ चितिय णेदव्वं । तदो चउन्थीए गाहाए अत्थविहासा समप्पदि ति उवसंहारवक्कमाह---

#### \* एवं चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता ।

गुणकार क्या है ? असंख्यात जगच्छे णिप्रमाण गुणकार है । उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और उत्क्रष्ट कोधोपयोगकालमे जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोमें और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानोंमें और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यात-गुणे है। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानों में और जघन्य कोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य मानो-पयोगकालमें जीव विशेष अधिक है। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुस्कृष्ट कथाय-उदय-स्थानोंमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य-अनुत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानोंमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट कोधोपयोगकाळोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजधन्य-अनुकृष्ट क्याय-उदयस्थानोंमें और अजधन्य-अनुकृष्ट मायो-पयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानोंमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट लोमोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ओघसे परस्थान अल्पबहुत्वका कथन किया। इसी प्रकार तिर्यद्भगति और मनुष्यगतिमें भी कहना चाहिए, अपराबुद्धको ज्ञान क्या क्या रहा त्यार स्वाहित क्या राज्य ना अपराज्य ना अपराज्य ना अपराज्य ना अपराज्य ना अपराज्य क्यांकि आध्वक्षयत्ते इनके कथनमें कोई मेद नहीं है। नरकाति और देवगतिमें परस्थान अल्पबहुत्वको विचारकर जानना चाहिए। इसके बाद चौथी गाथाके अथंका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है इस आश्यके उपसंहार वाक्यको कहते हैं—

# इस प्रकार चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ।

- ६ १७८. सुगममेदं पयदत्थोवसंहारवक्कः । एवमेदं समाणिय संपिह पंचमगाहासुत्तस्य जहावसरपत्तमत्यविहासणं क्रणमाणो सत्तपवंश्वमतः भणह—
- केवडिगा उवजुत्ता सिरसीसु च वग्गणाकसाएसु चेति एदिस्से गाहाए अत्थविहासा ।
- § १७९. सुगममेदं, एदिस्से पंचमीए गाहाए अत्यविद्यासा एत्तो अहिकीरिद ति पहुप्पायणफलदात्तो । णविर गाहाए पुन्यद्विमिद सहपरमुज्जास्य तेण देसामासयेण सिव्यस्से चेव गाहाए सपुन्यपच्छद्वाए परामरसी एत्थ कभी दहुच्जो । एसा च गाहा कोहादिकसायोवजुत्ताणं परूचणहुदाए अहुण्हमणियोगहाराणं स्वणहुमागया । तदो स्वणासत्तमेदिमित पदणायणहुमाह—
  - \* एसा गाहा सचणासूनां।
  - § १८०. सुगमं। संपिह किमेदेण सचिजमाणमत्थजादिमच्चासंकाए उत्तरमाह-
  - \* एदीए सुचिदाणि अट्ट अणिओगदाराणि ।
- १८१. एदीए गाहाए कोहादिकसायोवजोगञ्जनजीवाणं परूवणद्वदाए अट्ट
  अणियोगहाराणि ह्यिदाणि त्ति भणिदं होह । संपिद्द काणि ताणि अट्ट अणिओगहाराणि
  त्ति आसंकिय पुच्छासुत्तमाह—
- ९ ९७८ प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह वचन सुगम है। इस प्रकार इसको
  समाप्त कर अब पॉचवीं सूत्रगाथाके अवसरप्राप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके
  सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—
- \* 'सट्ट्र कपायोपयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त हैं' इस गाथाके अर्थका
  विशेष व्याख्यात करते हैं।
- § १७९. यह बचन सुनम है, क्योंकि इस पॉचवी नाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान
  अधिकार प्राप्त है इस बातका कथन करना इसका फल है। इतनी विशेषता है कि गाथाके
  प्रवीर्थका शब्दपरक उच्चारण करके उससे देशामर्पक्रभावसे प्रवीर्थ और उत्तरार्थ सिहत
  पूरी गाथाका परामर्थ यहाँपर किया गया जानना चाहिए। यह गाया कोधादि कथायोंमें
  उपयुक्त हुए जीवोंका कथन करनेके लिए आठों अनुयोगद्वारोंका सूचन करनेके लिए आई है।
  इसलिए यह सुचनासुत्र है इस बातका कथन करनेके लिए कहते हैं—
  - \* यह गाथा स्चनासूत्र है।
- § १८०. यह वचन सुगम है। अब इसके द्वारा क्या अर्थसमृह सूचित किया जाने-वाळा है इस आशंकाका उत्तर देते हैं—
  - इसके द्वारा आठ अनुयोगद्वार स्रुचित किये गये हैं।

- #तंजहा।
- § १८२. सुगमं ।
- # संतपरूवणा दव्यपमाणं खेल्तपमाणं फोसणं कालो अंतरं भागा-भागो अप्पायहणं च।
- - \* केवडिगा उवजुत्ता त्ति दव्वपमाणाणुगमो ।
- § १८४. एदिम गाँहापटमावयचे दव्यपमाणाँगुगमो पडिबद्धो चि भणिदं होह, कोहादिकसायेसु उवजुत्ता जीवा केविडिया होति चि पुच्छासुहेणेत्य तस्स पडिबद्धत्त-दंमणादो ।
  - \* सरिसीसु च वरगणा-कसाएसु त्ति कालाधुगमो ।
- १८५. एदम्मि गाहासुचविदियावये कालाणुगमो णिवद्वो चि भणिदं होदि ।
   कथमेत्य कालाणुगमस्स णिवद्वचिदि चे १ वुच्चदे—सरिसीसु च एगकसायपडिचद्वासु
   स्विमेत्य कालाणुगमस्स णिवद्वचिदि चे १ वुच्चदे—सरिसीसु च एगकसायपडिचद्वासु
   स्विमेत्य
   सिन्सेत्य
   स्विमेत्य
   स्विमेत्य
   सिन्सेत्य
   सिनसेत्य
   सिनसेत्य
  - # वे जैसे।
  - § १८२ यह वचन सुगम है।
- सत्त्रहृपणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, स्पर्शन, काल, अन्तर, भागाभाग और अन्यबहुत्व ।
- ्र ९८२. इस प्रकार ये आठ अनुयोगद्वार इस गाथा द्वारा सूचित किये गये हैं यह उक्त कथनका तार्त्यय है। अब इस गाथासुत्रके किस अवयवमें कौनसा अनुयोद्वार प्रतिबद्ध है इस प्रकार इस बातका झान करानेके लिए आगोका प्रबन्ध कहते हैं—
- \* 'कितने जीव उपयुक्त हैं' इस वचन द्वारा द्रव्यप्रमाणानुगम स्वित किया गया है।
- § १८४. गाथाके इस प्रथम पादमें इत्यप्रमाणानुगम प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि 'क्रोधादि कथायोंमें उपयुक्त हुए जीव कितने हैं' इस प्रच्छा द्वारा यहाँपर उक्त गाधावचन प्रतिबद्ध देखा जाता है।
- \* 'सदृश कपायोपयोगवर्गणाओंमें' इस वचन द्वारा कालानुगम द्वचित किया गया है।
- ९ १८५. गाथासूत्रके इस दूसरे पादमें कालानुगम निवद्ध है यह उक्त कथनका हात्पर्य है।
  - शंका-इसमें कालानुगमका निबद्धपना कैसे है ?

समाधान---'सरिसीसु च' अर्थात् एक कवायसे सम्बन्ध रखनेवाळी 'वग्गणाकसाएसु'

१ ता व्यतौ भणिदं इति पाठः ।

वग्गणाकसायेस कसायोवजोगवग्गणास केवचिरस्रवजुत्ता होति ति सुत्तत्थावलंबणादी कालागुणमस्स पडिवद्धत्तमेत्थ दद्यव्यं ।

- 'केवडिगा च कसाए' सि भागाभागो ।
- § १८६. एदम्मि तदियावयवे भागाभागाणुगमो णिवद्धो ति गहेयच्यो. कस्टि कसाये कसायोवजुत्तसञ्बजीवाणं केवडिया भागा उवजुत्ता होति ति पदसबंधावलंबणादो ।
  - \* 'के के च विसिस्सदे केषे' ति अप्पाबहुद्धं।
- § १८७. एदम्मि गाहासुत्तचरिमावयवे अप्पाबहुआणुगमो णिबद्धो, के कसायोव-जुत्ता जीवा कत्तो कसायीवजुत्तजीवरासीदो केत्तियमेत्तेण विसिस्सदे अद्विया होति ति पदसंबंधं कादण सुत्तत्थावलंबणादो ।
  - श्वमेदाणि चत्तारि अणिओगद्दाराणि सुत्तणिबद्धाणि ।
  - § १८८. कुदो ? चदुण्हमेदेसिं णामणिदेसं कादृणेदिन्म गाहासुत्ते णिहिट्ठतादो ।
  - सेसाणि सुचणाणमाणेण कायव्वाणि ।
- § १८९. सेसाणि प्रण संतपरूवणादीणि चत्तारि अणिओगहाराणि सचणाण-माणेणेत्थ गहेयव्याणि, सुत्तिणिहिद्वाणं चउण्हमणियोगहाराणं देसामासयभावेणावद्वाण-दंसणादी त्ति भणिदं होइ । तम्हा एदाणि अद्र अणिओगहाराणि एदीए गाहाए सचिदाणि

अर्थात कषायोपयोगवर्गणाओं में जीव कितने काल तक उपयुक्त होते है इस प्रकार सूत्रके अर्थका अवलम्बन करनेसे प्रकृतमें कालानगम प्रतिबद्ध है ऐसा जानना चाहिए।

- # 'किस कषायमें कौन कितनेवाँ भाग उपयक्त हैं' इस वचन द्वारा भागाभागा-नगम सचित किया गया है।
- § १८६. गाथाके इस तृतीय पादमें भागाभागानुगम निवद्ध है ऐसा प्रहण करना
  चाहिए, क्योंकि किस कवायमें कवायसे उपयुक्त हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त

  हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव अपयुक्त

  हुए सुक्त अपयुक्त

  हुण होते है इस प्रकार पदके सम्बन्धका अवलम्बन लिया गया है।
  - \* 'कौन-कौन कपायवाले जीव किस कपायवाले जीवोंसे अधिक होते हैं' इस
- वचन द्वारा अन्पबहत्व सूचित किया गया है। ६ १८७. गाथासत्रके इस अन्तिम पादमें अल्पबहत्वातुगम निबद्ध है, क्योंकि कषायसे ७ ५००० नाग्युत्तम दश जाराज नायन जरानादुत्वाता नामद्ध ह, नयान कथावस उपयुक्त हुए कीन जीव कथावसे उपयुक्त हुई किस जीवरातिस कितने 'विस्तिस्तदे' अर्थात् अधिक होते हैं इस प्रकार पर सम्बन्ध करके सूत्रके अर्थका अवलम्बन लिया गया है।
  - # इस प्रकार ये चार अनुयोगद्वार खत्रनिबद्ध हैं।
  - ६ १८८. क्योंकि इन चारका नामनिर्देश करके ये इस गाथासूत्रमें निर्दिष्ट किये गये हैं।
  - श्रेष अनुयोगद्वार स्चनावश अनुमानद्वारा ब्रहण कर लेने चाहिए ।
- § १८९. किन्तु शेष सल्रख्यणा आदि चार अनुयोगद्वार स्वनावश अनुमानद्वारा यहाँपर प्रहण कर ठेने बाहिए, क्योंकि स्वनें निर्दिष्ट किये गये चार अनुयोगद्वारोंका देशा-मर्थकभावसे अवस्थान देखा जाता है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। इसलिए ये आठ अनु-

चि सिद्धं । संपिष्ट एदेष्टिं अष्टुर्हि अणिओगद्दारिहें कसायोवजुत्ताणं मग्गणद्रदाए तत्थ इमाणि मग्गणद्वाणाणि होति चि जाणावणद्रमिदमाह—

- कसायोवजुत्ते अद्विहं अणिओगदारेहिं गिद-हंदिय-काय-जोग-बेद-णाण-संजम-दंसण-खेस्स-भिवय-सम्मत्त-सिण्ण-आहारा त्ति एदेसु तेरससु अक्तुगमेसु मिग्ग्यूण ।
- § १९० एदेसु गिद्धादितेरसमन्गणद्वाणेसुकसायोवज्ञत्ता जीवा अणंतर्राणिहिट्वेहिं
  अद्वृहिं अणिओगहारेहिं अणुगंतव्वा ति वुत्तं होइ । साम्प्रतं यथोक्तेषु मार्गणास्थानेषु
  यथोक्तैरनुयोगद्वारैः सदादिभिविशेषितान् कषायोपयुक्तानन्वेषयिष्यामः । तथथा—तत्थ
  संतपरुवणाए दुविहो णिहेसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण अत्थि कोह-माण-मायाक्रोभोवज्ञत्ता जीवा । एवं सव्यमन्गणास णेदव्यं ।
- § १९१, दव्यपमाणाणुगमेण दुविहो णिइसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण कोह-माण-माया-छोमोवजुत्ता दव्यपमाणेण केविहया ? अणंता । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण णिरयगदीए णेरइया दव्यपमाणेण केविहया ? असंखेजा । एवं सव्यणेरइय-सव्यपंचिदियतिरिक्ख-सव्यमणुस-मव्यदेवा ति । णवरि मणुसपज्ञन-मणुसिणी-सव्यद्व- देवा चदकसायोवजुत्ता दव्यपमाणेण केविहया ? संखेजा । एवं जाव अणाहारि ति ।

योगद्वार इस गाथाद्वारा सूचित किये गये हैं यह सिद्ध हुआ। अब इन आठ अनुयोगद्वारोंके अवटम्पनसे कथायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका अनुसन्धान करनेपर वहाँ ये मार्गणास्थान होते हैं इस बातका झान करानेके छिए कहते हैं—

- \* कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका आठ अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, झान, संयम, दर्शन, लेक्या, भव्यत्व, सम्पक्त्व, संज्ञित्व और आहार इन तेरह अनुयमोंमें मार्गण करके।
- § १९०. इन गति आदि तेरह मार्गणास्थानों में कथायों से वपयुक्त हुए जीव अनन्तर पूर्व कहे गये आठ अनुयोगद्वारों के आश्रयसे जानना चाहिए यह उक्त कथनका तार्यय है। अब यथीक मार्गणास्थानों में सत् आदि यथोक अनुयोगद्वारों से विशेषताको प्राप्त हुए कथायों में उपयुक्त हुए जीवॉका अन्वेषण करने हैं। यथा—उनमें संस्प्रकरणाको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओप और लोदेश। ओपसे कोप, मान, माया और लोभ कवायमें उपयुक्त जीव हैं। इसी प्रकार सव मार्गणाओं में कथन करना चाहिए।
- ६ १९१. द्रव्यप्रमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे कोघ, मान, माया और छोभ कपायमें उपयुक्त जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं १ अनन्त हैं। इसी प्रकार विर्यक्ष जीव जानने चाहिये। आदेशसे नरकगतिमें नारको जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं १ असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारको, सब पक्के निरूव विरोध, सब मनुष्य और सब देव जानने चाहिय। इतनी विशेषता है कि चारों कपायों विषक्ष, सब मनुष्य और सब देव जानने चाहिय। इतनी विशेषता है कि चारों कपायों विषक्ष, सब मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सबाँधीसिद्धिके देव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने

# खेत्त-पोसणं जाणियुण णेदव्वं ।

- ५ १९२. कालागुगमेण दुविहो णिहेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण कोहादिकसायोवजुत्ता केवचिरं कालादो होंति १ णाणाजीवे पड्ड सब्बद्धा । एगजीवं पड्ड जहण्णुकस्सेण अंतीग्रुहुत्तं । एवं गदियादिसन्वमगगणासु णेयव्वं ।
- § १९३. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण कोहादिकसायोवजुत्ताणं णाणाजीवे पडुच णित्थ अंतरं । एगजीवं पडुच जहण्णुकस्सेण अंतीसुदुत्तं । एवं गदियादिसु णेदच्वं ।

हैं <sup>१</sup> संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । क्षेत्र और स्पर्शनका जानकर कथन करना चाहिए ।

- \$ १९४ भागाभागानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। 
  ओघसे क्रोधमें उपयुक्त हुए जीव सब जीवंकि कितने भागमगाण हैं १ कुछ कम चतुर्थ भागभमाण 
  हैं । इसी प्रकार मान और माया कषायमें उपयुक्त हुए जीवंका भी कथन करना चाहिए। 
  क्रोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव सब जीवंकि कितने भागभमाण हैं । साधिक चतुर्थ भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार तियंक्क और मतुर्व्योमें जान छेना चाहिए। आदेशसे क्रोध कथायमें 
  उपयुक्त हुए नारकी जीव सब नारकी जीवंकि कितने भागभमाण हैं । इसी प्रकार सब नारकियोमें 
  जानना चाहिए। देवनायिमें कोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव सब देव जीवंकि कितने मागप्रमाण हैं । संस्थात वहुभागभमाण हैं। । साथ आदि कथायोमें उपयुक्त हुए जीव संस्थात वंद्रभागभमाण 
  मामाण हैं। संस्थात वहुभागभमाण हैं। भागा आदि कथायोमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातवं

§ १९५. अप्याबहुआणुगमेण द्विहो णिइंसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्यत्योवा माणकसायोवजुत्ता जीवा । कोहकसायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । मायकसायोवजुत्ता विसेसाहिया । एवं तिरिक्ख-मणुस्सेसु । णिरयगदीए सव्यत्योवा लोमोवजुत्ता जीवा । मायोवजुत्ता संखेजगुणा । माणोवजुत्ता जीवा संखेजगुणा । कोहोवजुत्ता संखेजगुणा । एवं देवगदीए वि । माणोवजुत्ता जीवा संखेजगुणा । कोहोवजुत्ता संखेजगुणा । एवं देवगदीए वि । णावि कोहादी वत्तव्यं । एवं जाव अणाहारि ति णेदच्यं । एवमेदेसु तेरससु अणुगमेसु स्वत्यक्ष्यादीहिं कसायोवजुत्ताणं मन्मणं काद्ण तदो किं कायव्यमिदि आसंकाए इदमाह—

## \* महादंडयं च कारूण समत्ता पंचमी गाहा।

- १९६. चदुगदिसमासप्पाबहुआविसओ दंडओ महादंडओ ति एत्थ विविक्खओ,
   एगेगगदिपडिबद्धदंडगेहिंतो एदस्स बहुविसयत्तेण तहाभावीवत्तीदो । सो च महादंडओ
   एवमणगंतन्त्री—
- § १९७. सम्बत्योवा मणुसगदीए माणोवजुत्ता जीवा। कोहोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया। मायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया। लोभोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया। णिरयगदीए लोभोवजुत्ता० असंखेजगुणा। मायोव० संखेजगुणा। माणोव०
- \$ १९५ अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश । अघिसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव सवसे थांड़े हैं। उनसे क्रीधकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे माया कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे माया कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव संव्यातगुणे हैं। इसी प्रकार देवातिमें भी जानना चाहिए। इसी प्रकार कात्री में जानना चाहिए। इसी प्रकार कात्री कि मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव संव्यातगुणे हैं। इसी प्रकार व्यावाधिय भी आपता चाहिए। इसी प्रकार कात्री विशेषता है कि क्रोधकपायको आदि कर कथन करना चाहिए। इसी प्रकार क्षता वाहिए। इसी प्रकार

### और महादण्डक करके पाँचवीं गाथा समाप्त हुई।

६ १०६. चारों गतियोंके समुदायक्प अल्पबहुत्वको विषय करनेवाले दण्डकको महा-दण्डक कहते हैं यह प्रकृतमें विवक्षित है, क्योंकि एक-एक गतिसे शम्बन्य एखन यह बहुतको विषय करनेवाला होनेसे इसे महादण्डकपना वन जाता है। और वह महादण्डक इस प्रकार जानना चाहिए—

१९७० मनुष्यगतिम मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे क्रोध-कपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे छोमकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे नरकातिमें छोमकपायमें उपयुक्त हुए जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संखेजगुणा । कोहोव ० संखेजगुणा । देवगदीए कोहोवजुला असंखेजगुणा । माणोवजुला संखेजगुणा । मायोवजुला संखेजगुणा । लोगोवजुला संखेजगुणा । तिरक्कगदीए माणोवजुला अणंतगुणा । कोहोव ० विसेसाहिया । मायो ० विसेसाहिया ।
लोमोवजुला विसेसाहिया । एवमेसो गहमन्गणाविसजो एवो महादंडजो ।
एवमिंदियमग्गणाए वि पंचण्हामिंदियाणं समासेण चदुकसायोवजुलाणमप्पावहुए
कीरमाणे विदिजो महादंडगो होह । पुणो एदेणेव विहिणा कसायमगणं मोलूण
सेससन्वयमगणासु पादेकमेगेगमहादंडजो जाणिय णेयच्ये। एवं णीदे पंचमी गाहा
समला भवदि ।

- \* 'जे जे जिम्ह कसाए उवजुत्ता किण्णु भूदपुव्वा ते' ति एदिस्से छट्टीए गाहाए कालजोणी कायव्वा ।
- § १९.८. एदेण गाहापुष्चद्वमिदि सहपरमुचारिय पच्छद्वस्स वि देसा-मासयण्णाएण वृद्धीए परामरसं कार्ण तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए अत्यविहासण्ट्रं कालजोणी कायच्या त्ति णिहिट्टं। कालो चेब जोणी आसयो पयदपरूवणाए कायच्यो त्ति वृत्तं होइ। हुदो एवं १ एदिस्से गाहाए वट्टमाणसमय-माणादिकसायोबजुत्ताण-

संख्यातगुणे हैं। उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे क्राधकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे ह्याकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे ह्याकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे ह्याकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे क्याकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे क्याकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे स्वास्त्र है। इस प्रकार यह गतिमागंणविषयक एक महारप्खक है। इस अक्षार यह गतिमागंणविषयक एक महारप्खक है। इसी अक्षार इन्द्रियमागंणामें भी पाँच इन्द्रियोंके समुदायके साथ चार कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवांका अपयबहुत्व करनेपर दूसरा महारप्खक होता है। पुनः इसी विभिसे कपायमागंणामें भी अधिक क्षायमागंणामें क्षायमागंणामें स्वास्त्र होता है। पुनः इसी विभिसे कपायमागंणामें क्षायमागंणामें स्वास्त्र होता है। पुनः इसी विभिसे कपायमागंणामें होता है। इस इसारप्यक्त जानकर के जान। चाहिए। इस प्रकार के जाने पर पाँचवी गावा समाप्त होती है। है। इस प्रकार के जाने पर पाँचवी गावा समाप्त होती है। होता है। इस इसार क्षायमागंणाक स्वास्त्र स्वास्त्र होती है।

- \* 'जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कपायमें उपयुक्त हैं क्या वे अतीत कालमें उसी कपायमें उपयुक्त थे' इस छठी गाथाकी कालके आश्रयसे प्ररूपणा करनी चाहिए।
- § १९८ इस द्वारा गायाके पूर्वार्थका उल्लेखपूर्वक उच्चारण करके तथा इसके उत्तरार्थका भी देशामर्पक न्यायसे बुद्धिद्वारा परामर्थ करके अनन्तर इस छठी गायाके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिए कालयोनि करना चाहिए। प्रकृत प्ररूपणार्मे काल ही योनि अर्थान् आश्रय करने योग्य है यह उक्त कथनका तालर्य है।

शंका-ऐसा क्यों है ?

मदीदाणागदकालेसु माण-णोमाण-मिस्सादिकालविष्ण्यपिडविद्धवस्माणपरुवणाए णिवद्धचादो । कथमेदं णव्यदे ? जे जे जीवा जिम्ह कसाए वृद्धमाणसमए उवजुचा ते तप्पमाणा चेव होद्ण मिण्यु भृद्युच्या कि माणोवजुचा चेव होद्ण माणकालेण परिणदा आहो माणवदिरिचसेसकसायोवजुचा होद्ण गोमाणकालपरिणदा, कि वा माण-णोमाणेहिं जहापिनामामकमोवजुचा होद्ण मिस्सयकालेण परिणदा ति एवमादि-पुच्छाहिसंबेधण सुच्यवस्वाणावलंबणादो । एत्य गाहापुट्यद्धम्म अदीदकालविसयो पुच्छाणिदेसं पिडवदो । 'होहिति च उवजुचा' ति एदिम्म वि पच्छदावयवे आणाय-कालविसयो पुच्छाणिदेसं पिडवदो । 'होहिति च उवजुचा' विष्टि प्रकाणिदेसं काद्ण तदो आदेस-पर्वणा कालविसयो पुच्छाणिदेसं शिवद्धवहुई (एवं सव्यत्य बोद्धव्या' ति । तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए कालजोणिया पक्षवणा कायव्या कि विद्वं ।

समाधान—क्योंकि इस गाथामें वर्तमान समयमें मानादि कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंकी अतीत और अनागत कालमें मान, नोमान और मिश्र आदि कालके भेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रमाणकी प्ररूपणा नियद हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

समाधान—क्योंकि जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कथायमें उपयुक्त है वे सबके सब क्या भूतपूर्व अर्थान् अतीत कालमें भी मानकपायमें हां उपयुक्त हांकर क्या मानकालसे परिणत वे या मानव्यतिरक्त होग कथायोंमें उपयुक्त होकर नोमानकालसे परिणत ये अथवा क्या यथाविमाग मान और नोमानक्ष्यते युगपन् उपयुक्त होकर मिलकालसे परिणत थे इत्यादि पुन्लांके सम्बन्धसे सुत्रार्थके व्याख्यानका अवलम्बन लिया है, इससे जाना जाता है कि इस गायामें उक्त प्रकणा निवद्ध है।

यहाँ गाथा के पूर्वार्धमें अतीतकालविषयक पुच्छाका निर्देश किया गया है तथा गाथा के उत्तराधिक 'होहिति च उवजुत्ता' इस पाइमें भी अनागत कालविषयक पुच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार ओषसे पुच्छाका निर्देश करके तदनन्तर आहरक स्पणासम्बन्धों भी 'एवं सक्वस्थ बोह्रका' इस चरणहारा संक्षेपमें बोजपदका निर्देश किया गया है। इसछिए इस छठी गाथाकी काळके आश्रयसे महत्त्वणा करनी चाहिए यह सिद्ध हुआ।

विश्वेषार्थ — कपायके चार भेदोंमेंसे वर्तमान समयमें जो जाव जिस कपायसे उपयुक्त हैं वे अतीत कालमें क्या उसी कपायसे उपयुक्त थे या भविष्य कालमें इसी कपायसे उपयुक्त होंगे ऐसी पुच्छा होनेपर मानकपायको अपेम्ना इसका उत्तर तीन भकार होगा। प्रथम उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें भी मानकपायको उपयुक्त रहेंगे। दूसरा उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें कोथ, माया और लोभ कपायसे उपयुक्त होंगे। तथा तीसरा उत्तर होगा कि उस कावसे उपयुक्त रहेंगे। तथा तीसरा उत्तर होगा कि उन जीवोंमेंसे कुछ तो कोथ, माया और लोभकपायसे उपयुक्त होंगे। उक्त इस होगा कि उन जीवोंमेंसे कुछ तो कोथ, माया और लोभकपायसे उपयुक्त रहेंगे। अर्थ कुछ जीव मानकपायसे उपयुक्त रहेंगे। उक्त प्रच्छा कोष मानकपायसे उपयुक्त रहेंगे। उक्त प्रच्छा के वे तीन उत्तर है। अत्तर इस हिसाबसे काल भी तीन भागोंमें विभक्त हो जाता है—प्रथम उत्तरके अनुसार मानकाल, दसरे उत्तरके अनुसार

- § १९९. संपिह पयदपह्रवणाए अवसरकरणटुं पुच्छावकमाह—
- #तंजहा।
- § २००. सुगमं।
- अं अस्सि समए माणोबजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णोमाण-कालो मिस्सयकालो इदि एवं तिविहो कालो ।
- \$ २०१. जे जीवा एदिम्म वृह्माणसमये माणोवजुत्ता अणता होद्र्ण दीसंति तीर्स तीर्दे काले तिविहो कालो वालीणो—माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो चेदि । तत्थ जिम्म कालविसेसे एसो आदिहो वृह्माणसमयमाणोवजुत्ता जीवरासी अण्णाहिओ होद्र्ण माणोवजोगेणेव परिणदो लब्भह सो माणकालो ति भण्णह । एसो चेव णिरुद्धजीवरासी जिम्म कालविसेसे एगो वि माणो अहोद्र्ण कोह-माया-लोमेसु चेव जहापविमागं परिणदो सो णोमाणकालो ति मण्णद माणविदिरिचसेसकसायाण

नोमानकाछ और तीसरे उत्तरके अनुसार मिश्रकाछ ये वनकी संज्ञाये हैं। जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त थे भविष्यकाछमें मानकपायसे उपयुक्त थे भविष्यकाछमें मानकपायसे उपयुक्त हो स्वित्त काल में मानकपायसे उपयुक्त थे भविष्यकाछमें मानकपायसे उपयुक्त हो सिहा सिहा जो वि वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त हैं वे सबके सब अतीवकाछमें यहि मानके सिवाय अन्य कपायसे उपयुक्त थे या अन्य कपायसे उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस कालकी नोमानकाछ संज्ञा है। तथा इसी प्रकार जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त है उनमेंसे छुछ तो अतीव कालमें मानक पायसे उपयुक्त थे और कुछ मानकपायसे उपयुक्त थे या छुछ अन्य कपायसे उपयुक्त थे और छुछ मानकपायसे उपयुक्त थे वा छुछ अन्य कपायसे उपयुक्त हों जो उनके उस कालकी मिश्रकाछ है। यह मानकपायको विविद्त कर कालकी मिश्रकाछ संज्ञा है। यह मानकपायको जयपुक्त हो हो हो इसी प्रकार अन्य कपायोंको विवक्षित कर आगामानुसार कालके भेदोंका निरूपण कर छेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब जो कपाय विवक्षित हो तब उसके अनुसार कालके भेदोंकी संज्ञा हो जाती है। जैसे कोषकाछ, नोकोष्ठाल और सिश्रकाछ आहि।

- § १९९. अब प्रकृत प्रकृपणाका अवसर करनेके लिए प्रच्छावाक्यको कहते हैं-
- क्श वह जैसे ।
- § २००. यह सूत्र सुगम है।
- \* जो जीव इस समय मानकषायसे उपयुक्त हैं उनका अतीत कालमें मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल इस प्रकार तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है।
- है ९०१. जो इस अर्थान् वर्तमान समयमें मानकषायमें उपयुक्त अनन्त जीव दिखलाई ते हैं उनका अर्गतकालमें तीन प्रकारका काल ज्यतीत हुआ है —मानकाल, नामानकाल और मिलकाल। उनमेंसे जिस कालकिशेषमें यह विवक्षित वर्तमान समयमें मानकाणमें उपयुक्त हुई जीवराशि न्यूनाधिक हुए विना मानोपयोगसे ही परिणत होकर प्राप्त होतो है उसे मानकाल कहते हैं। तथा यही विवक्षित जीवराशि जिस कालकिशेषमें पक भी मानकर न होकर यथा-विभाग कोए, माथा और लोभरपसे ही परिणत हुई उस कालिशेषमें भागतकाल कहते हैं, क्योंकि मानके सिवाय शेष कपाये नोमान करते हैं, क्योंकि मानके सिवाय शेष कपाये नोमान करते हैं, क्योंकि

णोमाणववएसारिहतेणावलंबणादो । पुणो हमो चेव णिरुद्धजीवरासी जिम्म काले थोवो माणोवजुत्तो दोवो च कोह-माया लोमेसु जहासंभवधुवजुत्तो होट्ण परिणदो दिद्धो सो मिस्सयकालो णाम । तम्हा माणोवजुत्ताणमेसो सत्थाणविसयो तिविद्धो कालो सम-दिक्कंतो चि सम्ममवहारिदं । ण केवलमेसो तिविद्धो चेव कालपरिवत्तो विविक्खय-जीवाणं, किंतु अण्णो वि कालपरिवत्तो परत्थाणविसयो समहंकतो चि पदुष्पायणहु- सुत्तरसुत्तमोहण्णं—

# \* को है च तिविहो कालो।

५ २०२. तस्सेव वद्टमाणसमयमाणोवजुचजीवरासिस्स कोहे वि तिविही कालो अइक्कंतो ति वुचं होइ । तं जहा—कोहकालो णोकोहकालो सिस्सयकालो चेदि । तत्थ जिम्म समये सो चेव वद्टमाणसमयमाणोवजुचजीवरासी कसायंतरपिहारेण कोहकासणे परिणदो होद्णचिछदो सो माणोवजुचाणं कोहकालो ति भण्यदे । पुणो एसो चेव जीवरासी जिम्म कालविसेसे कोह—माणेसु एक्केण वि जीवेणाहोद्ण माया—लोमेसु चेव परिणदो सो माणोवजुचाणं णोकोहकालो ति विण्णायदे । पुणो माणे एसो वि जीवो अहोद्ण थोवो कोहोवजुचो थोवो च माया-लोमेसु चेव परिणदो सो माणोवजुचाणं कोहिसस्सयकालो ति भण्यदे । अहदा जिस्ह काले परिणदो सो माणोवजुचाणं कोहिसस्सयकालो ति भण्यदे । अहदा णोकोह-सिस्सयकालेसु माणेण वि परिणासिद ण दोसो, तेण वि परिणदस्स णोकोह-

# क्रोधकषायमें तीन प्रकारका काल होता है।

• ९०२. वर्तमान समयमें मानमें उपयुक्त हुई उसी जीवराशिका कोधकपायमें भी तीन प्रकारक काल व्यतीत हुआ यह उक्त कथनका तात्यवं है। यथा—कोधकाल नोकोधकाल और मिश्रकाल। उनमेंसे बतामान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुई वही जीवराशि जिस सनयमें अन्य कथायों वा पिहार कर कोधकपायरूपसे परिणत हांकर रही, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवों का कोधकाण कहा जाता है। पुना यही जीवराशि जिस कालविशेषमें एक भी जीव कोध और मानकपाय न होकर माया और लोभ रूपसे ही परिणत हुई, वह मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोकोधकाल जाता जाता है। पुना एक भी जीव मानकपा न होकर थोड़ेसे जीव कोधकपायमें उपयुक्त होकर जिस थोड़ेसे जीव माया और लोभ कथायमें उपयुक्त होकर जिस लाकों परिणत हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त होकर जिस कालें परिणत हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका कोधकी अपेक्षा मिश्रकाल कहा जाता है। अथवा नोकोधकाल और मिश्रकाल कहा जाता है। अथवा नोकोधकाल और मिश्रकाल इसमें मानकपायरूपसे भी परिणमां, दोष नहीं है, क्योंकि

है। तथा यही विवक्षित जीवराशि जिस कालमें कुछ मानमें उपयुक्त होकर और कुछ क्रोप, माथा और लोममें यथासम्भव उपयुक्त होकर परिणत दिखाई दी उसकी मिश्रकाल संज्ञा है। इसलिए मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवीका स्वस्थानविषयक यह तीन प्रकारका काल ल्यतीत हुआ यह सम्यक प्रकारमें निश्चित किया। विवक्षित जीवीका तीन प्रकारका केवल यही कालपरिवर्तन नहीं है किन्तु प्रस्थानविषयक अन्य भी कालपरिवर्तन न्यतीत हुआ है इस यातका कथन करनेके लिए आगेका सूच आग्रा है—

मिस्सचसंभवे विरोहाभावादो। एवमेसो बहुमाणसमयम्मि माणोवज्ञचाणं कोहावेक्खाए वि तिविद्दो कालो वोलीणो चि सिद्धं। संपिंह माया-स्रोमेसु वि एसो चेव कमो चि पदुष्पायणदुमाह—

- \* मायाए तिविहो कालो।
- - # लोभे तिविहो कालो।
- - \* एवमेसो कालो माणोवजनाणं बारसविहो ।
  - ६ २०५. सगममेदं।

मानकपायरूपसे परिणत हुए जीवके नोकोध और मिश्रपना सम्भव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार बतंमान समयमें मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकी अपेक्षा भी यह तीन प्रकार कोट ज्यतीत हुआ यह सिद्ध हुआ। अब माया और टोभमें भी यही कम है यह कथन करनेके लिए कहते हैं—

- मायाकषायमें तीन प्रकारका काल होता है।
- ५ २०३ क्योंकि माया, नोमाया और मिश्रके भेदसे मायाकषायमें भी तीन प्रकारके कालकी सिद्धि विना वाधाके उपलब्ध होती है।
  - लोभकपायमें तीन प्रकारका काल है।
- § २०४. लोभ, नोलोभ और मिश्रके भेदसे लोभकषायमें भी तीन प्रकारके कालकी सिद्धि विना वाधाके उपकृष्य होतो है। इन कालोंकी क्रोधकालके भंगके समान योजना करनी पाहिए। इस प्रकार यह कालविभाग वर्तभान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका एक-एक कपायमें प्रत्येकके तीन भेद होकर वारह प्रकारका होता है ऐसा यहाँपर प्रदृण करना चाहिए। अब इसी अर्थके उपसंहारक्य आगेके वाक्यको कहते हैं—
- \* इस प्रकार मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका यह बारह प्रकारका काल है।
  - ६ २०५. यह सूत्र सुगम है।

विश्लेषार्थ — पहले बर्तमानर्से मानकपाय परिणत जीवांके स्वस्थानकी अपेक्षा मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल ऐसे तीन भेद बतला आये हैं। यहाँ परस्थानकी अपेक्षा भेदोंका निरूपण करते हुए नौ भेद बतलाये गये हैं। खुलासा इस प्रकार है—

- ६ २०६. संपहि वडमा यकोहोवजत्ताणं कदिविधो कालो होदि त्ति आसंकाए णिण्णयकरण हुमाह---
- # अस्सि समये को हो बज़त्त तेसिं ती दे काले माणकालो णितथ. णोमाणकालो मिस्स्यकालो स्र
- ६ २०७. कदो ताव माणकालो णात्य ति पुच्छिदे वबदे-कोहरासी बहुओ. माणोवजुत्त जीवरासी थोवो होह, अद्धाविसेसमस्सियुण माणरासीदो कोहरासिस्स विसेसाहियत्तदंसणादो । तदो वदमाणसमये कोहोवजत्तो होटण दिदरासी अदीद-कालाम्म एक्कसमएण सञ्चा चव माणावजुत्ता हादणावद्वाण ण लहह, तत्ता ावसस-

| नानाजीव | , वर्तमानमें | अतीतकालमें                | , कालसंज्ञा      | । अपेक्षा     |
|---------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
| ,,      | मानपरिणत     | मानपरिणत                  | मानकाल           | स्वस्थानको अ० |
| ,,      | ,,           | क्रो॰, माया, या छो॰ प॰    | नोमानकाल         | ,,            |
| ,,      | ,,           | कुछ मान परिणत कुछ अन्य    | मिश्रकाल         | ,,            |
|         |              | कषाय परिणत                |                  | 1             |
| .,      | ,,           | क्रोध परिणत               | क्रोधकाळ         | परस्थानकी अ०  |
| ,,      | "            | मान, माया या छोभ प०       | नोक्रोधकाल       | परस्थानको अ०  |
| "       | ,,           | कुछ कोधप०, कुछ अन्य कषाय  | <b>मि</b> श्रकाल | ,,            |
|         |              | परिणत                     |                  |               |
| ,,      | ,,           | मायापरिणत                 | मायाकाल          | 27            |
| ۰,      | ,,           | क्रोध०,मान या छोभ प०      | नोमायाकाल        | ,,            |
| ,,      | .,           | कुछ मायाप०, कुछ अन्य कषाय | मिश्रकाल         | ••            |
|         |              | परिणत                     | ,                |               |
| "       | ,,           | लोभपरिणत                  | <b>छोभका</b> छ   | ,,            |
| ,,      | ,,           | का०, मान या मध्याप०       | नोलोभकाल         | ,,            |
| ,,      | ,,           | कुछ लोभप०, कुछ अन्य कषाय  | मिश्रकाल         | "             |
| - 1     | ,            | परिणत                     |                  |               |

- § २०६ अन वर्तमान समयमें कोधमें उपयुक्त हुए जीवोंका कितने प्रकारका काल होता है ऐसी आझंका होनेपर निर्णय करनेके लिए कहते हैं-
- # इस समयमें जो जीव क्रोधकषायमें उषयुक्त हैं उनका अतीत कालमें मान-काल नहीं है, नोमानकाल और मिश्रकाल है।
- ९ २०७. सर्व प्रथम मानकाल किस कारणसे नहीं है ऐसी पुच्छा होनेपर कहते हैं— क्रोधकषाय परिणत जीवराशि बहुत है और मानकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशि अल्प है. क्योंकि क्रोधकषायपरिणत जीवराशिका काछ अधिक है, इसलिए मानराशिसे क्रोधराशि विशेष अधिक देखी जाती है। अतः वर्तमान समयमें क्रोधमें उपयुक्त होकर स्थित हुई जीवराशि अतीतकालमें एक समयके द्वारा सबकी सब मानमे उपयुक्त होकर अवस्थानको

हीणस्सेव जीवरासिस्स तद्भावेण परिणमणादंसणादो । ण च तहा परिणममाणयस्स तस्स माणकालसंभवो अत्थि, माणकसाये चेव सव्वोवसंहारेण तद्वडूाणाणुलंभादो । तम्हा एत्थ माणकालो णात्थि ति मणिदं । णोमाणकालो मिस्सयकालो य अत्थि । कि कारणं ? णिलद्वसव्यजीवरासिस्स माणविदित्तिसेसकसाएसु चेवावहाणे णोमाण-कालो होह, माणेदरकसाएसु जहापविभागमवहाणे मिस्सकालो होदि ति एवंविहसंभवस्स परिप्कडम्रवन्नेमादो ।

### \* अवसेसाणं णवविह्नो कालो ।

विश्वेषार्थ— वर्तमानमें जितनी जीवराशि कोधभावसे परिणत है उतनी सबकी सब जांवराशि अतीतकाल्ये एक साथ मानभावसे परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि कोधकषायके काल्लसे मानकपायका काल अरूप है, इसल्लिये अपने कालके भीतर जितनी अधिक कोधराशिका सचय होता है, मानकालके भीतर उतनी अधिक मानराशिका संचय होता है, मानकालके भीतर उतनी अधिक मानराशिका संचय होता संभय नहीं है। स्पष्ट है कि वर्तमानमें जो जीव कोधभावसे परिणत हैं उन सबका अतीतकालमें केवल मानमावसे परिणत हो। सम्भव नहीं है, इस्लिय एरस्यानको अपेक्षा यहाँ मानकालका निषेष किया है। परस्थानको अपेक्षा उन जीवोंका नोमानकाल और मित्रकाल वन जाता है, क्योंकि यह सम्भव है कि जो वर्तमानमें कोधभावसे परिणत हैं वे अतीतकालमें मानकायसे परिणत न होकर अन्य कपायक्सरे परिणत रहे हैं, इसलिय तो नोमानकाल वन जाता है और जो वर्तमानमें कोधभावसे परिणत हों वानमानकाल वन जाता है हैं और कुळ अन्य कपायक्सरे परिणत रहें हैं, इसलिय (मानकाल से मानमावसे ही सात्र हों हैं और कुळ अन्य कपायक्सरे परिणत रहें हैं, इसलिय (मानकाल से मानमावसे ही हों हो स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण नाता है।

#### अवशेष कषायोंकी अपेक्षा नौ प्रकारका काल होता है।

§ २०८. क्योंकि वर्तमान समयमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए उन्हीं जीवोंका मान-कषायके सिवाय रोप कषायोंमेंसे प्रत्येक कषायकी अपेक्षा तीन प्रकारका काल सम्भव होनेसे वहाँ नी प्रकारका काल उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

### शंका--ऐसा कैसे होता है ?

समाधान-क्योंकि वर्तमान समयमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुई सब जीवराशिका

ि उवजोगो ७

कोइ-माया-कोमेसु परिणमणसंत्रवे विरोहाणुवलंभादो । सुगममण्णं । एवमेसो णवविद्दो कालो, पुन्तुचो दुविद्दो माणकालो, एवमेदे घेचूण वट्टमाण-समयकोदोवजुचजीवरासिस्स एकारसविद्दो कालो द्दोदि चि पयदत्थोवसंदारवकप्रुचरं—

# एवं कोहोवजुत्ताणमेकारसिवहो कालो विदिक्कंतो ।

 ९ २०९. सुगर्म । संपिद्व बङ्गमाणसमयमायोजजुत्ताणमदीदकालमस्सियूण कद-विधो कालो संभवदि ति पुच्छाए णिच्छयकरणङ्गम्रुवरिमो पबंधो—

जे अस्सि समए मायोवजुता तेसि तीदे काले माणकालो दुविहो, कोहकालो दुविहो, मायाकालो तिविहो, लोभकालो तिविहो।

§ २१०, क्कदो ताव कोइ-माणकालाणमेत्य दुविहत्तिणयमो १ वङ्गमाणसमय-मायोवजुनजीवरासिस्स कोइ-माणजीवरासीहिंतो अद्धामाहप्पेण विसेसाहियत्तदंसणादो । तम्हा णिरुद्धजीवरासिस्स माणकालो कोइकालो च णित्य । णोमोह-णोकोइ-मिस्स-कालाणं चेव तत्य संमवो ति सिद्धं । माया-लोभकसाएसु पुण तिविहकालसंभवो ण विरुद्धादे, णिरुद्धजीवरासिस्स तत्य सन्वत्यणा उवसंहारसंभवादो । तम्हा एत्य सन्व-

अर्वातकालमें एक साथ पूरी तरहसे कोध, माथा और लोभरूपसे परिणमन सम्भव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार यह नो प्रकारका काल तथा पूर्वीक दो प्रकारका मानकाल इस प्रकार इनको प्रहणकर वर्तमान समयमें कोधमें उपगुक्त हुई जीवराग्निका ग्यारह प्रकारका काल होता है। इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाले आगेके सुत्रवचनको कहते हैं—

- # इस प्रकार कोधकषायमें उपयुक्त जीवोंका ग्यारह प्रकारका काल व्यतीत हुआ।
- \* जो वर्तमान समयमें मायाकषायमें उपयुक्त हैं उनके अतीतकालमें मानकाल दो प्रकारका, कोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल तीन प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका होता है।
- § २१०. शुंका—यहाँ क्रोधकाल और मानकालके द्विविधपनेका नियम किस कारणसे हैं ?

समाधान--- क्यों कि वर्तमान समयमें मायाकवायमें उपयुक्त हुई जीवराशिका कारूके माहात्म्यवश कोष और मानभावसे परिणत हुई जीवराशिको अपेक्षा विशेष अधिकणता देखा जाता है, इसछिए विवक्षित जीवराशिका मानकाळ और कोधकाळ नहीं है। वहाँ नोमान, नोकोध और मिलकाळ ही सम्मय है यह सिद्ध हुआ। माया और लोभक्वपयोमें तो तीनी प्रकारके कालोका सम्मय विरोधको नहीं मास होता, क्योंकि विवक्षित जीवराशिका उनमें

# समासेण दसविहो पयदकालो लब्भइ ति पयदत्थमुवसंहरह—

एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो ।

९ २११. सुगममेदं, अणंतरादीदप्वचेणेव गयस्थत्तादो । संपद्वि बङ्कमाणसमयलाभोवज्ञत्ताणमदीदकालविसये पयदकालाणसियत्ताबहारणङ्कष्टविमं सुत्तप्वधमाह—

 ज अस्सि समये लोभोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो दुविहो, कोहकालो दुविहो, मायाकालो दुविहो, लोभकालो तिविहो।

६ २१२. एत्थं कारणं पुञ्जं व पह्रवेयञ्जं ।

एवमेसो कालो लोहोबजुत्ताणं णविवहो ।

\* एवमेदाणि सञ्वाणि पदाणि बादालीसं भवंति ।

पूरी तरहसे उपसंहार मम्भव है, इसलिए यहाँपर सब कालोंको मिलाकर दस प्रकारका प्रकृत काल प्राप्त होता है इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हैं—

इस प्रकार मायामें उपयुक्त हुए जीवोंके दस प्रकारका काल होता है।

५२११. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर अतीत हुए प्रवन्यके द्वारा इसका अर्थ ज्ञात है। अब वर्तमान ससयमें ठोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंके अतीत कालकी अपेक्षा प्रकृत कालोंकी संख्याका अवधारण करनेके लिए आगेके सुत्रप्रवन्यको कहते हैं.—

\* जो इस समय लोभकपायमें उपयुक्त हैं उनके अतीत कालमें मानकाल दो प्रकारका, कोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल दो प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका होता है।

६ २१२, यहाँपर कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।

\* इस प्रकार लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके यह काल नौ प्रकारका होता है।

§ २१३. प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह चचन सुगम है। अब चारों कपायों के सब पहोंका योग इतना होता है इस बातका कथन करनेके लिए आगे के सूत्रका उपन्यास करते हैं—

# इस प्रकार ये सब पद व्यालीस होते हैं।

§ २१४. मानादि कषायों में यथाकम १२ + ११ + १० + ९ इतने पदोंका योग करनेपर उनकी अर्थात् ४२ पदोंकी उत्पत्ति देखी जाती है।

विश्लेषार्थ — पहले हम मानकपायके तीन स्वस्थान पद दिखला आये हैं। इसी प्रकार कोष, माया और लोभकपाय इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन स्वस्थान पद जान लेना चाहिए।

१ ता०प्रतौ बसव्वं इति पाठः ।

- १ २१५. एत्थ ताव बाग्स सत्थाणपदाणि वेत्तृणप्पाबहुअं परूवेमाणो तदवसरकरणद्रमुवरिमं पर्वघमाह
  - \* एत्तो बारस सत्थाणपदाणि गहियाणि।
- § २१६. एत्तो बादालीसपदिष्डादो बाग्स सत्थाणपदाणि ताव गहिदाणि त्ति वृत्तं होइ । काणि ताणि सत्थाणपदाणि त्ति सिस्साहिप्पायमासंक्रिय सुत्तम्रुत्तरं भणह—
  - \* कधं सत्थाणपदाणि भवंति ?
  - ९ २१७. किं सरूवाणि ताणि ति प्रच्छिदं होड ।
  - \* माणोवजुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो ।
- § २१८. एदाणि ताव तिण्णि सत्थाणपदाणि माणोवजुत्ताणं भवंति, सेसाणं पवण्डं पदाणं कोहादिमंबंधीणं परस्थाणविसयत्ते एत्थ गहणाभावादो ।
  - \* कोहोवजत्ताणं कोहकालो णोकोहकालो मिस्सयकालो।

- \$ २१५. अब यहाँपर सर्व प्रथम धारह स्वस्थान पर्दोके अल्पबहुत्वका कथन करते हए उसका अवसर करनेके लिए आगेके सुत्रप्रवत्यको कहते है—
  - # इनमेंसे बारह स्वस्थान पढोंको ग्रहण किया है।
- § २१६ यह जो ब्याळीस पदोंका पिंड हॅ उनमेंसे सर्वप्रथम बारह स्वस्थान पद प्रहण किये है यह उक्त कथनका तारार्य है। वे स्वस्थान पद कौनसे हैं इस प्रकार शिष्यके अभि-प्रायानसार आर्गकारूप आगेका सन्न कहते हैं—
  - # वे स्वस्थान पद क्यों हैं ?
- § २१७. इस सूत्र द्वारा उनका अर्थान् स्वस्थान पदोंका स्वरूप क्या है यह पृच्छा की गई है।
- # मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल
   ये तीन स्वस्थान पढ होते हैं।
- § २१८. मात्र ये तीन स्वस्थानपद मानकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंके होते हैं, क्योंकि
  कोधादि कपायोंसे सम्बन्ध रखनेवाछे होप नौ पद परस्थानको विषय करनेवाछे होनेसे यहाँ
  उनका प्रहण नहीं किया है।
- क्रोधकपायमें उपगुक्त हुए जीवोंके क्रोधकाल, नोकोधकाल और मिश्रकाल ये तीन स्वस्थान पद होते हैं।

ये सब मिळाकर १२ हुए। होष ३० परस्थान पद जानने चाहिए। उनमेंसे जो वर्तमानमें मानकपायसे उपयुक्त हैं उनके ९ परस्थान पद, जो वर्तमानमें क्रोधकपायसे उपयुक्त है उनके ८ परस्थान पद, जो वर्तमानमें मायाकषायसे उपयुक्त हैं उनके ७ परस्थान पद और जो वर्तमानमें लोमकपायसे उपयुक्त हैं उनके ६ परस्थान पद इस प्रकार सब मिळाकर सब परस्थानपद २० होते हैं। इस सबका म्याडीकरण सुगम है।

- ५ २१९. वङ्गमाणसमए कोहोवजुत्ताणं पि एदाणि तिर्णण चेव सत्थाणपदाणि गहेयन्वाणि, सेसाणमङ्ग्रण्डं पदाणं परत्थाणविसयाणमेत्थ गहणामावादो ।
  - १ एवं मायोवजुत्त-लोहोवजत्ताणं पि ।
- - § २२१. संपिह एदेसि थोवबह त्तिणहालणह्रम्रवरिमो सुत्तपवंधो-
  - **\* एदेसिं बारसण्हं पदाणमप्पाबह**न्चं।
- ५२१९ वर्तमान समयमें कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके भी ये तीन ही स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि परस्थानविषयक होष आठ पटोंका इनमें ग्रहण नहीं होता।
- \* इसी प्रकार मायाकपाय और लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके तीन-तीन स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए।
- ६ २२०. माथाकपाय और लोभकपायमें उपयुक्त हुए जोवोंके भी इसी प्रकार तीन-तीन स्वस्थान पद प्रहण करने चाहिए। यथा—माथाकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल, नोमायाकाल और मिश्रकाल तथा लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोका लोभकाल, नोलोभकाल और मिश्रकाल। इस प्रकार चार कथायोंके ये तीन-तीन पदोंको प्रहणकर बारह स्वस्थान पद होते हैं यह प्रकृतम विवक्षित सन्नोंका समस्यय अर्थ है।
- विश्वेषार्थ यहाँ कालाय सूत्रों द्वारा स्वस्थानपदींका निर्णय करते हुए जो यतलाया गया है उसका आझय यह है कि वर्तभानमें जितने जीव जिस क्यायमें उपयुक्त होते हैं और उसके पूर्व भी यदि वे हां जीव उसी कथायमें उपयुक्त रहे हैं तो उन जीवोंके विवक्षित क्यायाविषयक उपयोगकालकी वहां सोबा हो जाती है। वेसे पूर्वमें तथा बर्तमानमें मानक उपयुक्त हुए जीवोंके कालकी क्रोध-काल संझा आदि। तथा पूर्वमें क्रोध, मामा और लोभ क्यायमें उपयुक्त रहे हैं और वर्तमानमें मामकपायमें उपयुक्त हैं तो उनके उस कालको तोमानकाल संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य क्यायोंके उपयुक्त हैं तो उनके उस कालको तोमानकाल संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य क्यायोंके उपयुक्त हैं तो उनके उस कालको तोमानकाल संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य क्यायोंके उपयुक्त हैं तो उनके उस कालको तोमानकाल संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य क्यायोंके उपयुक्त हैं तो उनके उस कालको सिम्न-काल संज्ञा है। यहाँ भी अन्य क्यायोंको अपेक्षा इसी प्रकार स्वस्थान पढ़ोंका निर्णय कर
  - § २२१. अब इन पदोंके अल्पबहुत्वका निर्णय करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध है—
  - इन बारह पदोंका अल्पबहुत्व कहते हैं।
  - § २२२. आगे स्वस्थान सम्बन्धी इन बारह पदोंका अल्पबहुत्व बतळावेंगे इस प्रकार

# \* तंजहा।

§ २२३. सुगममेदं । एत्थ पयदःपानहुअविसए अन्तुप्पण्णसोदाराणं सुद्दावगम-सम्रुप्पायणद्वमेदेसि वारसण्डं सत्थाणपदाणमेसा संदिद्दी—

वृद्धमाणकाले माणोवजुत्तरासिपमाणं १६, वृद्धमाणकाले कोहोवजुत्तरासिपमाणं २०, वृद्धमाणकाले मायोवजुत्तरासिपमाणं २०, वृद्धमाणकाले लोमोवजुत्तरासिपमाणं २०, वृद्धमाणकाले लोमोवजुत्तरासिपमाणं २१। तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायोव-जृत्तकाले एसो ३६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले कोहोवजुत्तकाले एसो १२, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायोव-जृत्तकाले एसो १, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले णोमाणकालो एसो २०१६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले णोकाकालो एसो १०५०, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले एसो १२४, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माण-सिस्स्यकालो एसो १०४८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माण-मिस्स्यकालो एसो १०४८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माण-मिस्स्यकालो एसो १०४८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माण-मिस्स्यकालो एसो १०४६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माण-सिस्स्यकालो एसो १०४०, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायमिस्स्यकालो एसो १४६००। एवमेदीए संदिद्वीए जिपदसंगकाराणं सिस्साणमिदाणि पयदपावहजमोदारहस्सामो—

### \* लोभोवज्ञाणं लोभकालो थोवो।

#### यह प्रतिज्ञावाक्य है।

### # वह जैसे !

\$ २२३. यह सूत्र सुग्त में है। यहाँपर प्रकृत अल्पबहुत्वके विषयमें अजानकार श्रोतांजीको सुखपूर्वक ह्वान उराक करनेके लिए इन बारह स्वस्थान परोंकी यह संदृष्टि है— वर्तमानकालमें सानमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण १६, वर्तमान कालमें कोधमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०, वर्तमान कालमें कोधमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०, वर्तमान कालमें मार्थामें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०, वर्षमान कालमें लोधमें उपयुक्त हुई वीवराशिका प्रमाण २१। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामें उपयुक्त हुई हुई जीवराशिका प्रमाण २१। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें कोधोपयुक्त काल यह है—२६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामें उपयुक्त हुई स्थान उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें नोमानकाल यह है—१२। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें नोमायाकाल यह है—१२। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें नोमायाकाल यह है—१२०। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें नोमायाकाल यह है—१२०। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायाकाल यह है—१२०। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायाकाल यह है—१००। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायाकाल यह है—१२०६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायाकाल यह है—११२०६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायाकाल यह है—१२०६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायावाल यह है—११२०६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायावाल यह है—१२०६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायावाल वह है—१००६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायावाल वह है—१००६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायावाल वह है—१००६। उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मार्थामायावाल वह है अति वह स्वीचित्र विश्वामायावाल वह है अतीत विश्वामायावाल विश्वामाया

# \* लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका लोभकाल सबसे थोड़ा है।

५ २२४. किं कारणं ? वक्क्माणसमयम्मि लोमोवजुक्तजीवरासी सेसकसायोव-जुक्जजीवे अवेक्खिय वहुओ होट्ण पुणो अदीदकालम्म एकदो कादुमदीव दुन्लहो होइ, तेणेसो कालो अदीदकालमाहप्येणाणंतो होद्ण सन्वत्थोवो जादो। तस्स पमाणमेदं २।

# मायोवजत्ताणं मायकालो अणंतगुणो ।

- § २२५. किं कारणं ? वट्टमाणसमयलोमोवजुनजीवरासीदो वट्टमाणसमय-मावोवजुनजीवरासी विसेसहीणो होइ। थोवो च जीवरासी लहुमैव तत्थ परिणमिद चि एदेण कारणेणेसो कालो अणंती होद्ग पुव्विलकालादो अणंतगुणो चि सिद्धं ४।
  - \* को हो वजुत्ताणं को हकालो अणंतगुणो ।
  - § २२६. १२, कारणं पुरुव व वत्तव्वं।
  - \* माणोवजत्ताणं माणकालो अणंतगुणो।
  - § २२७. ३६ँ. एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव ।
  - \* लो भोवजताणं णोलोभकालो अणंतगुणो।
  - § २२८. किं कारणं ? वट्टमाणसमयलोभोवजुत्तजीवरासिस्स अदीदकालिमा
- § २२४. क्योंकि वर्तमान समयमें छोभक्षायमें उपयुक्त हुई जीवराशि शेष कषायोंमें उपयुक्त जीवराशिको अपेक्षा बहुत है। फिर भी उसे अतीत कालमें एकत्र करना अति दुर्छभ है, इसलिए यह काल अतीत कालके माहात्म्यवश अनन्त होकर भी सबसे थोड़ा है। उसका प्रमाण यह है—र।
  - अससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल अनन्तगुणा है।
- \$ २२५ क्योंकि वर्तमान समयमें लोभकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशिसे वर्तमान समयमें मायाकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशि विशेष हीन है। और थोड़ी जीवराशि शीम ही उस रूप परिणम जाती है, इस प्रकार इस कारणसे यह काल अनन्त होकर भी पूर्वराशिके कालसे अनन्तरगुणा है यह सिद्ध हुआ। उसका प्रमाण ४ है।

- \* उससे कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका कोधकाल अनन्तगुणा है।
- § २२६. कोधकाळ १२। कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।
- विशेषार्थ---लोभकाल २, मायाकाल ४; दोनोंका योग ६; ६×२ = १२ क्रोधकाल।
- अससे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मानकाल अनन्तगुणा है।
- § २२७. ३६, यहाँ भी पूर्वमें कहा गया ही कःरण जानना चाहिए ।
- विश्लेषार्थ— छोभ-साया काळ ६, क्रोधकाळ १२, दोर्नोका योग १८, १८×२ = ३६ मानकाळ ।
  - अ. उससे लोमकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोलोमकाल अनन्तगुणा है।
     १२८. क्योंकि वर्तमान समयमें लोमकपायमें उपयुक्त जीवराशिका अतीत कालमें

लोभगमणेण विणा सेसकसाएसु योबाबहाणकालो पुज्वन्लकालादो बहुजो होह, विसय-बहुत्तेण तहाबिहसंपत्तीए सुलहत्तदंसणाद्गो । तदो माणोबजुत्ताणां माणकालादो एसो कालो अर्णातगुणो ति सिद्धं १०८ ।

# \* मायोवजुत्ताणं णोमायकालो अणंतगुणो ।

§ २२९. ३२४, वहमाणसमयमायोवजुचाणमदीदकालम्म मायमगंत्णं सेत-कसाएसु चेवावहाणकाले । एमो पुव्चिन्लणोलोभकालं पेक्खियुणाणंतगुणो । कभमेदं परिच्छिक्चदे १ पुव्चिलविसयादो एदस्स विसयबहुचोवलंभादो । तं कथं १ पुव्चिन्ल-विसयो णाम कोह-माण-मायासु अच्छणकालो । एसो पुण कोह-माण-लोभेसु अबहाण-कालो चि तेणाणंतगुणो जादो । रासीणं थोवबहुचं च एत्थ कारणं वचव्वं ।

- \* कोहोवजुत्ताणं णोकोहकालो अणंतगुणो ।
- ६ २३०, ९७२ । एत्थ वि कारणमणंतरपरुविदमेव दह्रव्वं ।

होभक्तपायमे जानेक विना शेष कपायों में योड़ा अवस्थान काह पूर्वके कालसे बहुत है, क्यों कि विषयका बाहुत्य होनेसे उस प्रकारसे कालकी प्राप्ति सुरुभ देखों जाती हैं। इसिहण सान-कथायमें उपयुक्त हुए जीवों के मानकालसे यह काल अनन्तगुणा है यह सिद्ध हुआ। उसका प्रमाण १०८ है।

विश्लेषार्थ — लोभ-माया-कोधकाल १८, मानकाल ३६, दोनोंका योग ५४, ५४ × २ = १०८ नोलोभकाल।

### \* उससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमायाकाल अनन्तगुणा है।

§ २२९. नोमायाकाल २२४। वर्तमान समयमें मायामें उपयुक्त हुए जीवोंका अतीत कालमें माया कषायरूप न परिणम कर रोप कषायोमें ही जो अवस्थान काल है उसे नोमाया-काल कहते हैं। यह पूर्वक नोलोभकालको देखते हुए अनन्तगुणा है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—पूर्वके विषयसे इसका विषय बहुत उपळब्ध होता है, इससे जाना जाता है कि नोठोभकाळसे नोमायाकाळ अनन्तगुणा है ।

शंका---वह केसे ?

समाधान—क्योंकि कोध, मान और मायामें रहनेके कालको पूर्वका त्रिपय कहते हैं, परन्तु यह कोध, मान और लोभमें रहनेका काल हैं, इसलिए उससे यह अनन्तगुणा हो गया है। तथा राशियोंके अल्पबहुत्वको इसमें कारण कहना चाहिए।

विद्योषार्थ — छोभ-माया-क्रोध-मानकाल ५४, नोलोभकाल १०८, दोनोंका योग १६२; १६२ × २ = ३२४ नोमायाकाल ।

अत्यस्य क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवांका नोक्रोधकाल अनन्तगुणा है।

# माणोबजुत्ताणं णोमाणकालो अणंतगुणो ।

§ २३१. २९१६ । एत्थ वि कारणमणंतरणिहिद्रमेव ।

\* माणोवजुत्ताणं मिस्सयकालो अणंतगुणो ।

५ २२२. ८७४८ । किं कारणं णोमाणकालो णाम माणवदित्तिसंतकसाएसु णिरुद्धजीवाणमवद्वाणकालो । तदो तिण्डमद्वाणं समासादो जेण चउण्डमद्वाणं समृद्दो बहुओ तेण सिस्सयकालो पुव्चिन्लकालादो अणंतगुणो ति गहेयन्त्रं । अण्णं च माणोव- जुत्तवङ्गमाणजीवरासिस्स अरुमंतरादो जह वि एगो जीवो णिप्पिडियूणणणकसाये पविसह तो वि माणस्स सिस्सयकालो णाम चुच्चइ । एवं जह वि दो जीवा अण्णकताएसु पिसंति तो वि माणस्सस्यकालो भवइ । एदेण विहिणा संखेजासंखेजाणंतवियप्पेहि माणस्मस्यकालो उच्चह । यदेण विदिणा संखेजासंखेजाणंतवियप्पेहि सण्यस्यकालो लन्भइ । जदो एवमणंतियप्पेहि पयदकालोवलंभसंमयो तदो अर्थाताणी ति सिद्धं ।

### \* को होवजत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ।

विद्योषार्थ—ळोभ-माया-कोध-मानकाछ ५४, नोळोभकाळ १०८, नोमायाकाळ ३२४, तीनो काळींका योग ४८६, ४८६ × २ = ९७२ नोकोधकाळ ।

अ उससे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमानकाल अनन्तगुणा है।

§ २२१ नोमानकाळ २९१६। कारणका कथन पहले कर आये हैं। उसे ही यहाँपर
जानना चाहिए।

विश्लेषार्थ- लोभ-माया-क्रोध-मानकाल ५४, नोलोभकाल १०८, नोमायाकाल ३२४, नोक्रोधकाल ५७२, चार्सो कालांका योग १४५८ । १४५८ × २ = २९१६ नोमानकाल ।

\* उससे मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल अनन्तगुणा है।

\$1-२२२ सानकपायसम्बन्धी सिशकाल ८०४८, क्योंकि मानकपायके सिवाय शेष कवायोंसे उपयुक्त हुए जीवोंके अवस्थान कालको नामानकाल सीवा है। इसलिए तीन कालोंके यांगसे चार कालोंका यांग बहुत होता है, अत पूर्वके कालसे सिश्रकाल अनननपुणा है ऐसा वहाँ प्रहण करना चाहिए। दूसरो बात यह है कि मानकपायमें उपयुक्त हुई बर्तमान जीव-रात्रिमेंसे यदारि एक जीव निकल कर अन्य कपायरूप परिणम जाता है तो भी मानकपायका सिश्रकाल कहा जाता है। इसी प्रकार वदारि हो जीव अन्य कपायरूप परिणम जाते हैं तो भी मानकपायका सिश्रकाल कहा जाता है। इसी प्रकार वदारि हो जीव अन्य कपायरूप परिणम जाते हैं तो भी मानकपायका सिश्रकाल होता है। इस विधित्त संज्यात, असंख्यात और अनन्त प्रकारसे मानकपायका मानकाल प्राप्त होता है। वस इस प्रकार अनन्त प्रकारसे प्रकृत कालकी प्राप्ति सम्बन्ध है, अतः यह काल अनन्तराणा है यह सिद्ध हुआ।

विश्लोषार्थ — लोभ-साया-कोध-मानकाल ५४, नोळोभकाल १०८, नोमायाकाल २२४, नोकोधकाल ९७२, नोमायाकाल २९१६, इन सब कार्लोका योग ४३७४। ४३७४ $\times$ २ = ८७४८ मानसिक्रकाल ।

# उससे कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

९ २३२. केचियमेचो विसेसी १ कोइ-णोकोइफालेहिं परिहीणमाण-णोमाणकाल-मेचो । तं कथं १ अदीदकालसन्वपिंडादो माण-णोमाणकालेस सोहिदेस सुद्रसेसमेचो माणस्स मिस्सयकालो होइ । सो च संदिद्वीए एचियो ८७४८, अदीदकालसन्वसमासो संदिद्वीए १९७०० एचियमेचो चि ग्रहणादो । पुणो एत्थेव कोइ-णोकोइकालेस माण-णोमाणकालेहिंतो अणंतगुणहोणेस सोहिदेस सुद्रसेसमेचो कोहमिस्मयकालो संदिद्वीए एचियमेचो होइ १०७१६ । एसो च माणमिस्सयकालादो माण-णोमाणकालाणमणंत-भागमेचेण विसेसाहाओ चि णरिथ संदेहो । संदिग्रही विसेसप्रमाणमेदं १९६८ ।

भायोवज्रताणं मिस्सयकालो विसेसाहियो ।

§ २२४. ११२७२ । केत्तियमेनो विसेसो १ माय-णोमायकालेहिं परिदीणकोहणोकोहकालमेनो । सो च संदिद्वीए एसो ६५६ । सेसं सुगमं, अणंतरादीदसुन-

§ २३३. विशेषका प्रमाण क्या है ?

सुमाधान — मान और नोमानके कालोंमेंसे क्रोध और नोक्रोधके कालोंको कम कर देने पर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान — अतीत काळसम्बन्धी सब काळाँके थागमेंसे मान और नामानकाळके कम कर देनेपर जो होष पहे वह मानकपायका मिश्रकाछ होता है और वह अंकसंवृष्टिकी अपेक्षा ८०४८ इतना है, क्योंकि अतीत काळसम्बन्धी सब काळोंका यांग अंकसंवृष्टिकी अपेक्षा १९७०० इतना प्रकृष किया गया है। पुतः इसीमेंसे मान और नोमानकाळसे अनतपुणे होन कोष और नोकोधकाळके घटा देनेपर जो काळ होष रहता है वह कोधिमश्रकाळ है, जो कि अंकसंवृष्टिकी अपेक्षा इतना है—१००१६। और यह मानके मिश्रकाळसे मान-नामानकाळके अनत्तर्ने होन से अंकसंवृष्टिकी अपेक्षा इतना है—१००१६। और यह मानके मिश्रकाळसे मान-नामानकाळके अनत्तर्ने मागमात्र अधिक है इसमें सन्वेह नहीं है। संवृष्टिकी अपेक्षा विशेषका प्रमाण यह है—१९६८।

विश्वेषार्थ—(१) मानकाळ ३६, नोमानकाळ २९१६, दोनोंका योग २९५२। क्राधकाळ १२, नोकोधकाळ ९७२; दोनोंका योग ९८४। २९५२ - ९८४ = १९६८ विशेषका प्रमाण। मान-मिश्रकाळ ८७४८ - १९६८ = १०७१६ कोषमिश्रकाळ।

(२) मान-नोमानकाळ २९५२, २९५२ ÷ ३ (अनन्त) = ९८४ मान-नोमानके काळसे अनन्त-गुणा इीन क्रोध-मोक्रोधका काळ। ११७०० अतीतसम्बन्धी सब काळॉका योग। ११७०० -९८४ = १०७१६ क्रोधिसश्रकाळ।

\* उससे मायाकषायमें उपयक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

§ २३४ मायाकषायका मिश्रकाल-११३७२।

शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान— कोघ और नोकोघके कार्छोमेंसे माया और नोमायाके कार्छोको कम करनेपर जो शेष रहे उतना है। संदृष्टिको अपेक्षा उसका प्रमाण इतना है—६५६। शेष कथन पर्ववणाएं चेव गयत्थत्तादो ।

### लो भोवजत्ताणं भिस्सयकालो विसेसाहियो ।

- ६ २३५. ११९९० । केचियमेचो विसेसो १ माय-णोमायकालेहिंतो लोम-णोलोमकालेसु सोहिदेसु सुद्धसेसमेचो । तं च सुद्धसेसपमाणमेत्थ संदिद्वीए एचियमेच-मिदि घेचव्यं २१८ ।
- ९ २३६. सच्वत्थ अपपपणो काल-णोकालेसु अदीदकालादो सोहिदेसु सुद्धसेसी मिस्सयकालो होदि चि वचव्वं । सव्वेसिमदीदकालपमाणसंदिद्दी एसा ११७०० ।
- § २३७. एवमेदेसिं वास्तण्हं सत्थाणपदाणमप्पावहुअपरूवणा कथा। संपिह सेसपरत्थाणपदाणं पि एदेसु वास्ससु पदेसु पवेसणं कादृण वादालीसपदपिडवद्धं परत्थाण-प्याबहुअं पि गेदव्यमिदि पदप्पायणद्वासदमाह—

### ७ एत्तो बादालीसपदप्पाबहुऋं कायव्वं ।

सुगम है, क्योंकि इससे पूर्वके सूत्रमें कथनके समय ही उसका व्याख्यान कर आये हैं।

विश्लेषार्थ — माया नोमायाकाळ २२८, कोध-लोकोधकाळ ९८४। ९८४ - ३२८ = ६५६ विश्लेषका प्रमाण। कोधमिश्रकाळ १०७१६, १०७१६ + ६५६ = ११३७२ माया मिश्रकाळ।

उससे लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

§ २३५ लोभमिश्रकाल ११५००।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान— माय-नोमायासम्बन्धी कार्लोमेंसे लोभ-नोलोभसम्बन्धी कार्लोको कम कर देने पर जो शंप रहे उतना है। यहाँपर संदृष्टिको अपेक्षा उस शेपका प्रमाण इतना २१८ मुष्ठण करना चाहिए।

विश्लेषार्थ — मायान्त्रोमायाकाल ३२८, लोभन्तोलोभकाल ११०; ३२८ - ११० = २१८ विश्लेषका प्रमाण। मायामिश्रकाल ११३७२, ११३७२ + २१८ = ११५९० लोभमिश्रकाल।

§ २३६ सर्वत्र अतीत कालमेंसे अपने-अपने काल तथा नोकालको कम कर देनेपर जो होप रहे उतना अपना-अपना मिश्रकाल होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। सबके अतीत कालके प्रमाणकी अंकसंदृष्टि यह है—११७००।

विश्वेषार्थ — अतीत काळ ११७००, मान-नोमानकाळ २९५२, क्रोध-नोक्रोधकाळ ९८४, माया-नोमायाकाळ ३२८, त्रोभ-नोळोभकाळ ११० । १९७००-२९५२ = ८७४८ मानमिथकाळ । १९७०० - ९८४ = १०५६ कोघमिश्रकाळ, १९७०० - ३२८ = ११३७२ मायामिश्रकाळ, १९७०० - १९० = ११५५० ओमिश्रकाळ।

§ २३७. इस प्रकार इन बारह स्वस्थान पर्दोंके अल्पवहुत्वका कथन किया। अब शेष परस्थान पर्दोंको भी इन बारह पर्दोंमें प्रविष्ठ करके ब्याळीस परसम्बन्धी परस्थान अल्पवहुत्व भी जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—

# आगे व्यालीस पदसम्बन्धी अन्पवहुत्व करना चाहिए ।

- सम्भागवराम्मदि सि ण तब्विवरणं कीरदे ।
  - तदो छड़ी गाहा समत्ता भवदि ।
- § २३९. एवमेदं समाणिय संपिंह सत्तमगाहाए जहावसरपत्तमत्थविद्दासणं कणमाणो सत्तपबंधमत्तरं भणह—
- \* 'उवजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहियं वा वि' ति एवम्मि अद्धे एक्को अत्थो, विविधे अद्धे एक्को अत्थो; एवं दो अत्था।
- § २४०. एदेण सुत्तावयवेण एदिस्से सत्तमीए सुत्तगाहाए दोसु अत्थाहियारेसु पडिबद्धत्तं परूविदं । तत्थ ताव पुन्वद्धे दुविहाओ उवजोगवग्गणाओ अहिकरिय तास जीवेहिं विरहिदाविरहिदद्वाणपुरुवणा णाम पुढमो अत्थो णिबद्धो उवजोगवग्गणा-सहचरिदाणं जीवाणमुवजोगवरगणाववएसं कादण तेहिं विरहिदमविरहिदं वा कं द्वाणं होदि त्ति पुच्छाम्रहेण सुत्तत्थसंबंधावलंबणादो । एत्थ 'काहिं त्ति' वृत्ते केत्तियमेत्ताहिं उवजोगवग्गणासहचरिदजीववग्गणाहि कं द्वाणमविरहिदं होदि ति घेत्तव्वं। अहवा उवजोगवग्गणाहि काल-भावविसयाहि केत्तियमेत्ताहि गदाहि जीवेहि विगहिदं द्वाणं होइ. केचियमेत्ताहि वा णिरंतरसरूवाहि जीवविरहिदमद्वाणं लब्भइ ति पदसंबंधं कादण
- § २३८. अब ब्याळीस पर्दोंमें निबद्ध परस्थान अल्पबहुत्वका भी विचार कर कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं। किन्तु वह ब्यालीस पदविषयक अल्पबहत्व वर्तमान कालमें विशिष्ट उपदेशका अभाव होतेसे सम्यक प्रकारसे जात नहीं है. इसलिए उसका विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं।
  - इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे व्याख्यान करनेपर छठी गाथा समाप्त होती है।
- § २३९ इस प्रकार इस गाथाके व्याख्यानको समाप्तकर अब सातवीं गाथाके अवसर
- प्राप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्यको कहते हैं— \* 'कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान अविरहित पाया जाता है और कौन् स्थान विरहित पाया जाता है।' इस प्रकार गाथाके इस पूर्वार्घमें एक अर्थ निबद्ध है और गाथाके उत्तरार्धमें एक दसरा अर्थ निवद है। इस प्रकार इस गाथामें दो अर्थ
- ू. § २४०. इस सूत्रवचन द्वारा यह सातवीं सूत्रगाथा दो अर्थाधिकारोंमें निवद्ध है यह कहा गया है। उनमेंसे सर्वप्रथम गाथाके पूर्वाधमें दो प्रकारकी उपयोगवर्गणाओंको अधिकृत कर उनमें जीवोंसे रहित और सहित स्थानप्ररूपणा नामक प्रथम अर्थाधिकार निवद्ध है, क्योंकि उपयोग वर्गणाओंसे युक्त जीवोंकी उपयोगवर्गणा संज्ञा करके उनसे रहित या सहित कौन स्थान है इस प्रकारकी पुच्छाद्वारा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवलम्बन लिया गया है। इस गाथामें 'काहिं' ऐसा कहनेपर कितनी उपयोगवर्गणाओंसे युक्त जीववर्गणाओंसे कौन स्थान युक्त है यह अर्थ प्रहण करना चाहिए। अथवा काल और भावविषयक कितनी खपयोगबर्गणाओं के जानेके बाद जीबोंसे रहित स्थान होता है, अथवा निरन्तरस्वरूप कितनी

सुत्तत्थसमत्थणा कायन्ता। तदो गाहापुञ्च एवंविहो एको अत्थो पिडनहो ति सम्ममनहारिदं। पञ्छद्वे वि कसायोवजुत्तजीवाणं गदीयो अस्सियुण तिविहाए सेढीए अप्पाबहुअपरूवणं णाम विदियो अत्थो पिडनहो। एवमेदेसु दोसु अत्थिविसेसेसु पिड-बद्धत्तमेदस्स गाहासुत्तरस्स णिरूविय संपिष्ठ 'जहा उदेसो तहा णिदेसो' ति णाया-वर्सवणेण पुन्वद्वस्स ताव विहासणं कुणमाणो सुत्तपबंधसुत्तरं भणह—

- \* पुरिमद्धस्स विहासा ।
- § २४१. गाहासुत्तपुरिमद्भस्स ताव विहासा कीरदि त्ति भणिदं होह ।
- १ एत्थ दुविहाओ उवजोगवग्गणाओ—कसायउदयद्वाणाणि च उवजोगद्धद्वाणाणि च ।

उपयोगवर्गणाओं के द्वारा जोवोंसे रहित स्थान प्राप्त होता है इस प्रकार पदसम्बन्ध करके सूत्रके अर्थका समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार गाथां के पूर्वार्थमें इस प्रकारका एक अर्थ प्रतिवद्ध हैं इसका सम्बक् प्रकारसे तिरुचय किया। गाथां के उत्तरार्थमें भी कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के गाथां में अथायों में उपयुक्त हुए जीवों के गायां में अथायों में निक्द इस गाथा सूत्रका निरूपण करके अव 'उद्देश्यक अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायका अवलम्बन लेकर सर्वश्रथम पूर्वार्थका विशेष ज्यास्थान करते हुए आगे के सूत्रप्रवन्धकों कहते हैं—

- \* अब प्रवर्धिका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- § ३४१· सर्वप्रथम गाथासूत्रके पूर्वार्धका विशेष ज्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका नात्पर्य है।
- \* प्रकृतमें उपयोग वर्गणाएँ दो प्रकारकी हैं—कपाय-उदयस्थान और उपयोग-अद्धास्थान ।
- \$ २४२. प्रकृतमें पूर्वाधेके विदोष ज्याख्यानके अवसरपर उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारको होती हैं। वे कीनसी हैं ऐसा पूछतेपर कथाय-उदयस्थान और उपयोग-अद्धास्थान ऐसा कहा है। उत्तमेंसे जो कोधादि कथायोंके उदय बिकल्प प्रत्येक असंख्यात लोकप्रमाण भेदोंको लिये हुए हैं वे सब कथाय-उदयस्थान कहलाते हैं। उपयोग-अद्धास्था ऐसा कहनेपर कोधादि कथायोंके जय-य उपयोगकाल तक इन भेदींका संगद करना चार्योक जय-य उपयोगकाल ते कहलाते हैं। उपयोगकाल तक इन भेदींका संगद करना चार्योक प्रयाग-अद्धास्था अन्तर्भक्षत्र ज्यायोगकाल तक इन भेदींका संगद करना चार्योक प्रयाग-अद्धास्थान अन्तर्भक्षत्र प्राण्य करना क्षत्र कि उत्कृष्ट कालमेंसे जयन्य कालको

तब्बियप्पुप्पचिदंसणादो । एवमेदाणि दृविहाणि वि हाणाणि उवजोगसंबंधिचादो उवजोगयग्गणाञ्जा चि एत्थ विवक्तियगणि । संपहि एदस्सेवत्थस्स णिग्गमणद्वम्रुवरिमं सुचमाह—

- \* एदाणि दुविहाणि वि द्वाणाणि उवजोगवग्गणाओ त्ति वुचंति।
- ५ २४२. सुगममेदं । तत्य ताव उवजोगद्धद्वाणेसु जीवेहिं विरहिदाबिरहिद्रद्वाण-परूवणद्रमुविरमो सत्तपवंधी—
  - \* उवजोगद्धद्वाऐहिं ताव केत्तिएहिं विरहिदं केहिं किन्ह अविरहिदं?
- § २४४. केलिएहि उवजोगद्धद्वाणेहि णिरंतरसरूवेण गरेहि जीवविरहिदं ठाणमुव-लब्बाइ, केहि वा जीवेहि किस्ह गदिविसेसे अविरहियमसुण्णं होद्ण कं ठाणमुवलस्मिद् ति एत्य पदसंवधो कायच्यो । एवं पुल्छाणिद्देसं काद्ण तदो एसा मग्गणा एत्थ कायच्या ति पदप्पायणद्वमिदमाह—
  - **\* एत्थ्र मरशाणा ।**
- § २४५, एदम्मि अत्थविसेसे एसा मग्गणा णिर्यादिग्दीओ अस्सियुण कायव्वा त्ति भणिदं होड । तत्थ ताव णिरयगदीए पयटमग्गणद्वम्नविस्मवंधमाड—

घटाकर जो शेप रहे उसमें एक अंकके मिला देनेपर उनके भेटोकी उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ये दोनों हो स्थान उपयोगसम्बन्धी होनेसे उपयोगवर्गणाएँ है ऐसा यहाँ विवक्षित किया गया है। अब इसी अर्थका विशेष क्वान करानेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

- # ये दोनों ही प्रकारके स्थान उपयोगवर्गणा इस नामसे कहे जाते हैं।
- ९ २४३. यह सूत्र सुगम है। सर्वप्रथम उनमेंसे उपयोग-अद्वास्थानोंमे जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका कथन करनेके लिए आगेका सुत्रप्रवन्ध आया है—
- \* कितने उपयोग-अद्धास्थानोंके जानेके बाद कीन स्थान रहित पाया जाता है और किन जीवोंसे किस गतिविजेष्में कीन स्थान सहित पाया जाता है।
- ६२४४ कितने उपयोग-अद्धास्थानोंके द्वारा निरन्तररूपसे जानेके बाद कौन स्थान जीवोंसे रहित उपलब्ध होता है और किन जीवोंसे किस गतिविशेषमें कौन स्थान सिहत अर्थान् अश्रून्य उपलब्ध होता है इस प्रकार यहाँपर पदसम्बन्ध करना चाहिए । इस प्रकार प्रम्छानिर्देश करके उसके बाद यह मार्गणा यहाँपर करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगोका सुत्र कहते हैं—
  - \* अब प्रकृतमें उक्त विषयकी मार्गणा करते हैं।
- § २४५. इस अर्थविशेषको ध्यानमें रखकर नरकादि गतियोंके आश्रयसे यह मार्गणा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उसमें सर्वप्रथम नरकगतिमें प्रकृत मार्गणाके छिए आगोके प्रवन्यको कहते हैं —

१ ता • प्रतौ उवजोगवग्गणाणि इति पाठः ।

- णरयगदीए एगस्स जीवस्स को होवजोगद्धद्वाऐसु णाणाजीवाणं जवमञ्मं।
- § २४६. एत्य णिरयगइणिहेसो सेसगईणं पिडसेहट्टो, सञ्चासिमक्रमेण परूचणो-वायाभावादो । तत्य विकोहादिकसायाणं चउण्डमक्रमेण परूचणोवायाभावादो कोइ-कसायितसयमेव ताव पयदपरूचणं वचहस्सामो चि जाणावणह्रमेगजीवस्य कोहोव-जोगद्धाणेस्र चि णिहेसो क्यो । प्रत्येगजीवणिहेसो कोहोवजोगद्धहाणाणमेगजीवो-दाहरणस्रहेण स्हाववोहणह्रमिदि दहुच्यं । तदो एगजीवरस कोहावजोगद्धहाणाणमंतो-सुच्चमेचाणमसेदिखागारेण रच्चणं कादृण तत्थ णाणाजीवाणमयहाणकम्यदेशणहु-मेदं वुचदे—णाणाजीवाणं जयमञ्जमिदि । तेसु अद्धाणेसु एयजीविवतयचेण णिद्धारिदसरुचेसु णाणाजीवाणं जयमञ्जमिदि । तेसु अद्धाणेसु एयजीविवतयचेण
- § २४७. संपिह एदस्सत्थस्स किं चि फुडीकरणं वत्तइस्सामो । तं जहा—
  जहण्णए उवजोगद्धहाणे जीवा असंखेअसेदिमेचा होंति । विदिए वि उवजोगद्धहाणे
  जीवा असंखेअसेदिमेचा चेव होंति । होंता वि जहण्णहाणजीवे आवस्त्रियाए असंखेआदिभागेण खंडियुणेयखंडमेचेणव्यहिया होंति । पुणो वि एदेण विहिणा हाणं पि
  विसेसाहियसस्त्रेण गच्छमाणां भागहारमेचोवजोगद्धहाणाणि गंद्यण तदित्थोवविसेसाहियसस्त्रेण गच्छमाणां भागहारमेचोवजोगद्धहाणाणि गंद्यण तदित्थोव-
- अन्तरकगतिमें एक जीवके क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोग-अद्वास्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा यवमध्य होता है।
- \$ २४६ इस चूर्णिसूनमें 'नरकगति' पदका निर्देश शेष गतियों के प्रविधेष छिए किया है, क्याँकि सभी गतियों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई खाय नहीं है। उसमें भी चारों कोधादि कपायों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई उपाय नहीं है। उसमें भी चारों कोधादि कपायों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई उपाय नहीं नेसे कोधकपायिवयक प्रकृत प्रदूपणां हों ही सर्वप्रथम बतळाते है इस बातका ज्ञान करानेके छिए 'एक जीव' पदका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव' पदका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव' पदका निर्देश कोध-सम्बन्धों उपयोग-अद्धारधानोंका एक जीवके उत्तहरण द्वारा सुस्तपृक्षेण कान कराने किछ ज्ञानना चाहिए। इस्तिछए एक जीवके अल्युहुर्तप्रमाण कोधसम्बन्ध' उपयोग-अद्धारधानोंकी श्रेणिकरसे एका करके उनमें नाना जीवों का अवस्थानकमाको दिख्यानेके छिए 'पाना जीवों का यवमध्य यह यचन कहा है। एक जीवके विषयस्वरूपने विश्वीरत यो उन अद्धारधानोंमें नाना जीवों का यवस्थान को या पर उत्तर अद्धारधानोंमें नाना जीवों का यवस्थान को या पर उत्तर अद्धारधानोंमें नाना जीवों का यवस्थान को यवस्थान को या पर उत्तर अद्धारधानोंमें नाना जीवों का यवस्थान को या पर उत्तर अद्धारधानोंमें नाना जीवों का यवस्थान के स्वर्धन का स्वर्धन का ता पर्य है।
- § २४.७. अब इसी अर्थका कुछ स्पष्टीकरण करके वतछाते हैं। यथा—जवन्य उपयोग-अद्धास्थानमें जीव असंख्यात जगच्छू णिप्रमाण होते हैं। दूसरे भी उपयोग-अद्धास्थानमें जीव असंख्यात जगञ्जेणिप्रमाण ही होते हैं। यथि इतने होते हैं तो भी जयन्य स्थानके बीवोंकी संख्यामें आविष्ठिके अल्खातवं भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतने अधिक होते हैं। फिर भी इस विधिसे प्रत्येक स्थानके प्रति विशेष अधिकरूपसे जीवोंका प्रमाण लख्ते हुए भागहारुमाण उपयोग-अद्धास्थानोंके जानेपर वहाँके उपयोग-अद्धास्थानोंमें जो जीव

१, ता॰प्रतौ फुडीकारण इति पाठ । २ ता॰ प्रतौ गच्छमाण इति पाठ ।

जोगद्धाणजीवा पढमद्दाणजोवेहिंतो हुगुणा भवंति । पुणो एदस्स हुगुणवद्दिद्दाणस्मुविर विसेसाहियसरूवेण तेचियमेचमदाणं गंत्ण अण्णेगं दुगुणवद्दिद्दाणमुष्पज्ञः ।
णविर पुष्टिवन्लपम्सेवेहिंतो संपिद्दियपम्सेवा दुगुणा हाँति चि वच्चं । पुणो एदेण
विहिणा आविरुवाण असंसेज्यदिमागदुगुणमेचमागवद्दीओ अविद्वद्वयसेवमागद्दारपिडबदाओ उविर गंत्णा तत्येगिम्म उवजोगद्धाणे जवमञ्झं होइ, तत्तो उविरमद्दाणेसु
विसेसदाणिक्कमेण जीवाणमवद्दाणादंमणादो । णविर जवमञ्झा हो हेद्विमसयल्दुगुणवद्दिद्वाणींस्ते उविरमदुगुणदाणिक्मण संसेज्युणाणि चि चच्चं,
हेद्विमदाणादो उविरमदाणस्स संसेज्युणचादो। ण चिरमाद्धं, उविरमसुचेण तेसिं
तद्दामावसिद्वीदो । कि तं उविरमसुचामिद चे तस्सेदाणिमयवारो क्रीरवे—

\* तं जहा-हाणाणं संखेजदिभागे।

§ २४८, एदमणंतरणिहिंडुं जनमञ्ज्ञहाणां सयलद्धहाणाणमादीदो प्पहुडि संखेजिदिमागे सम्रुप्पणमिदि जुनं होह् । तदो हाणाणं संखेजिदिमागे चेव जन-मञ्ज्ञहाण होर्ण पुणो उविस्मत्यलद्धाणिम विसेसहाणिसरूवेणाविलयाण् असंखेजिद-भागमेत्तगुणहाणिहाणंतराणि हेड्रिसगुणविङ्गहाणेहिंतो संखेजगुणाणि समयाविरोहेण णेढळ्वाणि ति सिद्धं ।

प्राप्त होते हैं वे प्रथम स्थानके जोवोंसे दूने होते हैं। पुनः इस द्विगुणवृद्धस्थानके उपर विशेष अधिकरूपसे वतने ही स्थान जाकर एक दूसरा दिगुणवृद्धस्थान उत्यन्न होता है। इतनी विशेषता है कि पिछले द्विगुणवृद्धस्थानोंक प्रक्षेपोंसे वर्तमान द्विगुणवृद्धस्थानोंक प्रक्षेप दूने होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए। पुनः इस विधिसे अवस्थित प्रक्षेप-भागद्वारसे सम्बन्ध रखनेवाली आविल्के असंख्याववे भागप्रमाण द्विगुणभागवृद्धियाँ हो जानेपर वहाँपर प्राप्त हुए एक उपयोग-अद्धास्थानमें यवमध्य होता है, क्योंकि उससे आगेके स्थानोंमें विशेष हानिके क्रमसे जीवोंका अवस्थान देखा जाता है। इतनी विशेषता है कि यवमध्यसे पूर्वके समस्त द्विगुणवृद्धिस्थानोंसे आगेके द्विगुणहानिस्थान संख्यातगुण है ऐसा वहाँपर प्रकृष करना चाहिए, क्योंकि पूर्वके अध्वानसे आगोक। अञ्चान संख्यातगुणा है। और यह अमिद्ध भो नहीं है, क्योंकि आगोके पूत्रसे उनके उस प्रकारके होनेकी सिद्धि होते हैं। वह आगोक। सूत्र कोना हो आगोक विशेषर करते हैं—

# वह यवमध्यस्थान जितने स्थान हैं उनके संख्यातवें भागमें होता है।

§ २४८ यह पूर्वमें जो यबमध्यस्थात निर्दिष्ट कर आये हैं वह समस्त अद्धारथानोंके प्रारम्भसे छेकर संख्यावर्षे भाग जानेपर उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तारपर्य है। इस्रिक्टिय समस्त स्थानोंके संख्यावर्षे भाग जानेपर उत्पन्न प्रत्यान होकर पुनः अगोके समस्त अध्वानोंमें विशेष हानिके कमसे आविष्ठके असंख्यातवें भागामाण गुणहानिस्थात पिछळे गुणदृद्धिस्थानोंसे समयके अविरोधपूर्वक संख्यातगुणे होते है यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ---यहाँपर यवमध्यस्थानके प्राप्त होने तक पूर्वमें क्तिनी द्विगुणवृद्धियाँ होती

२. ता • प्रतौ उवरिमहुगुण - इति पाठः ।

- ६ २४९. संपिह जवमज्झादो हेट्टा उवरिं च एगगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमावलियाए असंखेजदिमागमेत्तं चेव होदि ति जाणावणदमवरिमसत्तमोद्रण्णं—
  - एगगुणविश्व-हाणिद्वाणंतरमावितयवग्गमुलस्स असंखेजिदिभागो ।
- ६ २५०. आविलया णाम पमाणिवसेसो । तिस्से वग्गमूलमिदिवुत्ते तप्यद्वमवग्ग-मूलस्स गहणं कायव्यं । तस्स वि असंखेअदिभागो जवमज्झादो हेट्ठा उविर च एग-गुणवट्टि-हाणिट्टाणंतरमबद्धिदं होह । णाणागुणदाणिट्टाणंतरसलागाओ वुण असंखेआ-बल्पियदमवग्गम्लमेत्ताओ एदम्हादो चेव साहेयव्याओ त्ति पुघ ण वृत्ताओ । एदं सव्यमदीदकालमस्सियूण पह्नविद । संपिह वृद्धमाणकालमस्सियूण विसेसपह्नवणद्वमुविर्म पर्वसमाह—
- \* हेट्टा जवमज्यस्स सञ्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि सद्या।

है और उसके आगे कितनी द्विगुणहानियाँ होती हैं इस प्रमाणका निर्देश करते हुए यह बतलाया गया है कि ययसध्यस्थान जहाँ अवस्थित हैं वहाँ तक जितनी द्विगुणदृद्धियाँ होती हैं उससे आगे द्विगुणहानियाँ संख्यातगुणी होती हैं।

§ २४९. अब यवमध्यसे पूर्वमें और आगे एक गुणवृद्धिस्थान और एक गुणवृत्तिस्थान आविश्विक असंस्थाववे भागप्रमाण ही है इस बावका ज्ञान करानेके लिए आगोका सूत्र आया है—

एक गुणदृद्धिस्थानान्तर और एक गुणद्दानिस्थानान्तर आविलिके वर्गमूलके
 असंख्यातर्वे भागप्रमाण है।

- \$ २५०. आवि अमाणविशेषका नाम है। उसका वर्गमुख ऐसा कहनेपर उसके प्रथम वर्गमुख्यो प्रहण करना चाहिए। उसके भी असंख्यातवे मागप्रमाण यवसम्प्रसे पूर्व एक गुण्डु द्विस्थानान्तर और उसके आगे एक गुण्डु निस्थानान्तर अवस्थितस्वरूप है। अर्थात् का आविक्षे प्रथम वर्गमुख्ये असंख्यातवे भागका जो प्रमाण है उतना प्रकृतों एक गुण्डु द्विस्थान और एक गुण्डु निस्थानका प्रमाण है। नाना गुण्डु निस्थानान्तर अख्यात आविक्यों के प्रथम वर्गमुख्य भागण हैं यह इसी वचनते साथ जेना चाहिए, इसिक्ए उनका कथन अकासो नहीं किया है। यह सब वर्गतों कालका आवश्य केकर कहा है जब वर्गमान कालका आवश्य केकर विशेषका कथन करनेके छिए आगेक प्रवन्धकों कहते हैं—
- स्यवसम्पक्ते अधस्तन (पूर्व) वर्ती सब गुणहानिस्थानान्तर सर्वदा आपूर्ण हैं
   अर्थात जीवेंसि भरे हुए हैं।
- े ६२५१ यवमध्यके पूर्ववर्ती तो सर्व गुणहानिस्थानान्तर सर्वदा अन्तराङके विना जीवांसे आपूर्ण हो होते हैं ऐसा यहाँ निरुचय करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक भी गुणहानि-

किं जीवेहिं णिरंतरमानुण्णाणि आहो णेदि एवंनिहासंकाए णिरारेगीकरणद्वस्वरिमं सुचमाह—

- **\* सञ्बनद्धहाणाणं पुण असंखेळा भागा आवुण्णा** ।
- २५२. तत्थतणसञ्चअद्धहाणाणमसंखेजा चेव भागा जीवेहि अविरहिदसरूचेणाबुण्णा । तदसंखेजिदिभागी पुण जीवेहि विरहिदो होद्ग्ण रूम्मदि त्ति वुत्तं होह् । जद्दएवं सञ्चाणि गुणहाणिहाणंतराणि आवुण्णाणि त्ति कधं पुवृत्तं बहदि त्ति णासंका
  कायच्या, पादेकसञ्चगुणहाणिहाणांतरेषु केत्तियाणं पि अद्धहाणाणं जीवसुण्णते वि
  तीर्सि गुणहाणिहाणांतराणं समुदायविवक्खाए आवुण्णत्ताविरोहादो । एवं ताव
  जवमञ्झादो हेह्य जीवेहि विरहिदाविरहिदहाणाणं गवेसण काद्ग्ण संपद्दि तत्तो उवरिमेसु
  वि हाणेस प्यदयमग्गणहम्मवरिगं पवंभमाह—
- अवरिमजवमन्मस्स जहण्णेण गुणहाणिद्वाणंतराणं संखेळविभागो
   आञुण्णो । उक्कस्सेण सञ्चाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आञुण्णाणि ।
- \$ २५२. जहां जनमज्झादो हेट्टा सञ्चाणि गुणहाणिद्वाणतराणि णियमा आवुण्णाणि ण एवं जनमज्झादो उनरिसगुणहाणिद्वाणेसु तहाविहणियससंभवो । किंतु तत्थ जहण्णेण सञ्चगुणहाणिद्वाणंतराणां संखेजादिमागो चेन जीवेहि आवृरिजदि, सेमाणां संखेजा-स्थानान्तर जीवोंसे रहित नहीं पाया जाता। अन वहाँके सन अद्धास्थान क्या जीवोंसे निरन्तर आवणे है या नहीं इस प्रकारको आग्रंका होनेपर निर्णंक करनेके लिये आगेका सन्न कहते हैं—
  - \* किन्तु सर्व अद्धास्थानींका असंख्यात बहुभाग ही आपूर्ण है।
- § २५२ वहाँके सर्व अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुभाग हो जोवोंसे निरन्तररूपसे आपूर्ण है। उनका असंख्यातवां भाग तो जीवोंसे रहित पाया जाता है यह उक्त कथनका तार्थ्य है।
- इंका—यदि ऐसा है तो सब गुणहानिस्थानान्तर आपूर्ण हैं यह पूरोंक्त कथन कैसे घटित होता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पृथक-पृथक् सब गुणहानि-स्थानान्तरोंमेंसे कितने ही अद्धास्थान जीवोंसे रहित होनेपर भी सधुदायकी विवक्कामें उन गुणहानिस्थानान्तरोंके आपूर्णपनेके होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

इस प्रकार सर्व प्रथम यवमध्यसे पूर्वके जोवोंसे रहित और सहित स्थानोंका विचार करके अब उससे उपरिम स्थानोंमें भी प्रकृत विषयका विचार करनेके लिये आगेके प्रवन्धको कहते हैं—

- यचमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंका जधन्यरूपसे संख्यातवाँ माग जीवोंसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्टरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे आपूर्ण हैं।
- § २५२. जिस प्रकार यवमध्यसे पूर्वके सव गुणहानिस्थानान्तर नियमसे जीवोंसे आपूर्ण हैं उस प्रकार यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानोंमें उस प्रकारका नियम नहीं देखा जाता। किन्तु उनमें जघन्यरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तरोंका संख्यातवाँ भाग ही जीवोंद्वारा

भागमेत्तराणहाणिद्वाणंतराणं जीवसुण्णाणं कदाइं संभवोवलंभादो । उक्कस्तेण पुण सच्याणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि लव्यंति, कदाइं सन्वाणि वि गुणहाणिद्वाणंतराणि णिरुंभियुण णेरहयाणमवद्वाणदंसणादो ति एसो एत्य सुत्तरसम्भावो । जवमन्द्वादो हेद्वा वुण ण एवंविहो जहण्णुकस्सपविभागो अस्थि, तत्य सन्वकालं जहण्णदो उक्कस्सदो वि पुन्यपरुविदेण कमेण जीवाणमवद्वाणिवयमदंसणादो। तदो ण तत्य जहण्णुकसमेदं काद्मण तिण्णदेसो कजो ति दहुन्यं। संपिह जवमन्द्वादो उविस-अबद्वाणाणं पि जहण्णुकस्समेदंण जीविहिं सुण्णासुण्णभावगविसण्डसुत्तरसुत्तमोइण्णं—

अत्रुण्णेण अद्धट्टाणाणं संखेजिदिभागो आवुण्णो । उक्कस्सेण अद्ध ट्टाणाणमसंखेजा भागा आउण्णा ।

§ २५४. जहण्णेण ताव अद्धष्टाणाणं संखेज्जदिभागो चेव जीवेहिं आउण्णो होइ। किं कारणं ? जवमज्ज्ञादो उवरिमगुणहाणिद्वाणंतराणं संखेजदिभागमेत्तगुण-हाणिद्वाणतरेसु जहण्णेणावुण्णेसु तदवयवभूदाणमद्भद्वाणाणं पि सच्वअद्वहाणाणं संखेजदिभागमेत्ताणमावर्णे विरोहाभावादो । उक्तस्तेण वुण णिरुद्धविसयमयलद्ध-हाणाणमसंखेजाभागा जीवेहिं आवुण्णा होति, सच्वेसु गुणहाणिहाणंतरेसु उक्तस्सपक्खेवे-णावरिदेसु वि तदवयवभूदाणमद्वहाणाणं सगसव्वयद्वहाणाणमसंखेजदिभागमेत्ताणं

\* जयन्यरूपसे अद्वास्थानोंका संख्यातवाँ भाग जीवोंसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्ट-रूपसे अद्वास्थानोंका असंख्यात बहुमाग जीवोंसे आपूर्ण है।

§ २५४. जघन्यक्रसे तो अद्वास्थानोंका संख्यातवाँ भाग ही जीवाँसे आपूर्ण होता है, क्योंकि यवसध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंके संख्यातवाँ भागमात्र गुणहानिस्थानान्तरोंक के जघन्यक्रसे जीवाँसे आपूर्ण होनेपर उनके अवयवसूत अद्वास्थानोंके भी, जो कि सब अद्वास्थानोंके संख्यातवाँ भागमात्र हैं, जीवाँसे पिर्पूर्ण होनेमें ही विरोध नहीं आता । परन्तु उन्क्रप्टरूपसे तो विवक्तित विषयसम्बन्धी सव अद्वास्थानोंके असंख्यात बहुभागस्थान जीवाँसे आपूर्ण होते हैं, क्योंकि सव गुणहानिस्थानान्तरोंक उन्क्रप्ट प्रक्षेपसे आपूरित होनेपर भी उनके अवयवसूत अद्वास्थानोंकेंसे अपने सव अद्वास्थानोंके असंख्यातवें भागमात्र स्थानोंके

भरा जाता है, क्यों कि शेप संख्यात बहुभागप्रमाण गुणहानिस्थानान्तर कदाबित् जीवोंसे रिहत वाये जाते है। परन्तु उत्कष्टरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे आपूर्ण प्राप्त होते है, क्यों कि कदाबित सभी गुणहानिस्थानान्तरों को व्याप्तकर नारिक्यों का अवस्थान देखा जाता है यह प्रकृतमें सुत्रार्थका तात्यर्थ है। परन्तु व्यवस्थके पूर्व इस प्रकारका जमन्य और उत्कृष्टरूपसे भी पूर्वें के हे गये कि कर्म के अनुसार ही जीवों के अवस्थानका नियम देखा जाता है। इसिक्ये वहाँ जमन्य और उत्कृष्टरूपसे भी पूर्वें के हे गये कमके अनुसार ही जीवों के अवस्थानका नियम देखा जाता है। इसिक्ये वहाँ जमन्य और उत्कृष्टकों भेद करके उक्त विषयका निर्देश नहीं किया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब यवसभ्यसे आगे के अद्वास्थानों में भी :जमन्य और उत्कृष्टक भेदसे जीवों से रिहत और सिहतपनेकी गरेषणा करनेके क्ये थागोंका सुत्र आया है—

जीवसुण्णाणप्रवलंपसंभवे विरोहाणुवलंभादो । एवं ताव एकेणुवदेसेण जवसन्झादो हेड्डा उर्वारं च गुणहाणिडाणाणमञ्जहाणाणं च एत्तिओ एत्तिओ भागो जीवेहिं अविराहिओ होइ एत्तिओ च भागो जीवविरहिओ होइ ति णिण्णयपरूवणं काद्ण संपहि एदिस्से उवएसस्स सच्वाहरियसम्मदत्तेण पहाणमावपदुत्पायणहामदमाह—

# # एसो उवएसो पवाइज्रह ।

५ २५५. जो एसी अणांतपरुविदो उचएसो सो पवाइजदे पण्णाविजदे अवि-संवादसरूवेण सञ्चाइरिएई सञ्चकारुमादिरिजदि ति वृत्तं होइ । अपवाइजतेण पुण उवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा होदि ति एवंविहासंकाए णिण्णयकरणहृद्धत्तर-सत्तमोहण्णं—

\* अण्णो उवदेसो सन्वाणि गुणहाणिहाणंनराणि अविरहियाणि जीवेहिं, जवजोगद्धहाणाणमसंखेळा भागा अविरहिदा ।

जीवांसे रहित उपलब्ध होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार एक उपदेशके अनुसार यवसध्यसे पूर्वके और आगोक गुणहानिस्थानों और अद्वास्थानों का इतना इतना भाग जीवांसे गुरू होता है और इतना भाग जीवांसे रहित होता है इसके निर्णयका कथन करके अब यह उपदेश सब आजार्यों हारा सम्मत होनेके कारण प्रधान है इस बातका कथन करनेके जिये इस सुवचनको कहते हैं—

### **\* यह उपदेश प्रवाह्यमान है**।

६ २५५ जो यह अनन्तर कहा गया उपदेश है वह प्रवाह्ममान है, प्रज्ञापित है, अवि-संवादरूपसे सब आवार्य सदा उसका आदर करते हैं यह उक्त कथनका तारप्य है। किन्तु अपवाह्ममान उपदेशके अनुसार प्रकृत प्ररूपणा किस प्रकारको है इस प्रकारको आगंका होने-पर निर्णय करनेके लिये आगोका सुत्र अवतीर्ण हुआ है—

अन्य उपदेश है कि सब गुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे युक्त हैं तथा उपयोग

अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुमाग जीवोंसे युक्त है।

९२५६ प्रवाह्ममानसे अन्य जो उपरेश है वह अप्रवाह्ममान उपरेश है। उसके अनुसार जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका कथन करनेपर यवनम्थसे पृषेके और लागेके सभी स्थान भेरके विना इस प्रकारके होते हैं यह उक्त सुत्रका तात्पर्य है। अन्य सब कथन सुनास है, क्योंकि यवनम्धसे पृषेका और वाहको प्रकरणाका व्याक्यान समान है।

१ ता•प्रतौ सो इति पाठो नास्ति ।

२ ता॰प्रतौ उवयोगद्धद्वाणाणमसंखेण्या भागा अविरहिया इति पाठ. टीकांशस्वरूपेण मुद्रितः ।

- ६ २५९. एत्य तिणिण अणियोगदारीहॅं परूवणा पमाणमप्पानहुअं च । तत्य परूवणाए अत्थि णाणादुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरसलागाओ एगदुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरं च। पमाणमेगदुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमावल्वियवटमवगमुलस्सासंखेळदिमागो । णाणादुगुण-

५ ९५०. अब इस अर्थपदके अनुसार यहाँ यवमध्यकी प्रक्रपणा करनेपर उस विषयमें प्रक्रपणासे लेकर अल्यादुत्व तकके ये ल्रह अनुयोगद्वार झातकय है। प्रक्रपणांके अनुसार कथन करनेपर जायन्य उपयोगाद्वास्थानमें जीव हैं। इसी प्रकार जायन्य उपयोगाद्वास्थानमें जीव हैं। इसी प्रकार वावन उत्कृष्ट उपयोग अद्वास्थानमें जीव हैं। प्रमाण अनुयोगद्वारके अनुसार कथन करनेपर जायन्य उपयोग अद्वास्थानमें जीव कितने हैं। असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण हैं। इसरे भी उपयोग अद्वास्थानमें जीव असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण हैं। इसरे भी उपयोग अद्वास्थान के जान आर्स्थ असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट उपयोग अद्वास्थान तक बानना चाहिए।

<sup>§</sup> २५८. श्रेणप्ररूपणा दो प्रकारको है—अनन्तरोपनिथा और परंपरोपनिथा। अनन्तरोपनिथाकी अपेक्षा जघन्य उपयोग अद्धास्थानमें जीव सबसे थोड़े है। उनसे दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें जीव सबसे थोड़े है। उनसे दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें बिदोप अधिक हैं। बिदोपका प्रमाण आविके असंख्यातवे भागका भाग हैनेपर अज्ञे छव्य अर्थ उत्ता है। इस प्रकार यवसम्थक प्राप्त होने तक बिदोप अधिक दिशेष अधिक जानना चाहिए। उसके बाद उक्तष्ट स्थानके प्राप्त होने तक बिदोप हीन, बिदोप होन जानने चाहिए। उसके बाद उक्तष्ट स्थानके प्राप्त होने जानने चाहिए। परम्परोपनिथाकी अपेक्षा विचार करनेपर जघन्य उपयोग अद्धास्थानके जोवोंसे आविकिक असंख्यातवें भागभगाण स्थान जाकर वे द्विगुण इद्धिरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार यवसम्थक प्राप्त होने तक द्विगुणवृद्धिरूप, द्विगुणवृद्धिरूप जानने चाहिए। उसके बाद उक्तके वाद इत्युणवृद्धिरूप जानने चाहिए।

<sup>§</sup> २५२ यहाँ प्रकृतमें तीन अनुयोगद्वार हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और अल्यबहुत्व । इनमेंसे प्रसूपणांको अपेक्षा नाना द्विगुणदृद्धिस्थानान्तर और द्विगुणहानिस्थानान्तर शलाकाएँ हैं तथा एक द्विगुणदृद्धिस्थानान्तर और एक द्विगुणहानिस्थानान्तर शलाका है । प्रमाण—एक

वहि-हाणिद्वाणंतरसलागाओ असंखेजाणि आवल्यिपदमयगम्लाणि । अप्पावडुअं— एयदुगुणवहि-हाणिद्वाणंतरं थोवं । णाणादुगुणवहि-हाणिद्वाणंतरसलागाओ असंखेज-गुणाओ ।

- § २६०. संपिं अवहारो बुखरे— जहण्णउवजोगद्धहाणजीवपमाणेण सब्यउवजोगद्धहाणजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ञंति । असंखेळेण कालेण अवहिरिज्ञंति ।
  अथवा पिल्रिटोवमस्स असंखेज्जदिभागमेचेण कालेण अवहिरिज्ञंति । एचो भागहारे
  विसेसहीणं कार्ण णेदच्चं जाव जवमज्ज्ञे चि । पुणो जवमज्ज्ञाजीवपमाणेण तिण्णिगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञंति । एचो उवरि भागहारे विसेसाहियसरूवेण
  णेदच्वो जाव उक्तस्सद्वाणे चि । पुणो जक्तस्सद्वाणजीवपमाणेण पिल्रिटोवमस्स असंखेजिदभागेण कालेण अवहिरिज्ञंति । भागाभागो जाणिय णेदच्वो ।
- ९ २६१. अप्पाबहुअं—सन्वरथोवा उक्कस्सए उवजोगद्धहाणे जीवा । जहण्णए उवजोगद्वाणे जीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेजदिमागो । जवमनझजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेजदिमागो । जव-मन्झस्स हेद्विमजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ आवल्यिगए असंखेजदिमागो ।

- \$ २६० अब अवहारका कथन करते हैं—जयन्य उपयोग अद्धारधानके जीवोंके प्रमाणसे सम उपयोग अद्धारधानोंके जोवां कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं। अथवा पत्थापसके असंस्थात कराइत होते हैं। अथवा पत्थापसके असंस्थात अपहृत होते हैं। अथवा पत्थापसके असंस्थातव भागप्रमाण कालके द्वारा अपहृत होते हैं। इससे आगे यवसध्यके प्राप्त होने तक भागहारको विदेश होन करके ले जाना चाहिए। पुनः यवसध्यके जीवोंके प्रमाणसे तीन गुणहानिस्थानान्तरप्रमाण काल द्वारा अपहृत होते हैं। इससे आगे उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होते तक भागहारको विदेश अधिक करके ले जाना चाहिए। पुनः उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणसे पत्थापसके असंस्थातव भागप्रमाण कालद्वारा अपहृत होते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थानपर विचित्रत कालको भागहार वनाकर सम उपयोग अद्धारधानोंके जीवोंके प्रमाणको उससे भाजित कर विविद्यत स्थानको संख्या प्राप्त की गई । मागहारका उत्कृष्ट सुकुर्म किया हो है। भागाभागका जानकर कथन करना चाहिए।
- § २६१. अल्पबहुत्व—उत्कृष्ट उपयोग अद्वान्यानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जघन्य उपयोग अद्वास्थानमें जोब अर्वस्थातगुणे हैं। गुणकार क्या है १ पल्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण गुणकार है। उनसे यबमध्यके जीव असंस्थातगुणे हैं। गुणकार क्या है १ पल्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण गुणकार है। उनसे यबमध्यसे पूर्वेवर्ती स्थानीके जीव असंस्थातगुणे हैं। गुणकार क्या है १ आविष्ठके असंस्थातवे भागप्रमाण गुणकार है।

डिगुणबृद्धिस्थानान्तर तथा एक द्विगुणबृत्तिस्थानान्तर आविलेके प्रथम वर्गमूलके असंस्थातवें भागप्रमाण है । नाना द्विगुणबृद्धिस्थानान्तरप्रलाकाएँ और नाना द्विगुणबृद्धिस्थानान्तर रालाकार्ए आविलेके असंस्थात प्रथम बर्गमूलप्रमाण हैं। अल्पबृद्ध्य—एक द्विगुणबृद्धि-स्थानान्तर और एक द्विगुणबृत्तिस्थानान्तर सबसे स्तोक है। उससे नाना द्विगुणबृद्धि-स्थानान्तरहालाकार्ष और नाना द्विगुणबृत्तिस्थानान्तरहालाकार्ष असंस्थातगुणी हैं।

जवमन्झादो उविरमजीवा विसेसाहिया। सन्बेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया। एसा णिरयगदीए कोहकसायस्स णिरुंभणं काद्ण परूवणा कया। एवं सेसकसायाणं सेस-गदीणं च पादेकं णिरुंभणं काद्ण पयदपरूवणा णिरवसेसमणुगंतव्या। तदो उवजोगद्ध-हाणपरूवणा समत्ता।

- § २६२. संपिं कसायुदयद्वाणेसु पयदपहृत्वणद्वसुविरमो सुत्तपवधो---
  - # एदेहिं दोहिं उबदेसेहिं कसायउदयहाणाणि णेदव्याणि तसाणं।

§ २६२. एदेहिं उवजोगद्धद्वाणाणमणंतरपद्धविदेहिं दोहि उवदेसेहिं प्वाइजंता-प्वाइजंतसरूवेहिं कसायुदयद्वाणाणि णेदच्याणि त्ति बुत्तं होइ । दोण्डं पि उवदेसाणमेत्य परूवणामेदो णित्य । तेण दोहिं मि सस्सिहिं भावोवजोणवरमणाओ अणुमिगगयव्याओ त्ति भावत्थो । कुदो एवं पिरिच्छजदे १ सुत्ते तद्दभयविसयविसेमणिदेसादंसणादो । केसिं पुण जीवाणं कसायुदयद्वाणाणि णेदच्याणि त्ति आसंकाए तसाणमिदि णिदेसो कओ । तसजीवे अहिकरिय एसा परूवणा कायव्या, तदण्णेसिं जीवाणमणंतसंखा-विच्छण्णाणमसंखेजलोगमेत्तेसु थावरपाओग्यकसायुदयद्वाणेसु सव्यकालं णिगंतग्यस्वेण समयाविरोहेणावद्वाणसिद्धीए अणुत्तसिद्धनेण तव्यिसयस्व्वणाए अणहियागदो ।

उनसे यवसभ्यसे उपरिम स्थानीके जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सब स्थानीके जीव विशेष अधिक है। नरकातिमें कोभकषायकी मुख्यतासे यह प्ररूपणा को गई है। इसी प्रकार शेष कपायों और शेष गतियोंमेंसे प्रत्येकको मुख्यकर समस्त प्रकृत प्ररूपणा जाननी चाहिए। इसके बाद उपयोग अद्वास्थान प्ररूपणा समान हुई।

- § २६२∙ अब कषाय उदयस्थानोंमें प्रकृत प्ररूपणा करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं।
  - # इन दोनों उपदेशोंके आश्रयसे त्रसजीवोंके कषाय उदयस्थान जानने चाहिये।
- § २६३. उपयोग अद्धास्थानों के विषयमें अनन्तर कहे गये इन दोनों अवाह्ममान और अप्रवाह्ममान उपरेशों के आश्रयसे कपायउदयस्थान जानने चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इन दोनों हो उपरेशों को अपेक्षा अकृतमें प्ररूपणानेष नहीं है, इनिकए सदृश इन दोनों उपरेशों के अनुसार भावोपयोगवर्गणाओं की मार्गणा कर छेनी चाहिए यह उक्त कथनका भावार्थ है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि सूत्रमें इन दोनों उपदेशोंके अनुसार पृथक् पृथक् विशेष निर्देश नहीं देखा जाता।

किन जीवोंके कथाय उदयस्थान छे जाने चाहिए ऐसी आर्जाका होनेपर 'तसाण' पदका निर्देश किया है। त्रसजीवोंको अधिकृतकर यह प्रस्तपण करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अन्य स्थावर जीवोंकी संख्या अनन्त है। उनका स्थावरप्रयोग्य असंख्यात छोकप्रमाण कथाय व्ययस्थानोंमें निरन्तररूपसे सर्वदा आगामानुसार पाया जाना सिद्ध है, इस प्रकार अनुक सिद्ध होनेसे तद्वियवक प्रस्त्रणाका यहाँ अधिकार नहीं है। इसिछण प्रसोकां ओषसे प्रस्त्पण

# तदो तसाणमोघपरूवणह्युवरिमो परूवणापवंधो---

- # तं जहा।
- ५ २६४. सुगमभेदं पुच्छानकं। संपिह एवं पुच्छाविसईकयत्थस्स परूवणं कुणमाणो तत्थ ताव कसायुदयद्वाणाणिमयत्तावहारणद्वध्रविसं सुत्तमाह—
  - \* कसायुदयहाणाणि असंखेळा लोगा।
- § २६५. असंखेजाणं लोगाणं जित्तया आगासपदेसा अल्थि तित्तयमेताणि
  त्वेव कसायुदयद्वाणाणि होंति नि भणिदं होइ । ताणि च कसायुदयद्वाणाणि जहण्णद्वाणप्पहुढि जानुकस्सद्वाणे नि छवडिकमेणानिद्वताणि नि चेतव्वं । तत्थ ताव वद्दमाणसमयम्मि तसजीवेद्वि केनियाणि द्वाणाणि आन्तिर्दाणि केनियाणि च सुण्णद्वाणाणि
  नि एदस्स णिद्धारणद्वस्र्वाससुनमोइण्णं-
  - तेस जत्तिया तसा तत्तियमेत्ताणि आवुण्णाणि ।
- § २६६. तेसु असंखेजलोगमेचेसु कसायुदयद्वाणेसु तसपाओग्गेसु बद्दमाणसमयिम केतियाणि द्वाणाणि तसजोबेहि अनुण्णाणि चि णिदालिजमाणे जिचया तसा
  अतिय तचियमेचाणि चेन कमायुदयद्वाणाणि जीवेहि अनुण्णाणि लब्मंति, एक्केक्रिम
  कसायुदयद्वाणे एकेक्रस्स चेन तसजीवस्स कदाइमवद्वाणसंभवादो। णनिर तेतियमेचाणि
  कसायुदयद्वाणीण एगेगजीनाहेद्वियाणि णिरंतरसरूनेण ण लब्मंति, आनिलयाए

करनेके लिये आगेका प्रस्पणाप्रबन्ध है-

#### क्ष वह कैसे १

९ २६४. यह पुच्छावाक्य सुगम है। अब इस प्रकार पुच्छाके विषयभूत अर्थका कथन करते हुए वहाँपर सर्वप्रथम कपाय उदयस्थानोंके परिमाणका निरुचय करनेके छिये आगोका सुत्र कहते हैं—

#### कषाय-उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं।

§ २६५. असंख्यात लोकिक जितने आकाशप्रदेश हैं उतने ही कपायउदयस्थान हैं यह उक्त कपनका तासर्य है। वे कपाय उदयस्थान जयन्य स्थानसे लेकर उक्तकृष्ट स्थान तक छह बृद्धियों के कमसे अवस्थित हैं ऐसा पहुँ प्रहुण करना चाहिए। उनमेंसे सर्वभवम वर्तमान समयमें त्रम जीवों के द्वारा कितने उदयस्थान आपूर्ण हैं और कितने शून्यस्थान हैं इस प्रकार इस विपयका निश्चय करनेके लिये आगोका सुत्र आया है—

### # उनमेंसे जितने त्रसजीव हैं उतने स्थान त्रसजीवोंसे आपूर्ण हैं।

६९६. उन असंख्यात छोकश्रमाण त्रसप्रायोग्य उदयस्थनोमेंसे वर्तमान समयमें कितने ही स्थान त्रसजीवांसे आपूर्ण हैं इस विषयका विचार करनेपर जितने त्रसजीव हैं उतने ही कथाय उदयस्थान त्रसजीवांसे आपूर्ण प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक एक कथाय उदयस्थान ने एक एक ही त्रसजीवका कदाविन, अवस्थान सम्मव है। इतनी विश्वेयता है कि उतने सब उदयस्थान प्रकृत्यक जीवके द्वारा निरन्तरत्वस्थे अधिष्ठित होकर नहीं ग्राप्त होते। निकन्तु उत्कृष्टरूपसे

असंखेज्जिदिभागमेत्ताणं चेव जीवसहिदाणमुक्कस्सपक्खेण णिरंतरहाणाणमुवएसादो । तदो सांतर-णिरंतरक्रमेण तसजीवमेत्ताणि चेव कसायुदयद्वाणाणि जीवेहिं आवुण्णाणि त्ति घेत्तच्वं । एवं ताव वट्टमाणकालविसये तसजीवमेत्ताणं द्वाणाणं जीवेहिं आवुण्णतं णिरुविय संपिहं अदीदकालमिस्सयूण सच्वेसु कसायुदयद्वाणेसु तसजीवाणमंबद्वाण-कमप्पदंसणद्रम्रविरंगं पर्वथमाइ—

# कसायुदयद्वाणेसु जवमज्भेण जीवा रांति ।

\$ २६०. असंखेजलोगमेनेसु कसायुदयद्दाणेसु अदीदकालिवसये तसजीवाणमवहाणकमो केरिसो नि पुच्छिदे जवमञ्झेण जीवा रांति नि णिदिट्टं। एवं च
कसायुदयद्दाणेसु जवमञ्झसरूवेण जीवाणमबद्दाणं होदि नि परण्णाय संपिंद जवमञ्झपरूवणाए कीरमाणाए तत्थ इमाणि छ अणियोगहाराणि णादव्याणि भवति—परूवणा
जाव अप्पाबहुए नि । तत्थ परूवणाए जहण्णए कसायुदयद्वाणे अविय जीवा। एवं
जावुकस्सए कसायुदयद्वाणे अत्थि जीवा नि । पमाणं—जहण्णए कसायुदयद्वाणे जीवा
जहण्णेणेकां वा दो वा जावुकस्सेणाविल्याए असंखेजिदमागो। विदिवद्वाणे वि
तत्तिया वेव। एवं णेदव्यं जावुकस्सद्वाणे वि जीवा आविल्याए असंखेजिदमागमेना
नि । एवमेदाणि दो वि सुगमाणि नि सुने ण परूविदाणि । संपिंद्द सेदिएरूवणद्वसुविस्मा

आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण ही जीव सहित निरन्तर स्थान पाये जानेका उपदेश है। इसलिए सान्तर-निरन्तरकमसे असर्जीवॉकी संख्याभाण ही कपाय-वदयस्थान असर्जावॉसे आपूर्ण है ऐसा यहाँ महुल करना चाहिए। इस प्रकार सर्व प्रथम वर्तमान कालको अपेक्षा असर्जीवप्रमाण स्थान जोवोंसे आपूर्ण है इस वातका क्यनकर अब अतीत कालकी अपेक्षा सब कपाय उदयस्थानोंमें अवस्थानकमको दिखलानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

### कषाय-उदयस्थानोंमें जीव यवमध्यके आकारसे रहते हैं ।

§ २६० असंख्यात लोकप्रमाण कपाय-उदयस्थानों से अतीत कालकी अपेक्षा प्रस-जीवांका अवस्थानकम केंसा है एसा पूलेगर यवमध्यरूपसे जीव रहते हैं ऐसा निदंश किया है। और इसप्रकार कपाय-उदयस्थानों से यवमध्यरूपसे जीवोंका अवस्थान है ऐसी प्रतिक्वा करके अव यवसध्यकी प्रस्तृत्वा करतेगर वहाँ ये छह अनुयोगद्वार खात्य हैं—प्रस्तृत्वाला लेकर अल्यवहुत्व तक। उनमें से प्रस्तृत्वाला अपेक्षा जधन्य कपाय उदयस्थानमें जीव हैं। इसी प्रकार उत्कृत्य कपाय-उदयस्थान तक प्रत्येक कपाय उदयस्थानमें जीव हैं। प्रमाण-जयस्य कपाय-उदयस्थानमें जीव जयस्यत्वे एक या वो से लेकर उत्कृत्वरूपसे आवलिक असंस्थानवें भागप्रमाण हैं। द्वितीय स्थानमें भी जीव उतने ही हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थानमें भी जीव आवलिक असंस्थातवें भागप्रमाण हैं इस स्थानके प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रकार ये वोनों ही अनुयोगद्वार सुगाम है, इसलिए इनका सूत्रमें कथन नहीं किया। अब

१. ता॰ प्रतौ एंति इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ एति इति पाठः ।

### # जहरूणए कसायुवयद्वाखे तसा थोवा।

५ २६८. इतो १ सव्यजहण्णसंकिलेसेण परिणममाणजीवाणं बहुणमणुवलंमादो । किंपमाणा एदं १ आवल्याए असंखेजदिमागमेला । इदो एदं परिच्छिजदं १ परम- गुरूवण्यादो । जह एसा जवमन्त्रपरुवणा अदीदकालविसया तो जहण्णए कसायुदयद्वाणे अणंतेहि तसजीविहिं होदव्यमिदि णासंकणिज्जं, अदीदकाले एगसमयिम्म उकस्सेणा- विलयाए असंखेजदिमागादो अहियाणं तसजीवाणं तत्य परिणदाणमणुवलंमादो । तदो अदीदकालविसयमेगसमयुकस्सादो । तदो अदीदकालविसयमेगसमयुकस्सादे । वेष्णेसा परुवणा पयद्वा लि ण किंचि

#### # बिदिये वि तनिया चेव ।

§ २६९. ण केवलमेकम्मि चेव जहण्णए कसायुदयहाणे तसा थोवा, किंतु वचो
विदिये वि कसायुदयहाणे तेचिया चेव तसा होंति, ण ऊणा ण विव्हमा चि वृत्तं
होइ । क्रदो एस णियमो ? सहावदो चेय ।

अधन्य कषाय-उदयस्थानमें त्रसजीव सबसे स्तोक हैं।

§ २६८. क्योंकि सबसे जघन्य संक्लेशरूपसे परिणमन करनेवाले बहुत जीव नहीं पाये जाते।

श्रंका-इनका प्रमाण कितना है ?

समाधान-ये आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

डांका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-यह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

शंका—यदि यह यसमध्यप्ररूपणा अतीत कालविषयक है तो अधन्य कथाय-उदय-स्थानमें अनन्त त्रसजीव होने चाहिए।

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अतीत कालविषयक एक समयमें उत्कृष्टरूपसे आवल्लिके असंख्यातवें भागसे अधिक त्रसजीव उक्त स्थानमें परिण-मन करते हुए नहीं पाये जाते, इसलिए अतीत कालविषयक एक समयके उत्कृष्ट संचयको प्रहणकर यह प्ररूपणा प्रवृत्त हुई है, इसलिए कुछ भी विरुद्ध नहीं है।

# दितीय कषाय उदयस्थानमें भी उतने ही जीव रहते हैं।

§ २६९. न केवल एक ही जघन्य कपाय-उदयस्थानमें त्रस्जीव सबसे थोड़े रहते हैं। किन्तु उससे दूसरे भी कपाय-उदयस्थानमें उतने ही त्रसजीव होते हैं, न कम और न अधिक यह उक्त कथनका तालार्य है।

शंका-यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान-स्वभावसे ही यह नियम है।

# # एवमसंखेज्जेसु लोगहाणेसु तत्तिया चेव।

§ २७०. एवमेदेण कमेण णिरंतरमसंखेजकोगमेचेसु कसायुदयद्वाणेसु जदण्याण-जीवेहिं सरिसा चेव जीवा होंति चि भणिदं होइ । जह एवं कसायुदयद्वाणेसु जवमञ्जेण जीवा रांति तो एदिस्से परण्णाए विचातो दुकादि चि णासंकाणिज्जं, सव्बद्वाणेसु णिरंतरवडदीए असंभवे पि तथ्य जवमन्झाकारोवदेसस्स विरोहामावादो ।

# तदो पुणो अण्णम्हि द्वाषे एको जीवो अन्भहिओ ।

\* तदो पुण असंखेज्जेसु लोगेसु ट्वाणेसु तत्तिया चेव।

§ २७२. सुगममेदं । एवमेत्तियमेत्तेसु कसायुदयङ्गाणेसु अवङ्किदपमाणा जीवा

### # इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं।

§ २७०. इरा प्रकार इस क्रमसे निरन्तर असंख्यात छोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंमें जघन्य स्थानके जीवोके सदश ही जीव होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका—यदि ऐसा है तो 'कषाय-उदयस्थानोंमें यवमध्यरूपसे जीव रहते हैं' इस प्रतिज्ञाका विधात प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सव स्थानोंमें निरन्तर वृद्धिके असंभव होनेपर भी वहाँ यवसम्याकारके उपदेशमें कोई विरोध नहीं आता।

### तदनन्तर पनः अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है।

§ २०११ जघन्य स्थानके सदृश प्रमाणको लिए हुए जीवोंसे युक्त असंख्यात लेक्ष्रमाण कवाय-उदयस्थानोंके जानेपर उसके पश्चात् बहाँके अन्य कणाय-उदयस्थानों एक ही जीव अधिक रहता है, क्योंकि स्वमायसे ही वहाँ उस प्रकारको हृद्धिके साथ जीवोंके अवस्थानका नियम देखा जाता है। इस प्रकार एक-एक-स्थानमें एक जीवकी वृद्धि होकर पुनः उसके आगे कृद्धि और हानिके विना असंख्यात लोकप्रमाण कथाय-उदयस्थानोंमें उतने ही जीव होते हैं इस वातका कथन करनेके लिये कहते हैं.

तदनन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं।

. यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार इतने कषाय-उदयस्थानोंमें अवस्थित प्रमाण-

१. ता । प्रती एंति ते इति पाठः ।

होर्ण तदो अण्णम्मि तदिस्थद्वाणविसेसे एगजीवड्ढी पुट्यं व होदि त्ति जाणावणहु-श्चवरिमसुत्तमोरूण्णं—

## तदो अण्णम्हि हाऐ एको जीवो अन्मिहओ।

- § २७३. इदो एवं चेव १ सहावदो । एचो पुण असंखेअलोगमेचेसु कसायुदयहाणेसु तिचयमेचा चेव जीवा होत्ण तदो अण्णाम्म हाणाम्म तिदेशो जीवो वट्ढावेयच्यो ।
  एवं पुणो पुणो असंखेअलोगमेचद्वाणं गंत्णेगेगजीव वट्ढाविय णेदच्यं जावुकस्सेणाबिल्पाए असंखेअदिमागमेचजीवा जहण्णहाणजीविहितो सखेअगुणा सम्रुपणणा चि ।
  पुणो तिम्म उद्देसे असंखेअलोगमेचेसु हाणेसु तिचयमेचा चेव जीवा होत्ण जवमज्झम्रुप्पअदि चि एदस्स अत्थविसेसस्स जाणावणहम्भवरिमं प्वंथमाह—
- # एवं गंतूण उक्कस्सेण जीवा एक्किह्ह द्वाणे आविलयाए असंखेळिदि-भागो ।

२७४. एवसणंतरपरूविदेणेव कमेण गंत्ण एकम्मि द्वाणविसेसे आवस्त्रियाए असंस्वेजदिमागमेत्ता जीवा जहण्णद्वाणजीवेहिंतो संखेजगुणमेत्ता उक्तस्सेण विद्वदा, तत्तो परं वड्ढीए असंभवादो । एवं विद्विदे जवमञ्झद्वाणमेत्यंतरे समुप्पज्जिद त्ति भणिदं होदि । समुप्पज्जमाणं किमेकम्मि चैव द्वाणे समुप्पज्जह, आहो संखेज्जेसु

\* तदनन्तर अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है।

§ २७३. शंका—ऐसा ही किस कारणसे हैं ?

समाधान-स्वभावसे ही ऐसा है।

तदनन्तर पुनः असंख्यात कोकप्रमाण कपाय-उदयश्यानों में उतने ही जीव होकर उसके बाद अन्य स्थानमें तीसरा जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर एक-एक जीवको बढ़ाते हुए उत्कुष्ट्रक्पसे आविक्षके असंख्यातचे भागप्रमाण जीवोके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए, जो जीव जमन्य स्थानके नोवोसे संख्यातगुणे हैं। पुनः वहाँपर असंख्यात कोकप्रमाण स्थानों में उतने ही जीव होकर यवसम्भ उत्पन्त होता है इस प्रकार इस अर्थ विजेषका ज्ञान कराविक िछये आगेके प्रवन्धको कहते हैं—

\* इस प्रकार जाकर एक स्थानमें उत्कृष्ट रूपसे जीव आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं.

९ २०४. इस प्रकार अनन्तर ही कहे गये क्रमसे जाकर एक स्थानविशेषमें आविल्के असंस्थातवे भागप्रमाण जीव, जो कि जधन्य स्थानके जीवांसे संस्थातगुणे हैं, उत्कृष्टरूपसे वृद्धिगत हो जाते हैं, क्योंकि इससे और अधिक वृद्धि होना असम्भव हैं। इस प्रकार वृद्धि होनेएर इस बांच यवमध्यस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यवमध्य उत्पन्न

वाले जीव होकर उसके वाद अन्य वहाँके न्थानविशेषमें पहलेके समान एक जीवकी युद्धि होती है इस बातका ब्रान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

## असंखेज्जेस वा त्ति एदस्स णिण्णयकरणद्रमवरिमसत्तमोडण्णं---

- \* जित्तया एक्किट् हाणे उक्कस्तेण जीवा तित्तया चेव अण्णिट्ट हाणे। एवमसंखेळलोगहाणाणि। एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु हाणेसु जवमञ्जं।
- १७५. सुगममेदं, उक्स्सेणाविस्याए असंखेजिदिभागमेनेसु जीवे
   इाणे विह्नदेसु तनो प्पहुडि असंखेजिलामेनेसु कसायुदयद्वाणेसु तिसयमेना चेव जीवा
   होद्ण तेसु द्वाणेसु जवमञ्जससुष्पत्ती होदि चि णिण्णयकरणफलतादो । संपिष्ठ
   जबमञ्जादो उविस्मेसु द्वाणेसु जीवाणमवद्वाणकमप्पदंसणद्वस्वितिसं प्वंथमणुसगमो—
  - \* तदो अण्णं हाणमेक्केण जीवेण हीणं।
  - § २७६. तदो जनमज्झादो अण्णं द्वाणमणतरोनरिममेक्केण जीवेण होणं होदि ।
  - \* एवमसंखेजलोगद्वाणाणि तुल्लजीवाणि।
- ९ २७७. एदेणाणंतरणिदिट्टेण ट्वाणेण समाणजीवाणि असंखेजलोगमेत्ताणि
   द्वाणाणि णिरंतरमस्थि ति वृत्तं होइ ।
  - \* एवं सेसेसु वि हाणेसु जीवा णेदव्वा ।

होता हुआ क्या एक ही स्थानमें उत्पन्न होता है या संख्यात या असंख्यात स्थानोंमें उत्पन्न होता है इस प्रकार इस वातका निर्णय करनेके छिये आगेका सुत्र आया है—

- अ जितने एक स्थानमें उत्कृष्टरूपसे जीव हैं उतने ही अन्य स्थानमें पाये जाते हैं। इस प्रकार असख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें जानना चाहिए। इन असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें यवप्रध्य है।
- § २.७५ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि उत्कृष्टरूपसे आविलिके असंख्यातवें भागप्रमाण
  जीवोंके एक स्थानमें वृद्धिगत होनेपर वहाँसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंमें
  उतने ही जीव होकर उन स्थानोंमें यवमध्यको उत्पत्ति होती है इस वातका निर्णय करना
  इसका फल है। अब यवमध्यसे आगेके स्थानोंमें जीवोंके अवस्थानकमके दिखलानेके लिए
  आगेके प्रवन्थका अनुसरण करते हैं—
  - तदनन्तर अन्य स्थान एक जीवसे हीन होता है।
- § २.०६. तदनन्तर यवमध्यसे समनन्तर आगेका अन्य स्थान एक जीवसे हीन होता है।
  - इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण स्थान तुन्य जीवोंसे युक्त हैं।
- § २७७, इस अनन्तर पूर्व कहे हुए स्थानके समान जीवोंसे युक्त आगेके असंख्यात छोकप्रमाण स्थान निरन्तर हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - इसी प्रकार शेष स्थानोंमें भी जीव उक्त क्रमके अनुसार ले जाने चाहिए ।

५२७८. एचो उनिर्सेष्ठ सेसेष्ठ विद्वाणेष्ठ उक्तस्तद्वाणयअतेष्ठ जीवा समयाविरोहेण जेदन्या चि बुचं होइ । जहा जवमन्त्रादो हेद्वा वही तहा तचो उनिर हाणी वि जहाकमं कायन्या चि एसो एदस्स भावस्थो । जनिर हेद्विमदाणादो उनिरमदाणमसंखेअगुणं, हेद्विमगुणवहिद्वाणीहिंदो उनिरमगुणहाणिद्वाणाणमसंखेअगुणं विद्वाण । अदो चेच जहण्णद्वाणजीविद्वाण उक्तस्तद्वाणजीवा असंखेअगुणहीणा चि एदस्सत्थिविसस्स संदिद्विद्वहेण पद्रप्तायणद्वव्वतिमस्तत्त्वाग्रेडणं—

\* जहण्णए कसायुदयद्वाणे चत्तारि जीवा, उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे दो जीवा।

५ २७९. जइ वि जदण्णए कसायुदयद्वाणे आविल्याए असंखेजिदभागमेचा वीचा होंति तो वि य संदिद्वीए तेसिं पमाणं चतारिक्वमेचिमिद चेचव्वं। उक्कस्सए वि कसायुदय-द्वाणे दो जीवा चि संदिद्वीए गहेयव्वा। ण संदिद्विएक्वणमेदमत्थो चेव एरिसो चि किण्ण वक्साणिजदे १ ण, तद्दा वक्साणे कीरमाणे उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे गुणिदकम्मंसिया वि जीवा आविल्याए असंखेजदिमागमेचा होति चि एदेण सह विरोहप्ससंगादो, जवमज्झण्डेदण्याणमसंखेजदिमागमेची हेद्दा णाणागुणद्दाणिसलामाओ तेसि-मसंखेआ मागा उवरिमणागागुणद्दाणिसलामाओ तिस-मसंखेआ मागा उवरिमणाणागुणद्दाणिसलामाओ चि एत्थेव प्रदी मणिस्समाण-

९०८ जो पूर्वमें स्थान कह आये हैं उनसे आगेके उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त रोष स्थानोंमें भी आनमानुसार जीव ठे जाने चाहिए यह उक्त कथनका तारपर्य है। जिस प्रकार यव-मध्यसे पूर्वक स्थानोंमें इद्धि वतठाई उसी प्रकार उससे आगेके स्थानोंमें क्रमसे हानि भी करनी चाहिए यह इस सूरका भावार्य है। इतनी विशेषता है कि यवसण्यसे पूर्वके अध्यानसे आगेका अध्वान असंख्यातगुणा है, क्योंकि अवस्तन गुणबृद्धिस्थानोंसे उपरिस गुणबृतिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं ऐसा उपदेश पाया जाता है। और इसीळियं जचन्य स्थानके जीवोंसे उक्तृष्ट स्थानके जीव असंख्यातगुणे हीन होते हैं इस प्रकार इस अर्थविशेषका संदृष्टिहारा कथन करनेके ळिये आगेका सुत्र आया है—

# जघन्य कपाय-उदयस्थानमें चार जीव हैं और उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानमें दो जीव हैं।

५ ९.९.. यद्यपि जघन्य कपाय-उद्यस्थानमें आविजिके असंस्थातवें भागप्रमाण जोव होते हैं तो भी संवृष्टिमें उनका प्रमाण चार संस्थामात्र प्रहण करना चाहिए। उत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानमें भी दो जीव हैं इस प्रकार संवृष्टिमें प्रहण करना चाहिए।

श्लंबा--यह संदृष्टिरूपसे कथन न होकर वास्तवमें इसी प्रकार है अर्थात् उक्त स्थानों-

में वास्तवमें इतने ही जीव हैं ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस प्रकारसे व्याख्यान करनेपर उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थान में गुणिवकमीशिक जीव भी आविज्ञेक असंस्थाववें भागप्रमाण होते हैं इस प्रकार उक्त कथनके साथ इस कथनका विरोध प्राप्त होता है। दूसरे यवमध्यके अधेच्छेबोंके असंस्थातवे माग-प्रमाण अधस्तन नाना गुणहानिज्ञजाकाएँ होती हैं और उनके असंस्थात बहुभागप्रमाण उपरिस नाना गुणहानिज्ञजाकाएँ होती हैं इस प्रकार इसी प्रकरणमें आगे कहें जानेवाले परंपरोक्षणभाष्ट्रतेण बाहिङ्गमाणचादो च । तदो जहण्णहाणे उक्कस्सहाणे च जीवा अत्यदो आवल्छियाए असंखेजदिभागमेत्ता होद्ण पुणो संदिद्वीए चत्तारि दोण्णि चेदि गहेयच्या ति एसी एत्य प्रतात्यपरमत्यो ।

- ५ २८०. एवमेदेसु जदण्णुक्कस्पक्तायुदयद्वाणजीवेसु आवल्यिगए असंखेज्जिद-भागमेचेण सिद्धेसु जवमज्ज्ञजीवा आवल्यिगए असंखेजदिभागमेचा चि सिद्धमेवेदं, ण तत्थ संदेदो कायव्यो चि पदण्यायणद्वश्चचरस्रचमोद्दण्णं—
  - **\* जवमञ्भजीवा आवित्याए असंखेजदिभागो**ं।
- § २८१. हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोणणव्मत्थासिला जदण्णहाणजीवेसु गुणिदेसु जवमज्झजीवा समुप्पञ्जंति उवरिर्मणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्मत्थरासिणा उक्तस्सद्वाणाजीवेसु च गुणिदेसु जवमज्झजीवा समुप्पञ्जंति । तदो जवमज्झजीवा आवलियाए असंस्केष्ठितिमागो ति एसो एत्थ सुत्तस्स भावत्थो । एवं अणंतगेवणिधा गदा ।
- § २८२, संपि एदेणेव सुनेण स्विदा परंपरोवणिधा बुबदे । तं जहा—
  जहण्णकसायुदयद्वाणजीविहिंतो असंखेजलोगमेचकसायुदयद्वाणाणि गांतृण दुगुणबिह्नदा । एवं दुगुणविह्नदा दुगुणविह्नदा जाव जवमज्झे ति । तेण परमसंखेज-

परस्परोपनिषासूत्रके साथ उक्त कथन बाधा जाता है, इसलिए जघन्य स्थानमें और उत्कृष्ट स्थानमें जीव वास्तवमें आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर पुनः संवृष्टिमें कमसे चार और दो प्रहण करने चाहिए यह प्रकृतमें इस सुत्रका वास्तविक अर्थ है।

६२८०. इस प्रकार जपन्य उदयस्थान और उत्कृष्ट उदयस्थानकेथे जीव आविश्वके असंस्थातके भागमाणा हैं यह सिद्ध होनेपर यवमध्यके जीव आविश्वके असंस्थातक भाग-प्रमाण ही दें यह सिद्ध हो है, उसमें सन्देह नहीं करना चाहिए इस प्रकार कथन करनेके क्रिये आगोका सत्र आया हैं—

### \* यवमध्यके जीव आवलिके असंख्यातने मागप्रमाण हैं।

§ २८१. अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओंको अन्योन्याभ्यस्तराशिसे जघन्य स्थानके जीविक गुणित करनेपर ववसप्यकै जीव उत्पन्न होते हैं। तथा उपरिम्न नाना गुणहानि शलाकाओंको अन्योन्याभ्यस्तराशिसे उत्कृष्ट स्थानके नीविक गुणित करनेपर यवसम्ब्यके जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिखे यवसभ्यके जीव अविकेष असंस्थातवे सागप्रमाण हैं इस प्रकार यह यहाँ युक्का आवार्ष है। इसलिखे यवसभ्यके जीव आविकेष असंस्थातवे सागप्रमाण हैं इस प्रकार यह यहाँ युक्का आवार्ष है। इसप्रकार अनन्तरोपनिथा समाप्त हुई।

९ २८२. अब इसी सुन्नद्वारा सूचित हुई परम्परोपनियाका कथन करते हैं। यथा— जयन्य कथाय-उदयस्थानके जीवोंसे असंख्यात लोकप्रमाण कथाय-उदयस्थान जाकर जीव दुने हो जाते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक जीव दुने दुने होते जाते हैं। उसके बाद असंख्यात लोगमेत्तद्वाणं गंत्ण दुगुणद्वीणा । एवं दुगुणद्वीणा दुगुणद्वीणा जाव उद्वस्सद्वाणे त्ति । § २८३. संपद्वि एत्थ गुणद्वाणि पडि असंखेजलोगमेत्तद्वाणमवद्विदसरूवेण

६ २८२, सपाह एत्थं गुणहााण पाड असखजलाममनद्वाणमनाहृदसह्वण गत्ण तदो एगो जीनो अहिओ होह । गुणहाणिअद्वाणं च सन्वत्य सिर्स णाणागुण-हाणिसलाओ आवलियाए असंखेजिदिमागमेनाओ जनमन्द्रहिमणाणागुणविह-सलागाहितो उन्नरमणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ एगेगहाणजीव-पमाणमानिलयाए असंखेजिदिमागो अन्नहारकालो च अनिहृदो होदि चि एनमेदेसि-सत्थाणं मग्गणं कस्सामो । तं जहा—आनिलयाए असंखेजिदिभागमेनजहण्ण-हाणजीवयमाणं कर्ससामो । तं जहा—आनिलयाए असंखेजिदिभागमेनजहण्ण-हाणजीवयमाणं सम्संखं कार्ण दिण्णे तत्थ निरहण्य पुणो तं चेत्र जहण्णहाणजीवयमाणं सम्संखं कार्ण दिण्णे लोगो नि अहिलो होत्य हाणहाण्या होत्य अनिहृदयमाणा जीना होद्ण तदो एगहुण्मि एगो जीनो अहिलो होिदि चि तत्थ निरहण्य पढमित्वाण जीना होद्ण तदो एगहुण्मि एगो जीनो अहिलो होिदि च तत्थ निरहण्या एउमस्वभित्र पिनेहेस्य पढमस्याणनडिहाणस्यव्यति । एनमेदेण कमेण गीनस्थणस्वमन्त्रनित्र पिनेहेस्य पढमस्याणनडिहाणस्यव्यति ।

६ २८४. पुणो इमं दुगुणविष्ठिद्वाणं पुव्विन्छअविद्विविरुणाए उपिर समस्वं कार्ण दिण्णे एक्केक्कस्स रूबस्स दो दो जीवपमाणं पाविद । पुणो एस्थेगरूच-धिरदेदोजीया पुव्विन्छमेचद्वाणं गत्नुण जह बङ्गाविज्ञति तो पढमगुणविङ्गिज्ञदाणेण

लोकप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर आधे-आधे होते जाते हैं।

<sup>§</sup> २.८२ अब यहाँपर प्रत्येक गुणहानिक प्रति असंख्यात छोकप्रमाण कपाय-उदयस्थान अवस्थितरूपसे जाकर उसके बाद एक जीव अधिक होता है, गुणहानिका आयाम सर्वेत्र सदृश है, नाना गुणहानिस्छाकाएँ आविक्षेत्र असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, यवसण्यसे अधस्तन नाना गुणहानिस्छाकाथें अपरिस नाना गुणहानिस्छाकाथें असंख्यातवें भागप्रमाण डें असंख्यातवें भेत्र असंख्यातवें आपापत्र जीवीक प्रमाणका विराह करेंगे। यथा—जधन्य स्थानस्थातवें आविक्षेत्र असंख्यातवें भागमात्र जीवीक प्रमाणका विराह करेंगे। अधान अधन्य स्थानक जीवोंक उसी प्रमाणका समान स्थानक देवस्थात्र के स्थापत्र समान स्थानक देवस्थात्र के स्थापति क्षेत्र असंख्यात्र असंख्यात्र असंख्यात्र अस्यात्र स्थानक स्थापति क्षेत्र स्थानिक स्थापति स्थापति स्थापति स्थापति असंख्यात्र असंख्यात्र छोत्र स्थापति स्थापति स्थापति अविक्ष होता है, इसलिए वहाँपर स्थानक प्रयास अवक्षेत्र प्रतासित संख्यामें एक जीव अधिक होता है, इसलिए वहाँपर विराहनक प्रयास अवक्षेत्र प्रतासित संख्यामें एक जीवका प्रमाण बदा देना चाहिए। इस स्थार इसक समसे जाकर विराहनक अक्ष्मप्रमाण स्था जीवोंक प्रतास होता है।

<sup>§</sup> २८४ इस द्विगुण बृद्धिस्थानको पहुँछेके अवस्थित विरुठनके ऊपर समस्वण्ड करके देनेपर एक-एक विरुठन अंकके प्रति दो-दो जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँपर विरुठनके एक अंकके प्रति स्थापित दो जीव पहुँछेके जितने स्थान हैं मात्र उतने स्थान जाकर

१ ता । प्रतौ एत्थेगेगरूप- इति पाठः ।

विदियगुणविङ्गुअद्वाणं सिरेसं होइ । णविः एवमेत्य वहुनिदुं ण सिक्जिदे, एक्केको चेव जीवो वहुदि ति जुण्णिसुने सुनकंठसुवरहृद्वादो । तदो एगेगो चेव जीवो वहुावेपच्वो । तहा वहुाविच्जमाणे वि गुणहाणिअद्वाणमणविद्वदं होह, पढमगुणविङ्गुअदाणादो दुगुणमद्वाणं गंत्ण विदियदुगुणविङ्गिसुप्पत्तिदंसणादो । एवं सेसगुणविङ्गुणविङ्गाणे पि अर्णातगणंतगत्। दुगुण-दुगुणमद्वाणं गंत्ण समुप्पत्ती वत्तच्या । ण चेदिमिच्छ्ज्जदे, जवमज्झादो हेट्टा उविर च गुणविङ्गुन्दाणिअद्वाणाणं सिरसन्द्रस्वयगमेण सह विरोहादो। तदो प्रयानंतरमिस्सयूण एगेगजीववङ्गीए वि जहा गुणविङ्गुअद्वाणाणमविद्वदन्तं ण विरुज्झदे तहा वनहस्सामो । तं जहा—

§ २८५, जहण्णद्वाणजीवपमाणिवररुणाए पदमदुगुणविष्ट द्वाणजीवे समसंदं
किरय दिण्णे विररुणरूवं पिंड दो दो जीवा पावंति ति तत्थ पदमरूवोविर द्विद्दोजीवेसु
एगो जीवो पदमगुणद्वाणिम्द एगजीवबिट्टअद्वाणस्स अद्धं गंत्ण बहावेयच्वो । पुणो
विदियजीवो वि एत्तियमेत्तमद्वाणग्रुविर गंत्ण बहावेयच्वो । एवं पुणो पुणो कीरमाणे
विररुणरूवमेत्तमञ्जरूवधिरदेसु परिवाडीए पिंडेसु तदो विदियद्गुणबिट्टिद्वाणं पदमदुगुणबिट्टिद्वाणेण समाणमद्वाणं होद्ण सञ्चप्यज्ञह । पुणो एदं दुगुणबिट्टिद्वाणमबिट्टिदविररुणाए समसंड काद्ण दिण्णे एक्केक्स्स रूवस्स चत्तारि चत्तार जीवा होद्ण

यह वटाते है तो द्वितीय गुणहृद्धिस्थान प्रथम गुणहृद्धिस्थानके समान होता है। इस प्रकार यहाँपर वटाना शक्य नहीं है, क्योंकि एक-एक ही जीव बदता है ऐसा चूणिसुत्रमें मुक्तकण्ठ उपदेश दिया गया है। इसलिये एक-एक जीव ही वटाना चाहिए। किन्तु इस प्रकार वहानेपर मी गुणहृतिकथान अनवस्थित हो जाता है, क्योंकि प्रथम गुणहृद्धिस्थानसे दिशुण अध्वान जाकर द्वितीय गुणहृद्धिकों के राज्य निकार के विद्याल क्षेत्र के त्याल है। वाती है। इसीप्रकार शेष गुणहृद्धिकों भी समन्तन्तर पूर्व समनन्तर पूर्व दिशुण श्रव्याल के व्याल है। वाती है। इसीप्रकार शेष गुणहृद्धिकों भी सम्बन्तर पूर्व समनन्तर पूर्व दिशुणहृद्धिसे दिशुण द्विगुण अध्वान जाकर उत्पत्ति कहुनी चाहिए। परन्तु यह इष्ट नहीं है, क्योंकि यवमध्यसे पूर्वके और आगेके गुणहृद्धि और गुणहृत्वि स्थानोंक सदृश स्थाकार करनेसे उक्त कथनका इस कथनके साथ विरोध आता है। इसलिये इससे प्रकारका अवत्यन्यन लेकर एक-एक जीवकी हृद्धि करते हुए भी जिस प्रकार गुणहृद्धि-स्थानोंका अवस्थितपना विरोधको प्राप्त नहीं होता है उस प्रकारसे बतलाते हैं। यथा—

\$ २८५ जघन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणका विराजन करनेपर प्रत्येक विराजनके प्रति 
क्रिगुणइद्विस्थानके जीवोंके समान सण्ड करके देवरूपसे देनेपर प्रत्येक विराजनके प्रति 
होनों हो, इसालिव वहाँ प्रथम अंकके उत्पर स्थित दो जीवोंके स्वाप्त अविकां प्रथम 
गुणहानिमें एक जीवसम्बन्धी बृद्धिका जो अध्वान है उसका अधंभाग जानेपर बहाना 
पाहिए। पुनः दूसरे जीवको भी इतना अध्वान आगे जानेपर बहाना चाहिए। इस प्रकास 
पुनः पुनः करनेपर विराजन अध्यम हिन्तु स्वाप्त अध्यमित जीवोंके क्रमसे प्रविष्ठ होनेपर 
क्रितीय द्विगुणवृद्धिस्थानके अवस्थित विराजनके उत्पर समान स्वाप्त करके द्वाराप स्वाप्त 
पर एक-एक अंकके प्रति चार-चार जीव होकर प्राप्त होते हैं। पुनः इसके बढ़ानेपर प्रयम्

पार्वति । पुणो एदेसु वङ्गाविक्रमाणेसु पदमदुगुणविङ्गिअद्वाणिम्म एगेगजीवविङ्गिविसयस्स चउन्मागमेत्तद्वाणं गांत्णेगो जीवो वङ्गदि त्ति वत्तव्वं । एवसुविः वि जाणियूण भण्णमाणे अणंतरहेद्विमगुणद्वाणिम्हि विङ्गदेगजीवद्वाणादो उविस्माणंतरगुणद्वाणीए वङ्गाविक्रमाणेगजीवद्वाणमद्वद्वं होद्ण गच्छ्य जाव तप्पाओग्गपमाणाओ दुगुणवङ्गीओ उविर गांतुण जवमज्बद्वाणं सम्रूप्पणामिदि ।

९ ८८६, पुणो इमं जवमन्द्रमहाणजीवपमाणं घेन्ण पुन्विन्न्समबिद्विदिवरलणं दुगुणिय
 विरलेयुण समस्वंडं करिय दिण्णे विरलणह्वं पिड जवमन्द्रमादो हेट्टिमाणंतरगुणहाणिमिम
 एगेगरूवं पिड संपत्तजीवपमाणं होर्ण पावइ । पुणो एत्थेगरूवधिदिसणंतरहेट्टिम गुणकाणीए बङ्गाविदविद्याणेणासंखे अलेगमेनद्वाणं गंत्णेगेगजीबद्याणिकमेण परिहायदि ।
 पुणो वि एवं चेव परिहाणि कार्ण णेदन्वं जाव सपिदयिवरलणाए अद्धमेनरूवधिदेसु
 सन्वेसु जहाकमं परिहणिसु जवमन्द्रमादो उत्तरि पदमं दुगुणहाणिष्ट्राणसुप्पणं ति ।
 एवमेदेण विद्याणेण णेदन्वं जाव तप्पाओग्गेसु गुणहाणिष्ट्राणेसु गदेसु जहण्याण जीवपमाणमविद्वदं ति । णवरि हेट्टिमगुणहाणीए एमजीवपरिहाणिअद्याणादो उविग्न गुणहाणीए एगजीवपरिहीणद्वाणं दुगुण-दुगुणक्रमेण सन्वत्य गच्छिदं ति वन्वव ।

§ २८७. एत्तो इमं जहण्णद्वाणजीवपमाणं पुव्चिन्लमवद्विदभागहारं विरल्पि

द्विगुणदृद्धिसम्बन्धी आयामसेसे एक-एक जीवको दृद्धिसम्बन्धी आयामका चौथा भागमात्र आयाम जाकर एक जीव बढता है ऐसा कहना चाहिए। इसीप्रकार आगे भी जानकर कथन करनेपर अनन्तर अधस्तन गुणहानिमें दृद्धिको प्राप्त हुए एक जीवसम्बन्धी आयामसे, तत्प्रायोग्य प्रमाणवाडी द्विगुणदृद्धियों उपर जाकर यवसम्बन्धानके उत्पन्न होने तक, उपरिम्न अनन्तर गुणहानिमें दृद्धिको प्राप्त होनेवाले एक जीवसम्बन्धी आयामसे आधा-आधा होकर प्राप्त होन है।

§ २८६ पुनः यवमध्यस्थानके जीवांके इस प्रमाणको प्रहणकर पिछले अवस्थित
बिराजनके दूनेको विराजिककर और उसपर समान खण्डकर देवरूपसे देनेपर प्रत्येक विराजनक
अक्के प्रति या अध्यस्त (पृचंको) अनन्तर, गुणहानिमं एक-एक अक्के प्रति प्राप्त
जीवांका जितना प्रमाण है उतना होकर प्राप्त होता है पुनः यहाँ एक अंकके प्रति प्राप्त
का प्रमाण अनन्तर अध्यस्त गुणहानिमं जिस विधिसे जीवांका प्रमाण बढ़ाया गया उसके
अजुसार असंख्यात छोकप्रमाण स्थान जाकर एक-एक जीवको हानिके कमसे घटता
जाता है। फिर भी इसीप्रकार तवतक हानि करते हुए छे जाना चाहिए जवतक साम्प्रतिक
विराजनके अकीपर प्राप्त अधीमागस्थान स्व जीवांके कमसे कम होनेपर यवमध्यके उपर
प्रथम दिगुणहानिस्थान उपनन्त होता है। इस प्रकार इस विधिसे तथायोग्य गुणहानिस्थानोंके
जातेपर जयन्य स्थानके जीवांके प्रमाणके अवस्थित होने तक छे जाना चाहिए। इतनी विदेगे
पता है कि अधस्तन गुणहानिमं एक जीवके परिहानिसम्बन्धी अध्वानसे उपरिम गुणहानिस्थ
पत्ति ।

विश्व विसन्तर्यो परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना
चारिए।

विश्व विसन्तर्यो परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना
चारिए।

विश्व विसन्तर्यो परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना
चारिए।

विश्व विसन्तर्यो परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना
चारिए।

विश्व विसन्तर्यो परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना
चारिए।

विश्व विसन्तर्या परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना
चारिए।

विस्तरिक स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सर्वाप्त स्वाप्त स्वाप्

§ २८७. आगे जघन्य स्थानके जीवोंकि इस प्रमाणको पहलेके अवस्थित भागहारका

समसंडं काद्ण जोइअइ तो एगेगरूवस्स एगजीवद्वपमाणं होद्ण पावइ। ण चेद-मिन्छिअदे, तहाविहवट्टीए अञ्चतासंभवेण पिडसिद्धत्तादो। एव तरिहि एदं चेव उक्कस्सद्वाणजीवपमाणमिदि गेण्हामो ति भणिदे ण एवं पि घेतुं सिक्किदे, जवमज्ज्ञस्स हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतो उविरमणाणागुणहाणिसलागाणमसंस्रे अगुणत्तोवएसस्स उविरमगुणसिद्धस्स एत्थाणुववत्तीदो हेट्टिमोविरमणाणागुणहाणिसलागाणमेदिम्म पक्से सरिसचदंसणादो ति।

§ २८८. पुणो संपहियविरलणाए अद्धं विरलेपृण जहण्णद्वाणजीवपमाणं समसंडं काद्ण दिण्णे तत्थ विरलणरूजं पिंड एगेगजीवपमाणं पावइ। पुणो एदिस्से विरलणाए अद्धमेत्रजीवेशु समयाविरोहेण पिंद्रहाविदेशु तत्रो अण्णं दुगुणहाणिद्वाण- प्रुप्तकः। पुणो इमं विरलणमद्धं करिय जहण्णाहाणानीवेहितो अद्धमेत्रणिरुद्धहाण- जीवेशु समसंडं करिय दिण्णेसु विरलणरूजं पिंड एगेगजीवपमाणं पावइ। एत्य वि समयाविरोहेण असंखेजलोगमेत्रद्वाणं गंत्णेगोगजीवपिरहाणि काद्ण आणिजमाणे संपदियविरलणाए अद्धमेत्रजीवेशु पिंद्रिणेसु अण्णं दुगुणहाणिद्यास्प्रज्ञकः। एवमेदीए दिसाए गुणहाणि पिंड विरलणमद्धं काद्ण णेदच्यं जाव जवमजझ्मेद्रक्षणयाणमसंखेज भागमेत्रगणाहाणीओ उवरि गंतुणुकस्सहाणेवियमाणमविद्धदे नि । णविर उक्तस्महाणेवि आवल्यिए असंखेजदिमागमेत्रा जीवा जहा होति तहा कायच्यं, अण्णाहा

विरलनकर और विरलित राशिके प्रत्येक एकपर समान खण्ड करके देयरूपसे देकर यदि देखते हैं तो एक-एकका एक जीवसम्बन्धी कालका प्रमाण होकर प्राप्त होता है। किन्तु यह प्रकृतों विविद्य तहीं है, क्योंकि उस प्रकारकों हुए अल्यन्त असम्मव होनेसे प्रतिषद्ध है। यदि एसा है तो उत्कृष्ट स्थानके जोबोंके इस प्रमाणकों हो प्रकृष्ट करते हैं ऐसा कथन करमेर ऐसा प्रहण करना भी शक्य नहमेर ऐसा प्रवाद करना मात्र गुणहानि शलाकाओं उपिय नाना गुणहानि स्वयं के अस्वयातगुणेरूप उपदेशको यहाँ अनुवृत्ति है, जो उपदेश आगे कहे जानेवाले सुत्रसे सिद्ध है तथा अध्यसन और उपरिम नाना गुणहानि- शलाकाएँ इस प्रकृत्ति सुत्रसे सुत्रसे हें बो जाती है।

६ २८८. पुन: साम्प्रतिक विराठनसे आधेका विराठनकर विराठित राशिक प्रत्येक एकपर जप्य स्थानके जीवोंके प्रमाणको समान खण्ड करके देवरूपसे हेनेगर वहाँ प्रत्येक विरकरने प्रति एक-एक जीवका प्रमाण प्राप्त होता है। पुन: इस विराठनके अर्थभाणप्रमाण
जीवोंके आगमके अनुसार चटानेपर वहाँसे अन्य द्विगुणहानिस्थान उपरान्त होता है। पुन:
इस विराठनको आधा करके जप्पन्य स्थानके जीवोंको अर्थभागमात्र रुके हुए स्थानके जीवोंको
समस्वण्ड करके हेनेपर प्रत्येक विराठनके प्रति एक-एक जीवका प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँपर
सो आगामात्रसार असंख्यात छोक्रममाण अध्यान जाकर एक-एक जीवको परिहानि करके
छानेपर साम्प्रतिक विराठनके अर्थभात्र जीवोंके हीन होनेपर अन्य द्विगुणहाद्विस्थान उरस्न
होता है। उस प्रकार इस विधिसे प्रत्येक गुणहानिके प्रति विराठनको आधा करके यनसम्थके
अर्थ-छोतेके असंख्यात बहुसागप्रमाण गुणहानि अपर जाकर उनक्रष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण
अवस्थित होनेतक के जाना चाहिए। इतनी विरोधना है कि उनक्रष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण

पुन्वाइरियसंपदायिवरोहप्पसंगादो । एवं संजादे एगो चेव जीवो सव्वत्थ अहिओ ऊणो वा होइ, हेट्सिमणाणागुणहाणिसलागाहिंवो उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ च असंखेअगुणाओ भवंति । गुणहाणिअद्धाणं पि सन्वत्थ सरिसमेव संजादं, गुणहाणि-सलागाओ च सन्वसमासेणाविल्यासंखेअदिभागमेचाओ जादाओ । सन्वेसु हाणेसु जीवा पादेकमाविल्याए असंखेअदिभागमेचा च जादा चि सन्वमेद घढदे । एचियं पुण ण संजादं सन्वत्थावद्विदो भागहारो होिद चि अहण्णहाणसरिसजीवपमाणादो उवरिम-भागहारस्स अद्धद्रकमेण परिहाणिदंसणादो होिद ण मोदस्मणविद्वदेभागहारन् इल्डिअ-माणचादो च । ण च सव्वत्थावद्विदो चेव भागहारो चि सपदायो अस्थि, तहाणुक्ममाणचादो च । व सव्वत्थावद्विदो चेव भागहारो चि सपदायो अस्थि, तहाणुक्ममाणादो वहण्णहाणाचीभाणो अवद्विद्वमागहारो लक्षमद्वादो उवरि वि जाव जहण्णहाणजीवपमाणा पावह ताव जहण्णहाणाजीवपमाणादो दुगुणमेचो अवद्विद्वभागहारो । तहो परमण्यादे वि एचो एत्थ परमत्यो ।

९ २८९. अथवा जवमज्झादो हेट्ठा उविर वि सच्वत्थ उक्स्सद्दाणजीवमेचो अवद्विदमागद्दारो चि चेच्ण परंपरोवणिधा जाणिय णेदच्वा, तद्दा परुवणे कीरमाणे गुण-वट्टि-हाणिअद्वाणाणं हेद्दिमोविस्माणमवट्टिदमाविस्डीए णिव्वाद्दयुरुमादो मन्वत्था-वद्विदमागद्दार-धुवगमस्स वि एदिम्म पन्स्से अविमवाददसणादो । संपद्दि जवमज्झादो

आविछिके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव हाते हैं उस प्रकार करना चाहिए, अन्यथा प्रवाचार्यों का जो सम्प्रदाय चळा आ रहा है उसके साथ विराध होनेका प्रसंग प्राप्त हाता है। ऐसा होनेकर प्रसंग प्राप्त हाता है। ऐसा होनेकर प्रसंग प्राप्त हाता है। ऐसा होनेकर प्रकास के लिखे अधिक या कम होता है और अध्यस्त गुणहानिकाञ्चानों के अध्यक्षा उपरिस गुणहानिकाञ्चानों उस समावार्य तो हैं, सर्वत्र गुणहानिकाञ्चानों सम सिकाकर आविछिक असंख्यावें भागप्रमाण हो जातों है। तम सम स्थानोमेंसे प्रत्येक स्थानमें जीव आविछिक असंख्यावें भागप्रमाण हो जातों है तम सम स्थानोमेंसे प्रत्येक स्थानमें जीव आविछिक असंख्यावें भागप्रमाण हो जातों है। किन्तु सवत्र अवस्थित भागप्रमाण हो जातों है। किन्तु सवत्र अवस्थित भागप्तर हो होते हें यह वात नहीं बनतीं, क्योंकि जयन्य स्थानके सहुश जीवोक प्रमाणसे उपरिस्त भागहार हो शे क्योंकि अप्रं-अर्थ भागके कससे हाति देखी जाती है तथा यह अनवस्थित मागहार नहीं है, क्योंकि जेता पात्र स्थानके जीवोके प्रमाणके प्राप्त होने तक जयन्य स्थानके जीवोके प्रमाणके प्राप्त होने तक जयन्य स्थानके जीवोके प्रमाणके प्राप्त होने तक जयन्य स्थानके जीवोके प्रमाणके प्रमाण होने तक जयन्य स्थानके जीवोके प्रमाणके होने तक जयन्य स्थानके कीवोके प्रमाणके होने तक जयन्य स्थानके कीवोके प्रमाणके होने तक जयन्य स्थानके कीवोके क्षमी होने होता जाता है इस प्रकार यहाँपर परमाष्टि हो। जाता है इस प्रकार यहाँपर परमाष्ट हैं।

§ २८९ अथवा यवसम्यसे पहळे और आगे भी सर्वत्र उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाण-वाळा अवस्थित भागहार है ऐसा ग्रहण करके परेपरोपनिधाको जानकर छे जाना वाहिए, क्योंकि उस प्रकार प्रकरणा करनेपर अध्यसन और उपरिस गुणवृद्धिअध्यान और गुणहानि अध्यानकों अवस्थितरुपसे सिद्धि निवाधरुपसे पाई जाती है तथा इस प्रश्नके स्वीकार करनेपर सर्वत्र अवस्थित भागहारका स्वीकार अविसंवादरूपसे देखा जाता है। अब यवसम्बक्षे हेड्डिमोवरिमणाणागुणहाणिसलागाणमियत्तावहारणह्रं सुत्तम्रत्तरमोइण्णं---

- अवमञ्क्रजीवाणं जित्तयाणि अद्धच्छेदणाणि तेसिमसंखेळविभागो
  हेडा जवमञ्क्रस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि । तेसिमसंखेळभागमेत्ताणि उविर जवमञ्क्रस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि ।

अधस्तन और उपरिम नाना गुणहानिशलाकाओंक प्रमाणको निश्चित करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

- \* यवमध्यवर्ती जीवोंके जितने अर्घच्छेद होते हैं उनके असंख्यातवें माग-प्रमाण यवमध्यके अधस्तन (पूर्ववर्ती) गुणहानिस्थानान्तर होते हैं तथा उनके (अर्घच्छेदोंके) असंख्यात बहुभागप्रमाण यवमध्यके उपरितन गुणहानिस्थानान्तर होते हैं।
- § २९० इस सृबद्वारा अध्यस्तन गुणहानिझलाकाओंसे उपरिम नाना गुणहानिझलाकाएँ असंख्यातगुणी सूचित को गई हैं। अब यहाँपर यवसध्यके अध्यख्येद क्षेत्र कवात न होनेपर उनसे यवसध्यसे अध्यस्त और उपरिम नाना गुणहानिझलाकाओंका प्रमाण निश्चित करना शक्य नहीं है, इसलिए यवसध्यके अध्यख्येदों के प्रमाणका निणय सर्वप्रस करेंगे। यथा—यवसध्यके जीवोंका प्रमाण उत्तकृहरूपसे आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है इस प्रकार सूत्रमें निर्देश किया है। परन्तु उस आविलके असंख्यातवें भागको यद्याप जैसा जिनदेवने देखा हो बैसा लेना चाहिए तो भी जचन्य परीतासंख्यातसे आविलके साजित करनेपर वहाँ जो भाग रूख्य जीत वितत्व यवस्थित जीव होते हैं, इसलिए आविलके साजित करनेपर वहाँ जो भाग रूख्य अधिक त्र त्रेपर वहाँ जो भाग रूख्य अधिक साजित उत्तर अधिक अधिक साजित अध

शंका-वह कैसे ?

समाधान—जघन्य परीतासंख्यातका विरत्नकर उस विरत्नित राशिपर आवित्रिके असंख्यातवे भागको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एक विरत्नके प्रति जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण प्राप्त होता है। कुदो एदं णव्वदे ? जहण्णपरिचासंखेअयं विरलेद्ग रूवं पिंड तसेव दाद्ण विग्वद-संविग्वदेकदे आविलया सञ्चयक्रादि चि परियम्मवयणादो । पुणो एत्येगरूवपरिदे मोच्ण सेससव्वरूवधिदजहण्णपरिचासंखेज्जेसु अण्णोण्णव्यत्येसु जवमज्झजीवयमाणं होइ । एवं होदि चि काद्ण एदस्स आविलयाए असंखेजदिमागस्स छेदणयाणि उकस्ससंखेजविरलणमेचजहण्णपिचासंखेजच्छेदणस्सु सम्रुद्दिसु भवंति । बहण्ण-परिचासंखेजच्छेदएणाई परिहीणाविलयच्छेदणेसु गहिदेसु जवमज्झच्छेदणयाणि सम्रुप्यक्रंति चि भणिदं होष्ट् ।

§ २९१. संपिह एत्थेव एगरूवधिरिजहण्णपिरित्तासंखेज्जच्छेदणयभेत्तीओ हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ नि घेनच्यं। सेसरूव्णुकस्ससंखेजविररूणमेत्तरूवोविर
हिद्दजहण्णपिरित्तासंखेजछेदणयाणि व चेनुणुविरमणाणागुणहाणिसलागाओ होति नि
गहेपच्यं। एवं व घेष्पमाणे हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाहितो उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ संखेजजगुणाओ चेन बादाओ, णासंखेजगुणाओ। ग वोद्दमिच्छज्जदे, हिद्दमणाणागुणहाणिसलागाहितो उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेजगुणाओ नि
पदुष्पायणपरिणदेणेदेण सुत्तेण सह विरोहादो। तदो णेदं चढदि नि १ सब सेवेदं, जहण्णपरितासंखेजच्छेदणयमेत्तीसु हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागासु वेष्पमाणीस उविरमणाणा-

समाधान—क्योंकि जघन्य परीतासंख्यातका विरल्जकर विरलित राशिके प्रत्येक एकपर उसी राशिको देकर वर्गित-संवर्गित करनेपर आवल्जि उत्पन्न होती हैं इस परिकर्मके वचनसे जाना जाता है।

पुनः यहाँ एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको छोड़कर होए सब अंकोंके प्रति प्राप्त जायन्य परीतासंख्यातीं के परम्पर गुणित करनेपर यवमध्यके जीवोका प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार होता है ऐसा समझकर आविष्ठिक इस असंख्यातके आर्थच्छेद उत्कृष्ट संख्यातके विराह्मभाण जयन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदोंसे मिछानेपर होते है। जायन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदोंसे होन आविष्ठिक अर्थच्छेदोंके प्रहाण करनेपर यवमध्यके अर्थच्छेद उत्तमन होते हैं यह उक्त कथमका तात्यव है।

§ २९१. अब इन्हीं मेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त जघन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदप्रमाण अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाऐ होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए तथा एक अंक कम करके शेष उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण विरल्जांके प्रति प्राप्त जघन्य परीतासंख्यातों के अर्घच्छेदों को प्रहण कर उपरिस नाना गुणहानिशलां होते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार प्रहण करने पर अधस्त नाना गुणहानिशलां होते हैं स्वाप्त प्रति नाना गुणहानिशलां से संख्यातगृणी ही होती हैं, असंख्यातगृणी नहीं।

ग्रंका—परन्तु यह इष्ट नहीं है, क्यों कि ऐसा स्वीकार करनेपर इस कथनका अधस्तन नाना गुणहानिशलाओं से उपरिस नाना गुणहानिशलाकार असंख्यानगुणी होती हैं इस प्रकार कथन करवाले इस सुत्रके साथ बिरोध आता है, इसलिए यह घटित नहीं होता ?

समाधान-यह कहना सत्य है, क्योंकि जधन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदप्रमाण

बांका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

गुणहाणिसलागाणं वत्तो संखेळगुणचं मोत्ण णासंखेळगुणचसंभवो ति । किंतु ह्वणजहण्णपित्वासंखेळच्छेदणयमेचीओ हेहिमणाणागुणहाणिसलागाओ ति घेत्ण पयदत्थसमत्थणा कायच्वा, तहा घेष्पमाणे उनित्मणाणागुणहाणिसलागाणामसंखेळगुणचसंभवदंसणादो। तं कवं ? उकस्ससंखेळयं विरलेयूण पुन्नुत्तपमाणजवमज्झच्छेदणएसु समखंड काद्ण दिण्णेसु हवं पिड जहण्णपित्तासंखेळच्छेदणयपमाणं होद्ण पावह । पुणो एत्य सच्वरूवधिदेसु एगेगहत्वमवणिय पुध हवेयच्यं । एवं ठविदे विरलणहवं पिड अवणिवसेमाणि ह्वण्णवहण्णपित्तासंखेजच्छेदणयमेत्तहवाणि जादाणि । सव्वरूवधिदेसु अवणिवस्वाणि हिन्तु क्षेत्र मेनाणि जादाणि । पुणो एदाणि ह्वणजहण्णपित्तासंखेजच्छेदणएहिं मागं घेत्ण मागलद्व-संखेजकवाणि पुण्विचन्तुकक्सससंखेजविरलणाए पासे विरलिय तेसु हवेसु समखंड किरिय दिण्णेसु संपिद्विचित्रलणए वि हव्यण्यक्षणणित्तासंखेजच्यणमेत्तीओ हिग्मणाणागुणहाणिसलागाओ संपिद्वस्वचापिद्वस्वणादिवरलणस्वधिद्वस्वभित्वस्वचेत्रस्व व उन्दिमणाणागुणहाणिसलागाओ चिरसंसयमसंखेजन्यभेत्तीओ हिम्मणाणागुणहाणिसलागागुणहाणिसलागागुणहाणिसलागागुणहाणिसलागाओ णित्ससंयमसंखेजन्यगुणाग्रणहाणिसलागाहितो उवरिसणाणागुणहाणिसलागाओ णित्तसंसयमसंखेजन्यगुणाञ्चणा

अधस्तन नाना गुणहानिश्रष्ठाकाओं के महण करनेपर उपरिम्न नाना गुणहानिश्रष्ठाकाऐ उनसे संस्थातगुणी होतों है इसे छोड़कर उनका असंस्थातगुणा होना सम्भव नहीं है। किन्तु एक कम जयन्य परीतासंस्थातके अधेन्छेद्रममाण अधस्तन नाना गुणहानिश्रष्ठाकाओंको महणकर प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकारसे महण करनेपर उपरिम्न नाना गुणहानिश्रष्ठाकाओंको असंस्थातगुणा होना सम्भय देखा जाता है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान क्यों कि उत्कृष्ट संस्थातका विरद्यनकर पूर्वोक्त प्रमाण यवमध्यके अर्धएडेट्रॉको समान खण्डकर देयहपसे देनेपर प्रत्येक एकके प्रति जपन्य परीवासंस्थात अर्धएडेट्रॉको समान खण्डकर देयहपसे देनेपर प्रत्येक एकके प्रति जपन्य परीवासंस्थात अर्धएडेट्रॉको प्रमाण प्राप्त होता है। पुन यहाँपर सम् अंकोंके प्रति प्राप्त रामिसेस एक-एक अंकको
तिकालके बाद होथ संस्था एक कम जपन्य परीवासंस्थात अर्थ-छेट्रासमाण अंकनालो हो
जातो है। सब अंकोंके प्रति प्राप्त निकाले गये अंक भी एकत्र मिलानेपर उत्कृष्ट संस्थातप्रमाण
हो जाते है। पुनः इन्हें एक कम जपन्य परीवासंस्थातक अर्थ-छेट्रासे भावितकर भाग करनेसे जो संस्थात अंक क्रव्य आवे उनको पहलेक उत्कृष्ट संस्थातसम्बन्धी विरद्यनक पास
हिर्मलिकर उन अंकोंके समान खण्डकर देयहपसे देनेपर साम्प्रतिक विरद्धनके प्रत्येक एकके
प्रति एक कम जपन्य परीवासंस्थातके अर्थ-छेट्रासमाण अथस्तन नानागुणहानिइश्लाकार होती हैं। अब यहाँ एक
अंकके प्रति प्राप्त एक कम जपन्य परीवासंस्थातके अर्थ-छेट्रासमाण अथस्तन नानागुणहानिइश्लाकार होती हैं और साम्प्रतिक अंकोंके प्रति रखी गई संस्थाप्रमाण और रो अंक कम
आदि विरद्यनके अंकोंके प्रति प्राप्त संस्थाप्रमाण उपरित्त नाना गुणहानिस्लाकार्थो होती हैं
ऐसा वहाँ प्रहण करना चाहिए। ऐसा श्रहण करनेपर अथस्वन नाना गुणहानिस्लाकार्थो होती हैं

जादाओ । किं कारणं ? संखेअरूवन्मिहयजहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्रस्वाणमेत्य गुणगार-सरूवेण पउत्तिदंसणादो । एवमेदीए दिसाए जहण्णपरित्तासंखेज्जच्छेदणयाणि दुरूव्ण-तिरूव्णादिकमेण परिहाविय हेष्ट्रिमणाणागुणहाणिसलागाणं पमाणाणुगमो समयाविरोहेण कायच्या जाव तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्ताओ जादाओ ति । तदो हेष्ट्रिमणाणागुणहाणि-सलागाओ संखेज्जाओ होद्ण उवरिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतो असंखेज्जगुणहोणाओ ति सिद्धं ।

§ २९२. एवं ताव जवमज्झच्छेदणयाणमसंखेज्जदिभागमेत्राओ हेड्डिमणाणागुणहाणिसलागाओ तेसिमसंखेजजदिभागमेत्राओ च जविसमणाणागुणहाणिसलागाओ
चि एदमस्थं परूविय संपिंह एवंविहणाणागुणहाणिसलागाओ घरेदूण जहण्युक्तसहाणजीवपमाणाणण्यय कस्सामो । तं जहा—जवनज्झादो हेद्विमणाणागुणहाणिसलागाओ
विर्गलय विगं किय अण्णोण्यात्रे केद जहण्यपिरिजासखेजस्म अद्वष्टप्पज्जइ ।
पुणी एदेणण्योण्यान्यरासिणा जवमज्झजी कोविहदेसु रूव्णुकस्ससंखेजजमेत्तजहण्यपुणी एदेणण्योण्या अण्णोण्यान्यस्थाणि काद्यण दुगुणमेत्तं लद्धपमाणं होदि । एद
चेव जहण्यहाणजीवयमाणसिदि चेत्रचं ।

१२९३. संपिह उकस्सद्वाणजीवपमाणे आणिज्जमाणे तस्य ता वपुट्युत्तविरलणाए
 दोरुवधिरदेखेदणएहिं परिहीणजवमज्झच्छेदणयमेत्ताओ उविमणाणागणहाणिसलागाओ

उपरिम नाना गुणहानिशलाकाएँ निःशंसय असंख्यातगुणी हो जाती है, क्योंकि संख्यात अंक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण अकॉकी यहाँपर गुणकाररूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इस पद्धितिसे जघन्य परीतासंख्यातके अर्थन्छहाँकी दो अक कम, तीन अक कम आदिक कमसे घटाकर अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओं के प्रमाणका अनुगम तरप्रायाग्य संख्यातप्रमाण संख्याक प्रमाणका आने का अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओं के प्रमाणका अनुगम तरप्रायाग्य गुणहानिशलाकाओं से असंख्यात होकर वे उपरिम नाना गुणहानिशलाकाओं से असंख्यातगुणी होन होती हैं यह सिद्ध हुआ।

\$ ९९२ इस प्रकार सर्वप्रथम यवमध्यके अर्थच्छेदोके असंख्यातवे भागप्रमाण अवस्तन नाना गुणहानिशलाकाएँ और उन्हीं अर्थच्छेदोंके असंख्यात बहुआगप्रमाण उपरिम नाना गुणहानिशलाकाएँ होती हैं इस प्रकार इस अर्थका क्यनकर अब इस प्रकारके नाना गुणहानिशलाकार्थे होती हैं इस प्रकार के अर्थका क्यनकर जब इस प्रकारके नाना गुणहानिशलाकार्थे करते हैं। यथा—यवमध्यसे अपस्तन नाना गुणहानिशलाकार्थोका विरल्जकर और विरक्षित राशिके प्रत्येक एकको हूनाकर परस्पर गुणा करनेपर जयन्य परीतासंख्यातका अर्थभाग उत्पन्न होता है। पुनः इस अन्योग्य अप्यस्त राशिद्वारा यवमध्यके जीवोंके भाजित करनेपर जो लक्ष्य जाता है वह एक कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण जयन्य परीतासंख्यातको परस्पर गुणितकर जो लक्ष्य काव उससे दूना होता है। यही जपन्य स्थानके जीवोंका प्रमाण है ऐसा प्रहुण करना चाहिए।

§ २९३. अब उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको छानेपर वहाँ सर्व प्रथम पूर्वोक्त बिरळनके दो अंकोंके प्रति प्राप्त अर्थच्छेदोंसे हीन यवसध्यके अर्थच्छेदप्रमाण उपरिम नाना सि घेच्ण तासिमण्णोण्णन्भत्यशासिणा जवमज्झजीवेस पुन्नुचपमाणेस ओवडिदेसं जहण्णपिरचासंखेअवग्गस्स चउन्भागमेत्रमुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमागच्छः । अह जङ्ग तिरूव्णविररुणरूवधारिदमेत्राओ उविरिमणाणागुणहाणिसरुगाओ ति घेप्पंति तो तासिमण्णोण्णन्भत्थरासिणा जवमज्झहाणजीवेसु माजिदेसु जहण्णपिरचासंखेअचणस्स अहममागमेत्रमुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमागच्छः । एवं णेदच्वं जाव तप्पाओग्गसंखेअ-रूवपिर-रुदेशणाई परिहीणजवमज्झन्छेदणयमेत्राओ उविरामणाणगुणहाणिसरुगाओ जादाओ ति एवमेदेसु वियप्पेसु जिणदिह्माचेणुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमाविर्याए असंखेजिदमाणेमंत्र गोद्यव्वं । अदो विय उक्कस्तम् कसायुदयद्वाणे दो जीवा ति एदं पि सुनं संदिद्विपमाणं अद्वच्छेदणयाणि तिसिमसंखेजिदमागो हेहा जवमज्झस्स गुणहाणि-हाणंतराणि तेसिमसंखेजामागमेत्राणि च उविर जवमज्झस्स गुणहाणि-हाणंतराणि तेसिमसंखेजामागमेत्राणि च उविर जवमज्झस्स गुणहाणि-हाणंतराणि तेसिमसंखेजामागमेत्राणि च उविर जवमज्झस्स गुणहाणि-हाणंतराणि तेसिमसंखेजामागमेत्राणि च

§ २९४. एत्थ परूत्रणा पमाणमप्पानहुअं चैदि तीहिं अणियोगहारेहिं णाणेगगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरसलागाणमणुगमो कायच्वो । तत्य परूत्रणदाए अत्य एगजीवदुगुणहाणिद्वाणंतरं णाणाजीवदुगुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ च पमाणमेगगुणवट्टिहाणिद्वाणंतरमसंखेजा लोगा, णाणागुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ आवल्यिए असंखेजदि-

गुणहानिशलाकाओं को प्रहणकर उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे पूर्वोक्त प्रमाण यवमध्यसम्बन्धी जोवों के भाजित करनेपर जघन्य परीतासंख्यातक वर्गके चौथे भागप्रमाण उत्कृष्ट
सम्बन्धी जोवों का प्रमाण आता है। और यदि तीन अंक कम विराजनों जितनी संख्या
है तत्त्रमाण उपरिम नाना गुणहानिशलाकाएँ हैं ऐसा प्रहण करते हैं तो उनकी अन्योन्यभ्यस्त राशिद्वारा वयमध्यके जीवों के भाजित करनेपर जघन्य परीतासंख्यातके घनके आठवें
भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थानसम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार विराजनेक
सारायोग्य संख्यात अंकोंक प्रति प्राप्त अप्योन्धेहोंसे हीन यवसध्यके अर्थक्ष्टेवसमाण उपरिम्म
नाना गुणहानिशलाकाओंके होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार इन विकल्पोंसे जिनेन्द्र
देवने जैसा देखा हो उसके अनुसार उत्कृष्ट स्थानक जीवोंका प्रमाण आविलेक असंख्यातवं
मागप्रमाण प्रहण करना चाहिए। और इसीलिए उत्कृष्ट कपाय उदयम्थानमें वो जीव हैं इस
प्रकार सस सूत्रका भी संदृष्टिका प्रमाण करके व्याख्यान किया है, इसिल्य कुछ भी विकद्ध
मही है। अता यवसम्बक्त जीवोंक जितने अर्थक्ष्येत होते हैं उनके असंख्यातवं मागप्रमाण
यवसम्बक्त अपरसन गुणहानिस्थानान्तर होते हैं और उनके असंख्यात बहुभागप्रमाण
यवसम्बक्त अपरसन गुणहानिस्थानान्तर होते हैं यह सिद्ध हुआ।

§ २९४. यहाँपर प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पनहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारों के आउन्बन-द्वारा नाना और एक गुणबृद्धिसळाकाओं और गुणकृतिसळाकाओंका अनुगम करना चाहिए। जनमेंसे प्ररूपणाको अपेक्षा एक जीबद्विगुणकृतिस्थानान्तर और नाना जीबद्विगुणकृतिन-स्थानान्तर शळाकाएँ हैं। प्रमाण—एक गुणबृद्धि और गुणकृतिस्थानान्तर असंस्थात छोकप्रमाण है तथा नाना गुणकृतिस्थानान्तरशजाकाएँ आविके असंस्थातचे भागप्रमाण हैं। अल्प- मागो । अप्पाबहुअं सल्बत्थोवा णाणागुणद्दाणिद्वाणंतरसलागाओ । एयदुगुणवड्टि-हाणिद्वाणंतरमसंखेजगुणं । को गुणगारो ? असंखेजा लोगा । एवं परंपरोवणिधा-संबंधेण जवमन्द्वादो हेड्डिमोवरिमणाणागुणदाणिसलागाणामयत्तावहारणं काद्ण संपद्दि तसजीवविसयमेदं जवमन्द्वां पदुप्पाइदिमिदि णिगमणद्वश्वत्तरशुत्तं भणद्द—

### # एवं पदुष्पण्णं तसाणं जवमङ्भं।

- ५ २९५. जमेदमणंतरपरुविदं जवमज्झं तं तसाणं पदुष्पण्णं तसजीवे अद्दिकिय परुविदिमिदि वृत्तं होइ । एहंदिएसु एसा जवमज्झपरुवणा किण्ण होइ ? ण, तत्त्र्य धावरपाओम्माकसायुदयद्वाणेसु एक्केकिम्म कसायुदयद्वाणे तेसिमणंतसंखाविष्ठिणणाण-मण्णातिसेण जवमज्झस्पण्णवेसेणावद्वाणदंसणादो। तदो जत्थ विरहिदाविरहिदद्वाणसंभवो तत्त्र्येव तसजीवविसये जवमज्झमेदं पदुष्पण्णमिदि सुसंबद्धमभिहिदं । अथवा पुत्र्वसुत्तेण जवमज्झादो हेद्विमोविसमणाणागुण्णहाणिसलागाणं पमाणपिरच्छेददुवारेण जहण्णुकस्स-हाणजीवाणं पमाणं परुविदं ।
- § २९६. संपिह जहण्णुक्कस्तद्वाणजीवेहिंतो जवमज्झजीवपमाणसाहणद्वित् सुचमोहण्णमिदि वक्साणेयच्वं । तं जहा—एदमणंतरपरूविदजहण्णुकस्तद्वाण-जीवपमाणं जहाकमं हेहिमोविरमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णन्मत्थरासिणा

बहुत्व—नाना गुणहानिस्थानान्तरशळाकाऐ सबसे थोड़ो है। उनसे एक द्विगुणहाद्धि और द्विगुणहानिस्थानान्तरशळाका असंस्थातगुणी है। गुणकार क्या है? असंस्थात ळोक गुणकार है। इस प्रकार परंपरोपनिधाके सम्बन्धसे यबसम्बसे अथस्तन और उपरिम नाना गुणहानिप्रकाकाओंकी संस्थाका अवधारणकर अब यह यबसम्बस्य त्रसजीवविषयक कहा गया है इस बातक क्रानेक ळिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

- \* इस प्रकार त्रसजीवोंके कथाय-उदयस्थान-सम्बन्धी यवमध्य उत्पन्न हो जाता है।
- § २९५. जिस यवमध्यका पहले कथन कर आये है उसका त्रसजीवोंको अधिकृतकर 'पदुप्पण्ण' अर्थात् कथन किया यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है।

श्रंद्धा--- पकेन्द्रिय जीवोंमें यह यवमध्यप्ररूपणा क्यों नहीं होती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ स्थावरोंके योग्य क्षाय उदयस्थानोंमेंसे एक-एक क्षाय-उदयस्थानमें उनकी संख्या अनन्त होती है, इसिछए उनके यवमध्यक्षी रचनाका अवस्थान विसद्गुरुक्षसे देखा जाता है, इसिछए जहाँगर जीवोंसे रहित और जीवोंसे युक्त स्थान सम्भव है वहीं प्रसजीविवययण यह यवमध्य उत्तरन हुआ है यह मुसन्बद्ध कहा है। अथवा पूर्व सुद्धान्य कहा है। अथवा पूर्व सुद्धान्य अध्यक्ष अध्यक्ष के स्थान सम्भव के स्थान सम्भव के स्थान सम्भव के स्थान स्

६ २९६. अब जघन्य और उल्कुष्ट स्थानके जीवोंसे यवसध्यके जीवोंके प्रमाणको सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र लाया है ऐसा न्यास्थान करना चाहिए। यथा—यह अनन्तर कहा गया जचन्य और उपरिम नाना गुणहानि- अचन्य अपेर उपरिम नाना गुणहानि- सलाकोश अन्योन्याञ्चलस्यासिक (पद्धाना प्रमाण क्रमसे अध्यत्त और उपरिम नाना गुणहानि- सलाकाओं अन्योन्याञ्चलस्यासिक (पद्धाना)

पदुष्पण्णं गुणिदं संतं तसाणं जवमज्झं होह। जहण्णुकस्सद्वाणजीवपमाणं जहाकमं दोसु उद्देसेसु द्वविय तत्थ जहण्णद्वाणजीवपमाणे हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागमेत्तवारं दुगुणगुणगारेण गुणिदे उवरिमणाणागुणहाणिसलागमेत्तवारं च उक्कस्सद्वाणजीवपमाणे दुगुणगुणगारेण गुणिदे जवमज्झहाणजीवपमाणसुप्पज्जदि चि वृत्तं होह । अहवा एदं जवमज्झछेदणयपमाणमणूणाहियं घेत्तूण विरिष्ठिय विगं कार्यण अण्णोण्णन्भस्थे कदे जवमज्झद्वाणजीवपमाणसुप्पज्जिद ति एदस्स सुत्तस्सत्थो परूवेयव्यो, पदुप्पण्णसद्दस्स गुणगारपञ्जायत्तेण रूटस्स इह ग्गहणादो । एवमणंतर-परंपरोवणिधामेयभिण्णसेहि-वरूवणा समता।

§ २९७. संपहि एदेणेव सुत्तपबंधेण सूचिदो अवहारो भागाभागो च जाणिय णेदच्यो । तदो अप्पाबहुअं—सञ्वत्थोवा उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे जीवा । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जीवा अमंखेजगुणा । को गुणगारो ? आविस्त्याए असंखेजदिमागो । परिद्वीणुवरिमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्य-हेड्डिमणाणागुणहाणिसलागा**हिं** रासिगुणगारो त्ति जम्रुत्तं होइ। जवमज्झजीवा संखेजगुणा। को गुणगारो ? जदृण्णपरित्तासंखेजयस्स अद्धमेत्रो चउन्भागमेत्रो अद्वभागमेत्रो तप्पाओग्गसंखेज-ह्रवमेत्तो वा । क्वदो एदं णव्यदे ? जहण्णद्वाणादो उपरि ह्रवृणजहण्णपरित्तासंखेज्ज-

होता है। जघन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको क्रमसे दो स्थानोंमें स्थापितकर वहाँ जघन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणको अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओंका जो प्रमाण है उतनी बार द्विगुण गुणकारसे गुणित करनेपर तथा उपरिम नाना गणहानिशळाकाओंका जो प्रमाण है उतनी बार उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको हिगुणगुणकारसे गुणित करनेपर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा यवमध्यके अधेच्छेदोंके इस प्रमाणको न्यूनाधिकतासे रहितरूपसे प्रहणकर और उसका विरलनकर तथा विरलनके प्रत्येक एकको दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर यवमध्यस्थानके जीवोंका प्रमाण उत्पन्न होता है इस प्रकार इस सुत्रके अर्थका कथन करना चाहिए, क्योंकि 'पटुप्पण्ण' शब्दको 'गुणकार' अर्थमें रूढरूपसे यहाँ प्रहण किया है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधाके भेटकप श्रेणिप्ररूपणा समाप्त हुई।

६ २९७ अब इसी सूत्र प्रबन्धद्वारा सूचित हुए अवहार और भागाभागका जानकर का अर्धभागप्रमाण, चतुर्थभागप्रमाण, अष्टम भागप्रमाण अथवा तत्प्रायोग्य संख्यात अंक-प्रयाण है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधात-जघन्य स्थानसे ऊपर एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदोंसे लेकर

छेदणयमार्दि काद्ण जाव तप्पाओग्गसंखेजरूवमेचाओ जवमज्झादो हेद्विमणाणागुणहाणि-सलागाओ जिणदिद्वभावेण घेचच्याओ चि परमगुरूवएसादो। जवमज्झादो हेद्विमजीवा असंखेज्जगुणा। की गुणगारो ? आवल्लियाए असंखेज्जदिमागो, किंच्णदिवट्ट-पुणहाणिद्वाणंतरिमिदि वुचं होह। जवमज्झादो उदिरमजीवा विसेसाहिया। सुगमसेत्य कारणं। सन्वेसु द्वाणोसु जीवा विसेसाहिया, हेद्यमुणाजीवाणमेत्य पवेसदंसणादो। एवसप्यावद्वए स्विदे कसायुद्वद्वाणेसु तसाणभोषेण विरद्विदाविरदिद्वाणपरूवणाणुगया जवसज्झारूवणा समचा भवदि। एचो णिरयादिगदीणं पादेक्कं णिरुमणं काद्ण तसाणमादेसपरूवणा च जवागममणुगंतच्या।

- \* एसा सुत्तविहासा।
- § २९८. सत्तमीए गाहाए पुरिमद्भसुत्तस्स एसा अत्यविहासा कया चि कुत्तं होह।
  - \* सत्तमीए गाहाए पढमस्स अद्धस्स अत्थविहासा समत्ता भवदि ।
    - § २९९. सुगमं।
    - ७ एत्तो विदियद्धस्स अत्थविहासा कायव्या ।
    - § ३००. सुगममेदं पहण्णावक्कं ।

तस्त्रायोग्य संख्यात अंकप्रमाण यवसध्यसे अधस्त्रन नाना गुणहानिशटाकाँए जितनी जिनेन्द्र-देवने देखी हों उस रूपसे ग्रहण करनी चाहिए ऐसा परमगरुका उपदेश हैं ।

उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? आविष्ठिके असंख्यातवे मागप्रमाण गुणकार है। कुछ कम डेढ गुणह निस्थानान्तरप्रमाण गुणकार है यह उक्त कथन का तात्यये हैं। उनसे यवमध्यसे उपरिम जीव विशेष अधिक हैं। वसी यवमध्यसे उपरिम जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि इनमें अधरत्त स्थानोंके जीवोंका प्रवेश देखा जाता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कथाय उदयस्थानोंके जीवोंका प्रवेश देखा जाता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कथाय उदयस्थानोंके अधिक से असी विशेष असी विशेष असी विशेष समाम होती है। आगे नरकादि गतियोंमेंसे प्रत्येक गतिको विवक्षित कर त्रसजीवोंको आदेशप्रकरणा भी आगमगतुसार जान छेनी चाहिए।

### \* यह गाथासत्रको अर्थविभाषा है।

- ९ २९८. सातवीं गाथासूत्रके पूर्वार्धकी यह अर्थविभाषा की यह उक्त कथनका तार्ल्य है।
  - इस प्रकार सातवीं गाथाके प्रथम अर्धभागकी अर्थविभाषा समाप्त होती है।
  - § २९९. यह सुगम है।
  - **\* अब आगे दूसरे अर्धभागकी अर्थविभाषा करनी चाहिए।**
  - § ३००. यह प्रतिज्ञाबाक्य सुगम है।

- क्षतंजहा।
- § ३०१. एदं पि सुगमं।
- \* पढमसमयोवजुत्तेहिं चित्रसमप् च बोद्धव्वा ति एत्थ तिण्णि सेंडीओ ।
- § २०२ एदस्स गाहापच्छद्वस्स अत्यविद्यासणहमेत्य तिण्णि सेढीओ अप्याबहुअ-संबंधिणीओ णादव्याओ ति भणिदं होइ । कथं पुण गाहापच्छद्वमेदं तिविद्याए सेढीए अप्याबहुअपरूवणिम्म पडिबद्धमिदि चे १ वुच्चदे, तं जहा—एत्यतणसमयसदो ण कालवाचओ, किंतु ववत्यावाचओ घेचव्यो । तेण पढमसमयोवजुणेहिं ति वुचे पढमादिपाए सेढीए ग्रहणं कायव्यं, पढमकसायादियाए ववत्याए परिणदेहिं जीवेहिं एया अप्याबहुअसेढी णायव्या ति सुक्तस्थावलंबणादो । एवं चित्तससये च बोद्धव्या ति एदेण वि चित्तमादियाए सेढीए संगही कायव्यो, चित्तसकसायादियाए ववत्याए अण्णा अप्याबहुअसेढी बोद्धव्या ति तदत्यावलंबणादो । जेणेदाो दो वि सेढीआं देसामासयमावेण पयद्वाओ तेण विदियादिया वि सेढी एत्येवंतन्युदा ति गहेयव्या । अथवा सम्यगीयते प्राप्यते इति समयः संपरायः कसार्य इत्येकोऽर्थः । प्रथमत्वासी समयश्र

समाधान — कहते हैं, यथा — इसमें आया हुआ 'समय' शब्द काळवाचक नहीं है, किन्तु ज्यवस्थावाचक प्रहण करना चाहिए। इसिंख्ये 'पदमसमयोवजुत्तीहें' ऐसा कहनेपर प्रथमादिका श्रेणिका प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम कपाय आदिकर ज्यवस्थासे परिणत हुए जीवोंके द्वारा एक अल्पवहुत्व श्रेण जाननी चाहिए, इस प्रकार प्रकृत मुम्नाके ज अव- जन्म ति ज्या है। इसी प्रकार 'विस्मयम प बोद्धव्यों 'इस प्रकार इस वचनद्वारा भी चरमादिका श्रेणिका संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अन्तिम कवाय आदिक्य व्यवस्थामें अन्य अल्पवहुत्व श्रेण जाननी चाहिए इस प्रकार उक्त बचनके अर्थका अवलम्ब जिया है। विदा वे होनों ही श्रीणों देशामंत्रकामचे प्रवृत्त हुई हैं, इसिंद्ध विद्याविचा श्रेण भी गहाँप अवस्वातों ही श्रीणों देशामंत्रकामचे प्रवृत्त हुई हैं, इसिंद्ध विद्याविचा श्रेण भी गहाँप अवस्वातों 'सं मन्यकृत्यते 'वृंववे' अर्थात् अर्थनां जी 'सं' सन्यकृत्यते 'वृंववे' अर्थात्

**<sup>\*</sup> वह** जैसे ।

<sup>§</sup> ३०१. यह सत्रवचन भी सगम है।

<sup>\*</sup> प्रथमादिका श्रेणि या प्रथम आदि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवेंके द्वारा और अन्तिमादिका श्रेणि या अन्तिमादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवेंकेद्वारा अन्यबहुत्व जानना चाहिए । इस प्रकार प्रकार में तीन श्रेणियाँ कही गई हैं ।

<sup>§</sup> २०२. गाथाके इस उत्तरार्धके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिये यहाँपर अल्प-बहुत्वसे सम्बन्ध रखनेवाळी तीन श्रेणियाँ जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

र्शका—गाथाका यह उत्तरार्थ तीन प्रकारकी श्रेणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्प-बहत्वके कथनमें कैसे प्रतिबद्ध है ?

१. ता॰ प्रती तेण वि विदिसादिया इति पाठः । २. ता॰प्रती संपराय कवाय इति पाठः ।

प्रथमसमयः प्रथमकषाय इत्यर्थः । एवं चित्मसमय इत्यत्रापि बोद्धन्यं । त्रेषं पूर्ववद्वधा-ख्येयं । तदो कसायोवजुत्ताणं तीहिं सेढीहिं अप्पाबहुअपस्वणद्वमेदं गाहापच्छद्व-मोहण्णमिदि सिद्धं । एवमेदस्स गाहापच्छद्वस्स पडिबद्धत्वपस्वणं काद्ण संपिष्ट ताञो काओ तिण्णि सेढीओ ति आसंकाए पुच्छासुत्तप्रस्तः मणह—

#तंजहा।

§ ३०३. सुगमं।

विदियादिया पढमादिया चरिमादिया ३।

§ २०४. एवमेदाओ तिण्णि सेढीओ ति भणिदं होइ । का सेढी णाम ? सेढी पंती अप्पाबहुअपरिवािड िच एयरथो । तत्थ अम्मि अप्पाबहुअपरिवािड िम माण-सिण्णदिबिदियकसायोवजुने आदि काद्ण योवबहु चपरिक्खा कीरदे सा विदियादिया णाम । सा वुण तिरिक्ख-मणुसेख होइ, तत्थ माणोवजुनाणं थोवभावेण सञ्चहेड्डिमन-दंसणादो । तहा जिम्ह अप्पाबहुअपरिवािडिम्म कोहसिण्णदपढमकसायोवजुनाणं योवभावेण पढमािदया णाम । सा वुण देवगदीए होइ, तत्थ कोहोवजुनाणं सञ्चहेड्डिमनदंसणादो । तहा जिम्ह थोवबहुनपरिवाडीए लोमसिण्णदपदिमकसायोव

प्राप्त होता है वह समय अर्थान् सम्पराय-कथाय कहलाता है इस प्रकार समय शब्दका यह एक अर्थ है। तथा प्रथम जो समय वह प्रथम समय है। प्रथम कथाय वह उसका अर्थ है। इसी प्रकार 'विस्तियव्य' इस पदमें भी जाना जाहिए। शेष ज्वाख्यान पहलेक समान करना चाहिए। शिक्ष ज्वाख्यान पहलेक समान करना चाहिए। इसिलए कथायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका तीन श्रेणियोंद्वारा अल्पबहुत्वका कसनेक लिये गाथाका उच्चरार्थ आया है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार गाथाके इस उच्चरार्थसे सम्बन्ध रसनेवाल अर्थ कथायाक इसनेव ज्वाबित प्रशास क्रिक्त क्षेत्र क्

**# वह** जैसे ।

६ ३०३. यह सूत्रवचन सुगम है।

# द्वितीयादिका श्रेणि, प्रथमामिका श्रेणि और चरमादिका श्रेणि ३।

६ ३०४. इस प्रकार ये तीन श्रेणियाँ हैं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

जंका--श्रणि किसे कहते हैं ?

समाधान-श्रेणि, पंक्ति और अल्पबहुत्वपरिपाटी ये तीनों पद एकार्थक है।

जनमेंसे मानसंक्षावाओं दूसरी कथायसे क्युक्त जिस अल्पवहुत्व परिपाटीसे लेकर अल्पवहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह द्वितीयादिका परिपाटी कहलाती है। परन्तु वह विश्वक्षों और मनुष्योंमें होती है, क्योंकि उनमें मानक्षायसे उपयुक्त हुए जोवोंका स्तोकभावसे सबसे अवस्वत्वपना देखा जाता है। तवा जिस अल्पवहुत्वपरिपाटीमें क्रोध संक्षावाओं प्रथम क्वायसे उपयुक्त हुए जोवोंका स्तोक्षेत्रकी अपेक्षा प्रथम पदका निर्देश किया गया है वह प्रथमादिका परिपाटी कहलाती है। परन्तु वह देवगतिमें होती है। तथा जिस अल्पवहुत्व-परिपाटीमें कोभसे क्षावाली अभिन्न क्षावयसे उपयुक्त हुए जीवोंका सबसे स्तोक्ष्यना है वह परिपाटीमें लोभसेक्षावाली अनिवस क्षावयसे उपयुक्त हुए जीवोंका सबसे स्तोक्ष्यना है वह

जुनाणं सव्वत्थोवभावो सा चिरसादिया णाम। चिरिमो कसायो आदी जिस्से अप्या-बहुअसेढीए सा चिरमादिया ति समासावलंबणादो। सा बुण णेरहपसु होइ, तत्थ स्त्रोभोवजुनाणं सव्वत्थोवभावे पवुत्तिदंसणादो। एवमेदाओ तिण्णि चेव अप्पावहुअ-सेढीओ पयदबिसये संभवति, प्यारंतरस्स तत्थाणुवलंमादो। एत्थ ताव विदियाए सेढीए साहणद्रमेसा संदिद्वी—

००००००००००० माणोवजुत्तद्धा ।

००००००००००००० कोहोवजुत्तद्धा ।

०००००००००००००००० मायोवजुत्तद्धा ।

००००००००००००००००००० होमोवजुत्तद्धा । संपहि एदीए संदिद्वीए पयदत्थसाहणद्वयुवरिमं चुण्णिसुत्तपवंधमणुसरामो—

\* विदियादियाए साहणं।

 ३०५, तत्थ ताव विदियादियाए सेढीए जीवप्पावहुअपरुवणस्स साहणं तप्पवेसणकालपडिवद्धमप्पावहञं कस्सामो ति वृत्तं होह ।

\* माणोवजनाणं पवेसणयं थोवं।

§ ३०६. तिरिक्ख-मणुस्सेसु माणीवजुत्ताणं पवेसणकालो उवरिमपदिवविक्खओ

चरमादिका परिपाटी कहलाती है। चरम कपाय है आदिमें जिस अल्पबहुत्बशेणिके वह चरमादिका इस प्रकार प्रकृतमें समासका अवलम्बन लिया है। परन्तु वह नारिकयों में होती है, क्योंकि उनमें लोभों उपयुक्त हुए जोबोंकी सबसे स्तोकरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती हैं। इस प्रकार अकृत विषयमें ये तीन ही अल्पबहुत्वश्रेणियाँ सम्भव है, क्योंकि प्रकृतमें इनके सिवाय इसरा प्रकार नहीं उपलब्ध होता है। यहाँपर सर्वप्रथम दितीयादिका श्रेणिके साथन करनेके लिये यह संदृष्टि है—

००००००००००० सानोपयोगकाल ।

००००००००००००० क्रोधोपयोगकाल ।

०००००००००००००००० मायोपयोगकाल ।

००००००००००००००००००० छोभोपयोगकाल ।

अब इस संदृष्टिद्वारा प्रकृत अर्थका साधन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धका अनुसरण करते हैं—

अब द्वितीयादिका श्रेणिकी अपेक्षा साधन करते हैं।

§ ३०५. वहाँ सर्वप्रथम द्वितीयादिका श्रीणको अपेक्षा जीव अल्पबहुत्वके कथनका साधन करेंगे अर्थात् जीवोंके प्रवेशकाळसे सम्बन्ध रखनेवाळे अल्पबहुत्वको कहेंगे यह चक्क कथनका तालर्य है।

# मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल सबसे थोड़ा है।

§ ३०६. तिर्यक्कों और मनुष्योंमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाळ उपरिम

थोवो चि मणिदं होदि । कथं पुनः प्रवेशनशब्देन प्रवेशकालो गृहीतुं शक्यत इति नाशंकनीयम्, प्रविशन्त्यस्मिन् काले इति प्रवेशनशब्दस्य व्युत्पादनात् ।

### \* को हो बजुत्ताणं पवेसणगं विसेसाहियं।

§ २०७. केत्तियमेत्तो विसेसो ? आविष्ठियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो। एवं मायालोभोवजुत्ताणं एत्तो जहाकमेण पवेसणकालाणं विसेसाहियनमणुगंतन्त्रं, सुत्तस्तेदस्स
देसामासयभावेण पयङ्कादो। जदो एवं पवेसणकालाणं माणादिपरिवाडीए विसेसाहियभावो तिरिक्ख-मणुसेसु तदो तकालमंजिदमाणादिकसायोवजुत्ताणं पि तहाभावसिद्धि त्व
पिरफुडमेवेदं विदियादियाए साहणमिदि सिद्धं, पवेसणकालाणुसारेण संचयसिद्धीए
णाइयवादो। एदिम्म पुण पक्खे अवलंजिज्जमाणे 'एसो विसेसो एकेण उवदेसेण
पिल्दोवमस्स असंखेज्जदिभागपिडभागो' ति उवरिमाणंतरस्त्तं ण घडदे, पवेसणकालिम्म पलिदोवमासंखेज्जदिभागपिडभागियस्स विसेसस्स सन्वत्पणा संभवाणुवकंसायो । तदो णेदं पवेसणकालाणमप्यावहुअपरूवयं सुत्तं किंतु कसायोवजोगद्वासु
समयं पिठ दुक्कमाणजीवाणं पवेसणस्स थोवबहुत्तपरिक्खणद्वमेदं सुत्तमोहण्णं इदि
वेत्तन्त्वं।

§ ३०८. तं जहा—माणोवजुत्ताणं पवेसणयं थोवं, कोहोवजुत्ताणं पवेसणयं

पदोंको देखते हुए सबसे थोड़ा है।

इंका-प्रवेशन शब्दसे प्रवेशकालका महण कैसे शक्य है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस कालमें जीव प्रवेश करते हैं इस प्रकार प्रवेशन शब्द प्रवेशकालके अर्थमें न्युत्पादित किया गया है।

उससे क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है।

§ २०८. यथा—मानकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेश सबसे थोड़ा है। उससे

विसेसाहियमिदि वुत्ते पढमसमये माणोवजुत्तो होद्ण पविसमाणजीवरासीदो तिम्म चेव पढमसमये कोहोनजुत्तो होद् ण पविसमाणजीवरासी विसेसाहिजो होदि ति अत्यो घेतन्त्रो। एवं विदियादिसमएछ वि दोण्डं कसायोवजुत्तरासीणं सण्णियासं काद्णणे णेदन्त्रं जाव चिरमसमयोवजुत्ता जि । णविर माणोवजुत्ताणं चिरमसमयादो उविर विसेसाहियमद्वाणं गंतृण कोहोवजुत्ताणं चिरमसमयो होदि ति वत्तन्त्रं । एवं माया- छोमाणं पि वत्तन्त्रं । जेणेवं समयं पि दुक्तमाणमाणोवजुत्तरासीदो पडिसमय- छोमाणं पि वत्तन्त्रं । जेणेवं समयं पि दुक्तमाणमाणोवजुत्तरासीदो पडिसमय- प्रवक्तमाणकोहोवजुत्तरासी विसेसाहिंजो अद्वाणविसेमा जेण जिल्ल तेण कारणेण तदन्त्यासंगिलिदजीवरासिसंचाओ वि तद्णुसारिको चेव होदि ति सुव्वनमोवेदं विदियादिए साहणं। एदं वक्त्वाणमेत्य पहाणमावेणावलंत्रं व्यन्त्रं, अविरुद्धस्वन्तादो ।

- एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पित्रवेषमस्स असंखेजविभाग-पित्रमागो ।
- ६ २०९. जो एसो अणंतरपरूविदी विसेसो माणीवजुत्ताणं पवेसणादो कोहोन-जुत्ताणं पवेसणयं विसेसाहियमिदि सो कि हेड्डिमरासिस्स संखेजदिभागमेत्तो असंखेजदि-भागमेत्तो वा अणंतभागमेत्तो वा १ असंखेजदिभागमेत्तो वि होंतो किमाविष्ठयाय

कोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है ऐसा कहनेपर प्रथम समयमें मानकवायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करनेवाली जोकराशिसे उसी समयमें कोधकवायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करनेवाली जोकराशिसे उसी समयमें कोधकवायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करनेवाली जोकराशिसे उसी है यह अब प्रकृतमें महण करना चाहिए। इसी प्रकार दिवीयादि समयोमें भी दोनों कियायोमें उपयुक्त हुई जीवराशिक सिक्तक करके अन्तिम समयमें उपयुक्त हुई जीवराशिक प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मानकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिक अपिक काल जाकर कोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंक अन्तिम समय होता है ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार माम्यकवाय और लोमकपायकों अपिका भी क्यान करना चाहिए। यत्तर इस काल इसी प्रकार माम्यकवाय और लोमकपायकों उपयुक्त हुई जीवराशि विशेष प्रवेश करना इसी प्रकार अवस्थान इसी काल करना चाहिए। वर्ता इस काल इसी मामकपाय के उसी के अवसार होते है और यतः अववान विशेष होता है इस कारणसे वहींपर संकलित जीवराशिका संचय भी उसीके अनुसार हो होता है इस कारणसे वहींपर संकलित जीवराशिका संचय भी उसीके अनुसार हो होता है इस कारणसे वहींपर कालिक आधान स्वत्वक ही है। इस व्यावस्थानका वहाँपर प्रधानकरूसे अवलब्धन करना चाहिए, क्योंकि यह व्यावसान अविरक्त इसकर है।

- यह विशेष एक उपदेशके अनुसार पन्योपमके असंख्यातवें भागके प्रतिभाग-म्वक्रप हैं।
- ६ २०९. मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंके प्रदेशसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रदेश विशेष अधिक है इस बातको बताजाना जो यह अनन्तर कहा गया विशेष है वह क्या अध्यस्त राशिके संख्यात में मागप्रमाण है या असंख्यात मागप्रमाण है या अनन्तने भाग-प्रमाण है असंख्यात मागप्रमाण होता हुआ भी क्या आविके असंख्यात मागप्रमाण होता हुआ भी क्या आविक संख्यात में भागप्रमाण होता हुआ भी क्या आविक संख्यात मागप्रमाण होता हुआ भी क्या आविक संख्यात मागप्रमाण होता हुआ भी क्या आविक संख्यात स्थाप स्थाप्य स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

असंखेजदिभागपडिभागिजो आहो पल्डिदोनमस्स असंखेजदिभागपडिभागिजो, कि वा अण्णपडिभागिजो ति संपद्दारणाए तव्विसयणिण्णयजणणद्वमेदं सुत्तमोहण्णं।

§ २१०. तं जहा—एत्य वे उवएसा—प्वाइजंत्जो अववाइजंतजो चेदि । तत्य ताव एकेण अपवाइजंतएण उवदेसेण पिट्योवमस्स असंखेजिदिमागपिडिमागिजो एसो विसेसो घेचच्यो, समयं पिट माणोवजुनाणं पवेसणशासि जहानुनेण पिट्योवमस्स असंखेजिदिमागपि संडेयु णेपखंडमेनेण कोहोवजुनाणं पवेसणस्स तत्तो विसेसाहियनच्छुवगमादो संचयस्स वि एसो चेव पिट्यागो एदिम्म उवएसे वत्तच्यो, संचयस्स सब्दस्य पदेशाणुसारिवदंसणादो अद्धा विसेसस्स एदिम्म पक्खे अविविक्तादो । अथवा संचयस्स एसो पिट्यागो ण जोजेयच्यो, अद्धाविसेसस्सेव तत्थ पहाणकोज्यस्याते ।

### \* पवाइज्जंतेण उबदेसेण आवितयाए असंखेजदिभागो ।

§ ३११. विसेसो ति पुष्वसुत्तादो अणुवहृदे, पडिमागो ति च, तेणेवमहिमंबंधो कायच्यो—साणोवजुत्ताणं पवेसणरासिमाविष्ठयाए असंसेजदिमागपडिमागेण भागं वेत्तृण तत्थ भागरुद्धमेत्तेण कोहोवजुत्ताणं पवेसणरासी तत्तो विसेसाहिओ ति एसो वेव उवएसो एत्य पहाणमावेणावर्त्वयच्यो. एच्याइज्ञमाण तादो ।

प्रतिभागस्वरूप है या पल्योपमके असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप है या क्या अन्य प्रति-भागस्वरूप है ऐसी आजंका होनेपर उस विषयका निर्णय करनेके लिए यह सूत्र आया है।

\$ ११० यथा—इस बिण्यमें दो उपदेश पाये जाते हैं—प्रवाह्ममान उपदेश और अपवाह्ममान उपदेश अनुसार पत्योपमके अपनामान उपदेश अनुसार पत्योपमके असंस्थाव के असंस्थ

### \* प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विशेष आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है।

\$ २११ विशेष इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुष्ट्वित होती है और प्रतिभाग पदकी भी, इसिकिए ऐसा सम्बन्ध करता वाहिए कि मानकषायों प्रदेश करनेवाळी राशिको आविकिके असंस्थातवें भागस्य प्रतिभागसे भावतकर वहाँ जो भाग छच्च आवे उतनी कोधकषायों उपयुक्त हुए जोवोंकी प्रदेशराशि उससे विशेष अधिक होती है इस प्रकार यहाँ उपदेश यहाँपर प्रशानमावसे ळेना चाहिए, क्योंकि यह प्रवासमान व्यदेश हैं।

- § ३१२. संपिह एदेण पवेसणप्पाबहुएण साहिदसंचयप्पाबहुअमोघेण तिरक्ख-मणुसगईसु च एवमणुगंतव्वं—सव्वत्थोवा माणोवजुत्ता । कोहोवजुत्ता विसेसाहिया । मायोवजुत्ता विसेसाहिया । लोमोवजुत्ता विसेसाहिया । सव्वत्थ विसेसपमाणमणंतर-पर्कावदत्तादो सुगमं । एवं विदियादिया सेढी समत्ता ।
- § ३१३. संपिह एदेण देसामसयसुचेण स्विद्यदम-चिरमादियाणं पि साहणं काद्ण तदो संचयप्पायहुअं कायच्यं । तं जहा—देवगदीए कोहोवजुत्ता थोवा । माणोवजुत्ता संखेअगुणा । मायोवजुत्ता संखेअगुणा । लोमोवजुत्ता संखेअगुणा, तदद्वाणं तप्पवेसणस्स च तहामावेणावहाणादो । एसा पदमादिया सेटी । एवं चरमादिया वि णेदच्या । णवि णिरयगहसंबंधेण देवगहविवआसेण तद्वारणं कायच्यं । जह वि एदं जीवविसयमप्पावहुअं पुञ्चमहुस अणिओगहारेसु परूविअमाणेसु विहासिदं चेव तो वि पवेसणसंबंधेण विसेसपमाणावहारणसृष्टेण च विसेसपृणेत्य परूवणादो ण पुणकत्तदोसावयारो । एवमप्पावहुण समचे सक्तिए सुन्याहाए पण्डाद्वस्त प्रवादात्ता । संपिह एवमेदेसु समझ गाहासुनेसु विहासिय समनेसु एरथेवुत्रजोगाणिओगहारपरिसमत्ती जायदि त्ति जाणावणह्रसुन्यसुवसंहारवक्कं—

### एवमवजोगो ति समत्तमणिओगहारं।

\$ ११२. अब इस प्रदेशसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे साधा गया संचयसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघसे तिर्यक्क्षगति और मनुष्यगतिमें इस प्रकार जानना चाहिए—मानकपायमें उपगुक्त हुए जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे कोथकपायमें उपगुक्त हुए जीव विदेश अधिक हैं। उनसे माथा-कपायमें उपगुक्त हुए जीव विदेश अधिक है तथा उनसे छोभकपायमें उपगुक्त हुए जीव विदेश अधिक है। सर्वत्र विदेशका प्रमाण अनन्तर कहा गया होनेसे सुगम है। इस प्रकार द्वितीया-विका अणि समाह हुई।

\$ २१२ जब इस देशामपंक सूत्रसे सूचित हुई प्रथमादिका और चरमादिका श्रीणयांका भी साधनकर उसके बाद संजयसम्बन्धी अल्यबहुत्व कर छेना चाहिए। यथा—देवगितमें
का भी साधनकर उसके बाद संजयसम्बन्धी अल्यबहुत्व कर छेना चाहिए। यथा—देवगितमें
कांधकपायमें अपयुक्त हुए जीव सबसे बोड़े हैं, उनसे मानकपायमें अपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं, उनसे मायाकषायमें अपयुक्त हुए जीव संख्यातनुणों है तथा उनसे छोमकथायमें अपयुक्त
हुए जीव संख्यातनुणे हैं, क्योंकि उनका काछ और उनका प्रयोक समयमें प्रदेश उसी प्रकार
देखा जाता है। यह प्रथमादिका श्रेण है। इसी प्रकार चरमादिका श्रेण भी जाननी चाहिए।
इतनी विशेषता है नरकगितके सम्बन्धसे उसका कथा अनुयगिद्धारों के क्यनके समय कह
आये है तो भी प्रवेशके सम्बन्धसे विशेष प्रमाणके अवधारणद्वारा विशेषक्सरे यहाँपर कथान
करनेसे पुनरक्त दोषका अवतार नहीं होता है। इस प्रकार अल्यबहुत्वके समाप्त होनेपर सातवीं
सूत्रनाथाके उत्तरार्थके अर्थका विशेष ध्याख्यात समाप्त हुआ। अब इस प्रकार उन सात
गाथासूत्रांका व्याख्यान समाप्त होनेपर यहाँपर वथान
स्वातक क्षान करनेके छिये आगोका उपसंहार वाक्य है-

इस प्रकार उपयोगसंज्ञक सातवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

# सिरि-जइनसहाइरियनिरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसाय पा हु ड

तस्स

# सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका

जयधवला

चउट्टाणमिदि अट्टमो अत्थाहियारो

-----

णमो अरहंताणं०

णिडुवियचउड्डाणं पणडुकम्मडुदुइरिवुचेहं। बोच्छामि चउड्डाणं जिष्णपरमेहिं पणमियुण ॥ १ ॥

जिसने अनुभागसम्बन्धी चार स्थानोंको निष्ठापितकर छिया है और जिसने आठ कर्मक्पी दुष्ट शत्रुकी चेष्टाको नष्ट कर दिया है ऐसे श्री जिन परमेष्ठीको प्रणामकर चतुःस्थान अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ ॥ १॥

- ९ १. उवजोगपरुवणाणंतरं किमद्वमेदं चउद्वाणसण्णिदमणिओगदारमोहण्णमिदि
  चे १ वुज्चदे—कोहादिकसायाणमुवजोगो एयवियप्पो ण होह, किंतु एग-वि-तिचउद्वाणमेयभिण्णकतायाणुमागोदयजणिदचादो पादेक्कं चउप्पयारो होदि चि एवंविहस्स अत्थिविसेस्स णिदिरसणोवणयमुक्तिमण्णं पदुष्पायणद्वमेदमणियोगदारमोहण्णं,
  तदाभुदत्यविसेसपदुष्पायणम्म गाहासुचाणमुवरिमाणं पडिचद्वच्तदंसणादो। करो चेव
  चउद्वाणसण्णा एदस्स सुसंबद्धा। लदासमाणादिमेयमिण्णाणं चदुण्डं हाणाणं समाहारो
  चउद्वाणं तप्परुवपायणम्म पीव चउद्वाणमिदि, गोण्णपदणामावलंबणादो। एवमेदेण
  संबंधेणागदस्सेदस्स अणियोगदारस्स विदासणुद्दमेत्य गाहासुचावयारो कीरदे—
  - चउद्वाणे ति अणियोगदारे पुव्वं गमणिज्जं सुनं ।
- २. चउद्वाणे चि जमणिओगदारं कसायपाडुडस्स पण्डारसण्डमस्थाहियाराणं मज्झे अट्टमं तस्सेदाणिमस्थिविद्यासणमहिकीरदे । तस्थ य पुज्वं पटममेव ताव गमणिज-मणुगंतव्वं, ग्रुचं गुण्डराहरियम्रहकमलिणिग्गयमणंतस्थगन्मं गाद्याग्रुपमिदि वुगं होइ । जइ वि एत्य सोलस सुचागाहाओ उविर मणिस्समाणाओ तो वि सुचत्थ-जाइदवारेण तासिमेयचमस्थि चि एयवयणणिदेसो ण विरुज्झदे ।
- § १ ह्यंक्रा—उपयोग अञ्चयोगद्वारके कथन करनेके बाद चतुःस्थान संझावाला यह अञ्चयोगद्वार किसल्बिये आया है पै

समाधान — कहते हैं, कोधादि कथायोंका उपयोग एक प्रकारका नहीं होता, किन्तु कपायोंका अनुभाग एक, दो, तीन और चार प्रकारके भेदोंमें विभक्त है, अतः उसके उदयसे उत्पन्त होनेके कारण कथायोंका उपयोग प्रत्येक चार प्रकारका है इसप्रकार इसप्रकारके अर्थ-विशेषका दृष्टान्तांद्वारा कथान करतेके लिये यह अनुयोगद्वार आया है. क्योंकि आगेके गाथा-सूत्रोंका उस प्रकारके अर्थ-विशेषक कथानके स्मामन्त्र देश जाता है और इसोलिये इस अनुयोगद्वारकी चतुरस्थान संक्षा सुसम्बद्ध है।

ख्वासमान आदि मेदोंमें विभक्त चार स्थानोंका समाहार चतुःस्थान है और उसका कथन करनेवाडा अतुयोगद्वार भी चतुःस्थान है, क्योंकि इस संज्ञाके करनेमें गोण्यपदका अवडम्बन खिया है। इस प्रकार इस सम्बन्धसे प्राप्त हुए इस अनुयोगद्वारका कथन करनेके खिये यहाँ गाथासूत्रोंका अवतार करते हैं—

- चतुःस्थान नामक अनुयोगद्वारमें सर्वप्रथम गाथाद्वत्र जानना चाहिए ।
- § २. कपायप्राभृतके पन्त्रह अर्थाधिकारीमेंसे चतुःस्थान नामका जो आठवाँ अनुयोग-द्वार है, उसका इस समय अर्थ सहित व्याक्यान करते हैं। उसमें 'पुन्त' अर्थान् प्रथम हो गायासूत्र 'गमणिन्ज' अर्थान् जानना चाहिए। यहाँपर सुत्रपदसे तालयं गुणघर आचार्यके पुस्त-कमकसे निकला हुआ अनन्त अर्थ गार्भित गाथासूत्र है यह उक्त कथनका तालयं है। यथि यहाँपर आगे १६ सोवह सुत्रनायाएँ कही जावगी तो भी सुत्ररूप अर्थकी एक जाति है इस अपेका उनमें एकपना है, इसकिय एकचचन निर्देश विरोधको प्राप्त नहीं होता।

## # तंजहा।

- § ३. सुगममेदं पुच्छावक्कं। एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुचाणं जहाकममेसो सरुविगिदेसो—
- (१७) कोहो चउव्विहो वृत्तो माणो वि चउव्विहो भवे। माया चउव्विहा वृत्ता लोहो वि य चउव्विहो ॥१–७०॥
- § ४. एसा ताव पढमा सुचगाहा । एदीए कोह-माण-माया-छोहाणं पादेक्कं चउव्विहचमेनं पहण्णादं । एत्य कोहो चउव्विहो चि वृचे किमणंताणुवंधि-पचक्खाणायवक्खाण-संजल्लणमेएण कोहस्स चउव्विहचमिद्देपेदं, आहो पयारंतरेणे चि ? ण ताव अणंताणुवंधिकोहादिमेएण चउविहचमेत्य विविक्खयं, तहाविहस्स मेद-णिदेसस्स पयिडिविह्सिकादिसु पुव्यमेव सुणिण्णीदनादो उवसिमफ्क्चणाए तप्यडिवद्वस्त-दंसणादी च । किंतु एग-वि-ति-चउहाणमेयभिण्ण-कसायाणुभागोदयज्ञणिदणम-पुद्धिक्वालुगोदयराणिससिसपरिणाममेदण कोहस्स चउप्याप्तमेत्य विचल्चयं, तहाविहमेद-परुवणाए चेव उवस्मिणकाहण गाहासुचाणं पडिवद्वस्तदंसणादो । एवं माण-माया-लोभाणं पि अययदमेटचक्किणवाण्याहेण पयदच्छनेदयरुव्वा ।

### **\* वे** जैसे ।

- § २. यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इसप्रकार प्रच्छाके विषयको प्राप्त हुई गाथासूत्रोंका यह क्रमसे स्वरूपनिर्देश है—
- \* क्रोध चार प्रकारका कहा गया है, मान भी चार प्रकारका है, माया चार प्रकारकी कही गई है और लोभ भी चार प्रकारका है ॥१-७०॥
- § ४ सर्वप्रथम यह पहली सूत्रगाथा है। इस द्वारा कोध, मान, माया और लोभ इनमेंसे प्रत्येककी चार प्रकारके होनेकी प्रतिक्वा की गई है।
- श्वंका—यहाँपर क्रोध चार प्रकारका है ऐसा कहनेपर क्या अनन्तानुबन्धी, प्रत्या-क्यान, अप्रत्याक्यान और संज्वलनके भेदसे चार प्रकारका क्रोध अभिप्रेत है या प्रकारान्तरसे वह चार प्रकारका अभिप्रेत है ?

समाधान—यहाँ अनन्तानुबन्धों क्रोच आदिके भेदसे वह चार प्रकारका विवक्षित नहीं है, क्योंकि उस प्रकारके भेदोंका निर्देश प्रकृतिविभक्ति आदिमें पहले हो अच्छी तरहसे निर्णीत कर आये हैं वचा आतोकी प्रकरणामें उनका सस्वन्ध देखा जाता है। किन्तु कपायोंका अलुआग एक, हो, तीन और चार स्थानोंके भेदसे विभक्त है, अता उसके उच्चने नगराति, पृथिवीराजि, बालुकाराजि, उदकराजिके ससान परिणामोंके भेदसे कोधके चार प्रकार यहाँ विवक्षित हैं, क्योंकि उस प्रकारके मेद्देषिक क्षत्रमें हो उपरिम्म गायासूत्रांका सम्बन्ध देखा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और क्षेत्रके भी अप्रकृत भेदचतुष्कके निवारणद्वारा प्रकृत भेदचतुष्कके किवारणवारा प्रकृत भेदचतुष्कके विवारणवारा प्रकृत

५ ५. एत्थ कोहो दुविहो—सामण्णकोहो विसेसकोहो चेदि । तत्थाणंताणुवंधि-आदिविसेसविवक्खाए विणा जं सन्त्रविसेससाहारणं कोहसामण्णं तं सामण्णकोहो णाम, तिव्ववरीदसरूवो विसेसकोहो चिं भण्णदे, अणंताणुविध्यादिविसेसविवक्खा-णिवंधवादो । एत्थ वृण सामण्णकोहोक्खाए चर्ठव्यद्वसमेदं एरूविदं, अणंताणुविध-आदिविसेसप्पायक्खाणकोहाणभेदा चर्ठव्यद्वाणुवर्यक्षादेविसेसप्पायक्खाणकोहाणभेपाद्वाणदिहारेण वि-ति-चउद्दाणाणं चेव संभवदंसणादो । ततः संगृहीताचेषविश्वेषकणं कोधसामान्यमाधित्य चातुर्विध्यमेतद्वयवस्थितमित सक्तं । एवं मानादीनामिप वाव्यस् ।

# (१८) णग-पुढवि-वालुगोद्यराईसरिसो चउव्विहो कोहो ।

सेलघण-अट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥२-७१॥

§ ६, एसा विदियगाहा। एदीए कोइ-माणकसायाणं णिदिससणोवणयणब्रुहेणँ पादेक्कं चउण्डं भेदाणं णामणिदेसो कत्रो। तं जहा—'णग-पुद्ववि॰' एवं मणिदे राइसइस्स सरिससइस्स च पादेक्कमिंडसंबंधं काद्ण णगराहसिरसो पुद्वविराइसिरसो वालअराहसिरसो उदयराइसिरसो चेंद्रि कोहो चउन्विही होदि चि सचस्थाममस्थणा

\* कोघ चार प्रकारका है—नगराजिसदृष्ठ, पृथिवीराजिसदृष्ठ, वालुकाराजि-सदृष्ठ और उदकराजिसदृष्ठ । मान भी चार प्रकारका है—शैलघनसमान, अस्थिसमान, दाल्समान और लगासमान ॥२-७१॥

६ . यह दूसरी गामा है। इसमें कोजकवाय और मानकपायके उदाहरणद्वारा प्रत्येक-के चार भेदीका नामतिस् किया गया है। यथा—पग-पुदिविं ऐस्ता कहनेपर 'राजि' अच्छा और 'सहुव' अब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके नगराजिसहुव, प्रथिवीरासहुव, बालुकाराजिसहुव और उदकराजिसहुव कोच चार प्रकारका है इस प्रकार सुपके अर्थका समयवें

<sup>§</sup> ५. यहाँपर कोध दो प्रकारका है—सामान्य कोध और विशेष कोध । उनमें से अवन्तातुबन्धी आदि विशेषकी विषक्षा विना जो सब विशेषों साधारण कोध सामान्य हैं बह कोध सामान्य कहाजाता हैं और उससे विशेषकी विषक्षा किया कोध कहा जाता है, क्यों कि अवन्तातुबन्धी आदि विशेषकी विषक्षातिमित्तक हैं, परन्तु यहाँपर सामान्य कोधकी अपेक्षासे यह चार प्रकारका कहा है, क्यों कि अवन्तातुबन्धी आदि विशेषकी खुक्तासे प्रत्येक उनकी चार प्रकारसे उपलब्ध सामान्य हो हो है, क्यों कि अनन्तातुबन्धी आदि विशेषकी खुक्तासे प्रत्येक उनकी चार प्रकारसे उपलब्ध सामान्य हैं हो हो स्थान, त्रिक्यान और चतुःस्थानस्थ अनुमानको हो उस्पित्त हो सामान्य कोधकी अवश्रास अपने समस्त विशेषों हा संग्रह किया है है छि छाणवा के कोधसामान्यका आव्यक्तर कोधकी चल्ला व्यवस्थित है यह ठीक ही कहा है। इसी प्रकार मानाविक है विषयों में कहा करना लाहिय मानाविक है विषयों में क्रांत करना लाहिय मानाविक है विषयों भी कथन करना लाहिय मानाविक है विषयों में क्रांत करना लाहिया मानाविक है विषयों में क्रांत करना लाहिया मानाविक है विषयों में क्रांत करना लाहिया सानाविक है विषयों से क्रांत करना लाहिया मानाविक है विषयों में क्रांत करना लाहिया मानाविक है विषयों में क्रांत करना लाहिया है विषयों से क्रांत करना लाहिया है।

१. ता॰प्रतौ सेसो कोहो [ दि ] ति इति पाठः । २, ता॰प्रतौ णिदरिसणोवमूहेण इति पाठः ।

कायच्या । तत्य णगराइसिरिसो चि बुचे पञ्चदिसिलामेदसिरिसो कोइपरिणामो घेचच्यो । एदं सञ्चकालमविणाससाधम्मं पेक्सियुण णिदिरिसणं भणिदं । जहा पञ्चदिसिलामेदो केण वि कारणंतरेण समुञ्भूदसस्यो पुणो ण कदाहं पयोगंतरेण संघाणमामाञ्चह, तदबत्यो चेव चिद्वदि । एवं जो कोइपरिणामो कस्स वि जीवस्स कम्दि वि पुरिसविसेसे समुप्पणो ण केण वि पयोगंतरेणुवसमं गच्छह, णिप्पडिकारो होद् ण तम्मि भये तहा चेवावचिद्वदे, जम्मंतरं पि तज्जणिदसंसकारो अणुवंघदि, सो तारिसो तिच्यपरो कोह-परिणामो णगराइसरिसो चि भण्णदे ।

§ ७. एवं पुढिवराइसिरसो वि वचन्वो । णवरि पुण्विन्छादो एसो मंदाणुभागो, चिरकालमविद्वदस्स वि एदस्स पुणो पयोगंतरेण संघाणुबलंमादो । तं जहा— मिम्हकाले पुढिविमेदो पुढवीए रसम्बयेण फुर्डुनीए पयद्वो । पुणो पाउसकाले जल-एवाहेणाव्िज्ञसाणो तक्खणमेव संघाणमागच्छ । एवं जो कोहपरिणामो चिरकाल-मविद्विद वि संतो पुणो वि कारणंतरेण गुरूवर्सादिणा उवसमभावं पिडवजिद सो तारिसो तिन्वपरिणामोचे पुढविराइसिरसो चि विण्णायदे । एत्य उभयत्य वि गहस्तो अवयवविममणप्ययमेदणायवाज्ञो चेत्व्वो ।

 ८. तहा वालुगराहसिस्सो चि वुचे णदीपुल्लिणादिसु वालुगरासिमज्झ-करना चाहिये । उनमेंसे नागराजिसदृश ऐसा कहनेपर पर्वविशिळाभेदसदृश क्रोध परिणाम लेना

करना चाहिय। उनमेंस नागराजिसदृद्दा ऐसा कहनेपर पचनीशलाभेद्दसदृदा कीय परिणास लेना चाहिए। सर्व कालों में अविनाशस्य सायम्यंको देखकर यह उदाहरण कहा है। डी पर्वत-शिलाभेद किसी भी दूसरे कारणसे उत्तम होक पुनः कभी भी दूसरे उपायद्वारा सन्यानको प्राप्त नहीं होता, वदवस्य ही बना रहता है। इसी प्रकार जो कीय परिणाम किसी भी जीवके किसी भी पुरुषिवरोगे उत्पन्न होकर किसी भी दूसरे उपायसे उपशमको नहीं प्राप्त होता है, अतीकार रहित होकर उस भवमें उसी प्रकार बना रहता है, जन्मान्तरमें भी उससे उत्पन्न हुआ संस्कार वना रहता है, वह उस प्रकारका तीव्रतर कोथपरिणाम नगराजिसदृद्दा कहा जाता है।

९०. इसीप्रकार प्रथिवीराजिसदृश कोधका भी व्याख्यान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पूर्वके कोधले यह मन्द्र अनुभागवाला है, क्योंकि जिरकाल तक अवस्थित होने पर भी इसका पुनः दूसरे उपायसे सन्धान हो जाता है। यथा—भीप्रमकाल्ये पृथिवीको से हुआ अर्थात् पृथिवीको रसका ख्रय होनेसे वह भेदरूपसे परिणत हो गई। पुनः वर्षोकाल्ये जलके प्रवाह के स्वाह है वह दूसरे सरकर उसी समय संधानको प्राप्त हो गई। इसीप्रकार जो कोधपरिणाम जिरकाल तक अवस्थित रहकर भी पुनः दूसरे कारणसे तथा गुरुके उपदेश आदिसे उपयामभावको प्राप्त होता है वह उस प्रकारका तीन्न परिणामभेद पृथिवीराजिसदृश जाता जाता है। यहाँ स्वाह ती संख्योंपर भी 'राजि' शब्द अवयवके विच्लित होनेस्प भेद पर्यायका वाचक लेना चाहिए।

§ ८. उसीप्रकार 'वालुकाराजिसदृश' ऐसा कहनेपर नदीके पुलिन आदिमें वालुका-

१ ता॰प्रतौ सं [बं] भाणुवलंभादो इति पाठ.।

सम्राहुदरेहासमाणो कोहो ति घेतच्यो। एदमप्पयस्कालावट्टाणं पेक्स्वयूण भणिदं। तं जहा—णदीपुलिणादिसु वालुअरासिमज्झे पुरिसप्पयोगेणण्णदरेण वा केणिच कारणजादेण सम्राहुद्दा रेहा जहा पवणाभिघादादिणा कारणंतरेण लडुमेव पुणो सममावं गच्छिद एवं कोहपरिणामो वि मंदुरुथाणो गुरूवएसपवणपेन्छिदो संवो सच्चलडुमेवोवसमं गच्छमाणो वालुगराहसरिसो ति भण्णदे।

§ ९. एवधुदयराइसिंसो वि कोहो अणुगंतव्यो । णविर एदम्हादो वि मंद्रयराणु-मागो थोवयरकालावट्टाणो च सो गहेयव्यो, पाणीयमज्झसधुद्विदाए रेहाए पयोगंतरेण विणा तक्खणमेव विणासदंसणादो । एत्य उदयत्थ वि राइसहो रेहापजाय-वाचओ घेचव्यो । एवं कोहस्स चउण्हं द्वाणाणमवट्टाणकालस्स थोवबहुचमस्सियुण णिदिस्योगेवणयणं कदं । एवं माणस्स विजयत्व उत्पाणं गाहापच्छद्वाणु-सारेणाणुगमो कायव्यो । णविर सेलल्या एवं मणिदे सिलायंमसमाणो माणो चि घेचव्यो, समाणसहस्स पादेकममिसंबंधावलंबणादो । अतिस्तवध्मसाणो माणो चि यत्रवार्याद्विस् । एवमस्थि-दारु-स्वतासामानामप्यथीं वाच्याः । सर्वत्र च स्तव्यवा-रुप्तपादितम् । एवमस्थि-दारु-स्वतासामानामप्यथीं वाच्याः । सर्वत्र च स्तव्यवा-रुप्तपादितम् । सर्वत्र च स्तव्यवा-रुप्तपादितम् । सर्वत्र च स्तव्यवा-

राशिके सम्य उत्पन्न धुई रेखाके समान क्रोध ऐसा प्रहुण करना चाहिए। यह अल्पतर काल तक रहता है इसे देखकर कहा है। यथा—नदीके पुलिन आदिमें वालुकाराशिके सध्य पुरुषके प्रयोगसे या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई रेखा जैसे हवाके अभिघात आदि दूसरे कारण-द्वारा शोग ही पुनः समान हो जाती है अर्थात् रेखा मिट जाती है। इसीप्रकार क्रोधपरिणाम भी मन्दरूपसे उत्पन्न होकर गुरुके उपदेशरूपी पननसे प्ररित होता हुआ अतिशोध उपशमको प्राप्त हो जाता है। वह क्रोध वालुकाराजिके समान कहा जाता है।

# (१६) वंसीजण्डुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती। अवलेडणीसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा॥३-७२॥

§ १०. एसा तदियगाहा मायासंबंधीणं चउण्हं ठाणाणं णिद्रिसणोवणयदुवारेण पदुप्पायणहुमागया । तं जहा—'वंसीजण्डुगसिरित' चि बुत्ते वेलुवमूल-जरहवंकंकुरगंदि-सिस्सी पढमा माया चि घेचच्वं । एदं च वंकभावरस णिप्पडियारचमस्सियूण पर्कविदं । यथैव हि वेणुमूलप्रन्थियं शांविका चित्रं । पर्वं च मायापरिणामोऽप्यतितीव-ककमावपरिणतो निरुपक्रम इति । तहा 'मेंहविसाणसिरित' चि विदिया मायावरथा । एसा पुञ्चिक्लादो मंदाणुभागा, मेषविषाणस्यातिविक्तवक्रतराकारेण परिणतस्याप्यित्वतापादिमिश्वायानत्रैः प्रगुणीकर्तुं अक्यत्वात् । तथा गोमूत्रसदृश्ची अवलेहनीसमाना च माया यथाकम् वक्रमावस्य हानितारतस्ययोगाहक्तच्येति । तत्रावलेहनी नाम दन्त-धावनकाष्रपष्टिजिक्षास्वस्यकोधनी वा ग्रहीतच्या ।

(२०) किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो। हालिहवस्थसमगो लोमो वि चउठिवहो भणिदो॥४-७३॥

९ ११. एसा चउत्थगाहा लोमस्स चउण्हं ठाणाणं भिदरिसणपरूवणद्रमागया ।

\* माया भी चार प्रकारकी कही गई है—बाँसकी जड़के सदृश, मेदेके सींगके सदृश, गोमूत्रके सदृश और अवलेखनीके सदृश ॥३–७२॥

§ २०. यह तीसरी गाथा मायासम्बन्धों चार स्थानोंके उदाहरणके निर्देश द्वारा कथन करनेके िव्ये आई है। यथा— वंसीजण्डुनासरिसी ऐसा कहनेपर बाँसको जडकी पुरानी कठोर देदी-मेदी अंकुरयुक गाँठके सदृश पहली माया होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसके देदानके तिश्रतीकारपनेका आश्रयकर उक्त उदाहरण दिया है। जैसे बाँसके जडको गाँठ नह होकर तथा शांण होकर भी सरल नहीं की जा सकती है इसी प्रकार अति तीत्र वक्रमावसे परिणत मायापरिणाम भी निक्षकम होता है। उसी प्रकार भेदिबसाणवरिसी अर्थान मेहेक सीगके सदृश मायाकी दूसरी अवस्था है। यह पूर्वकी मायासे मन्द अनुभागवाली होती है, क्योंकि अविविद्धत वक्रतरूपसे परिणत हुए भी भेट्रेके सीगको अन्तिक तथा आहि दूसरे उपायोद्धारा सरल करना शक्य है। तथा गोमूजसवृश और अवलेखनीसदृश मायाका कमसे वक्रमावके हानिके तारतन्थके सम्बन्धसे कथन करना चाहिए। यहाँपर अवलेखनी पदसे दाँतींको साफ करनेवाला लक्कीका दुकड़ा विदेश अर्थान् दातुन या जीभके सलका शोधन करनेवालो करनेवा वाहिए।

 अंभ भी चार प्रकारका कहा गया है—क्विमरागके सदृश, अक्षमरुके सदृश, पांबुलेयके सदृश और हारिद्रवस्त्रके सदृश ॥४-७२॥

§ ११. यह चौथी गाथा छोभके चार स्थानोंके उदाहरणोंके कथन करनेके छिये आई

१. ता॰प्रतौ चउट्ठाणाणं इति पाठः ।

तं जहा—क्रामिरागो नाम क्रीटिविशेषः । स किल यहर्णमाहारविशेषमभ्यवहार्यते तहर्ण-मेव स्वमितिरलक्षणमात्मनो मलोत्सर्गद्वारेणोत्सृजति, तत्स्वाभाज्यात् । तेन च स्वेण वक्षान्तराण्यनेकवर्णानि महार्घाणि च तंतुवायै रूपन्ते । तेषां स वर्णरागो यद्यपि जलकल्डशसहस्रेणाज्यवज्ञिमधारेण प्रकाल्यते, क्षारोदकैर्बहुविशैः क्षायते तथापि न अक्यते विरुलेषयितुं मनागपि, अतिनिकाचितस्वरूपत्वात् । किं बहुना, अन्निका दक्षमानस्यापि तद्वुरक्तस्य वस्तस्य भस्मसाद्भावमापन्नस्य स वर्णरागोऽप्रहेयत्वात्त्यै-वावतिष्ठते । एवं लोभपरिणामोऽपि यस्तीवतरो जीवस्य हृदयवर्ती न अक्यते परासद्दतुं स उच्यते क्रिमरागरक्तसमक इति ।

- § १२. तथान्यो लोभपर्यायोऽस्मान्निकृष्टवीर्यस्तीवावस्थापरिणतोऽभमलसमयि-तन्यः "स्थचकस्य शकटतुम्बस्य वा धारणं काष्ठमश्रमित्युच्यते । तस्य मलमश्रमलं । अशांजनरनेहार्ष्ट्रितमपीमलं इति यावत् । तद्ययैवातित्वकणत्वान्न शक्यते सुखेन विश्लेषयितुं तथैवायमपि लोभपरिणामो निधक्तरेपण जीवहृदयमवगाढो न विश्लेपयितुं शक्य इति ।

- § १२. तथा अन्य छोभ निकुष्ट वीर्यवाला और तीज्ञ अवस्थापरिणत होता है, वह अञ्चस्तल से सदृश कहा जाता है। "" रथके चकेका या गाड़ीके तुम्बको घारण करनेवाली ककड़ी अझ कहलाती है और उसका मल अञ्चसल है। अञ्चाजनके स्नेहसे गीला हुआ मपीसल यह उक्त कथनका तात्र्य है। उसे जैसे अति चिक्कण होनेसे सुखपूर्वक दूर करना प्रास्य नहीं है उसी प्रकार यह भी लोभपरिणाम नियत्तस्वरूप होनसे जीवके हृदयमें अवगाइ होता है, इसलिए उसे दूर दरमा शक्य नहीं है।
- § १३ तीसरा लोभका प्रकार धूलके लेपके सदृश कहा जाता है। जिस प्रकार पैरमें खगा हुआ धूलिका लेप पानीके द्वारा धोने आदि उपायोंद्वारा सुखपूर्वक दूर कर दिया जाता

है। यथा—कृमिराग कीटविशेषको कहते हैं। वह नियमसे जिस वर्णके आहारको ग्रहण करता है वह उसी वर्णके अति चिककण डोरेको अपने मळके त्यागनेक द्वारसे निकालजा है, क्ष्में कि उसका वैसा ही स्वमान है। और उस सुरद्वारा जुलाहे अति कीमती अभेद वर्णको काना बस्त्र करा जे कि हम रे कि कि कि नियास कि कि नियास कि साम प्रकार कराने हैं। उनके उस वर्णके रंगको यथि हजार कलशोंकी सतत धारा द्वारा प्रश्नालित किया जाता है तो भी उसे थोड़ा भी दूर करना शक्य नहीं है, नयाँकि वह अति निकाचित्रकर होता है। वहत कहनेसे स्था, अभिनेसे कलावे जानेपर भी भस्यपनेको मास हुए उस कृमिरागसे अनुरक्त हुए वस्त्र के उस वर्णका रंग क्ष्मी भी छुटने योग्य न होनेसे बैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार जीवके हुर्द स्थें स्थित अतितीत्र जो लोभपरिणाम भी छुश नहीं किया जा सकता वह कृमिरागके रंगके सनुश्र कहा जाता है।

१. ता∘प्रतौ⊸तुम्बस्यावघारण इति पाठु।

मन्दायमानस्वभावो न चिरतरकालमवतिष्ठते । पूर्वस्मादनन्तगुणहीनसामर्थ्यः सन् कियन्मात्रादपि कालादल्पेनापि यत्नेनापैतीति ।

- ६ १४. मन्दतरस्तु लोमस्य तुरीयोऽवस्थाविधेषी हारिद्रवस्नसमक इति व्यव-दिश्यते । हरिद्रया रक्तं वस्नं हारिद्रं, तेन समी हारिद्रवस्नसमकः । यथैव हरिद्राद्रव-रंजितस्य वस्तस्य स वर्णरागो न चिरं तत्राविष्ठिते, वातातपादिभिरभिद्दन्यमानमात्र एवोङ्गीयते । एवमयं लोमप्रकारो मन्दतमानुमागपरिणतत्वान्न चिरमात्मन्यविष्ठिते, क्षणमात्रादेव विश्लेषित्वार्वित । तदेवं प्रकर्षाप्रकर्षवत्तीत्र-मन्दावस्थाभेदभिन्नत्वाङ्कोमोऽ-पि चतर्विभो मणित इति गाथार्थः ।
- (२१) एदेसिं ट्राणाणं चदुसु कसाएसु सोबसण्हं पि। कं केण होइ अहियं ट्रिदि:अणुभागे पदेसमो॥५-७४॥
- § १५. समनंतरिविद्यानामेषां स्थानानां षोडश्रमेदिमन्तानां स्थित्यनुभव-प्रदेशैरन्यवहुत्वनिर्धारणार्थमिदं स्त्रमारम्यते । तद्यथा—'एदेसि ट्ठाणाणं' एतेषा-मनन्तरिनिर्दिष्टानां स्थानानामित्यर्थः । 'चतुसु कसाएसु' चतुर्षु कषायेषु प्रत्येकं चतुर्भेद-भिन्नत्वात् षोडश्रसंख्यावच्छिन्नानामित्यर्थः । 'कं केण होइ अहियं' कं द्वाणं केण द्वाणेण सह सण्णियासिज्ञमाणं द्विदि-अणुभाग-पदेसेहिं हीणमहियं वा होदि ति पुच्छा-

- \$ ११. तथा छोभक्ती मन्दतर चौथी अवस्थाविशेष है। वह हरिद्रावस्त्रके समान कहा गया है। हिल्हींसे रंगा गया वस्त्र हारिद्र कहळाता है। उसके समान हारिद्रवस्त्रसदृश कहळाता है। जैसे हलिदींके द्रवसे रंगे गये वस्त्रका वह वर्णरंग चिरकाळ तक नहीं ठहरता, वायु और आतम आदिके निमित्तसे हो वह जाता है। इसी प्रकार यह छोभका भेद मन्दत्रम अनुभागते परिणत होनेके कारण चिरकाळ तक आत्मामें नहीं ठहरता, क्षणमात्रमें ही दूर हो जाता है। इस प्रकार प्रकर्ष और अप्रकर्षणां और मन्द अवस्थाके भेदसे विभक्त होनेके कारण छोम भी चार प्रकारका कहा गया है यह इस गाथाका अर्थ है।
- \* चारों कषायोंके इन सोलह स्थानींमें स्थिति, अनुमाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा कीन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कीन स्थान हीन होता है :।५-७४।।
- § १५. समनन्तर कहे गये सोळह स्थानोमें विभक्त इन स्थानोके स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्यका कथन करनेके लिए इस सूत्रका आरम्भ करते हैं। यथा—'प्रदेसि हाणाण' इन समनन्तर पूर्व कहे हुए स्थानोंके यह उक्त कथनका तात्यवे हैं। 'चतुमु समापनुं चार कथानोंके प्रत्ये के चार मेदोंमें विभक्त होनेके कारण सोळह संस्थारूप यह उक्त कथनका तात्यवे हैं। 'के केण होरू अहिय' कीन स्थान किस स्थानके साथ सिकिक्षं को प्राप्त होता हुआ 'स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा होन होता है या अधिक होता

है, वह चिरकाल तक नहीं ठहरता है, उसीके समान उत्तरोत्तर मन्दस्वभाववाला यह लोभका भेद भी चिरकाल तक नहीं ठहरता है। पिछले लोभसे अनन्तगुणी हीन सामर्थ्यवाला होता हुआ कुछ ही कालमें थोड़ेसे भी यत्नसे दूर हो जाता है।

णिदेसो कदो होइ । तत्य हिर्दि पहुच सन्वेसि हाणाणं हीणाहियभावगवेसणा णित्य । किं कारणं ? सन्वेसु हिदिविसेसेसु अप्यप्यणो चउण्हं हाणाणमविसेसेण सम्रुवलंमादो । तं जहा—चालीससागरोवमकोडाकोडिमेचकसायुक्तस्सिहिद वंधमाणस्स चरिमहिदि- एम-वि-चउड्डाणविसीसददेससञ्चादिपरमाण् सन्वे वेव लम्भीतं, आवाहा-वाहिराणंतरज्ञहण्णदिसीए वे तीसमविसेसेण संभवो । एदेण कारणेण मुने हिदिमसियुणं पयदत्थपरिममाणा ण कया । एगद्वाणाणुआगो उक्तस्सिहिदीए वि लम्भह चाणाणुआगो सामो जहण्णदिसीए वि लम्भह चि एसी नहा ण पर्वेतरस मुच्यास्साहिप्यायो चि मणिदं होइ । संपित अभाग-वेसे समस्सियुण सत्याण-परत्याणकमेण पयदद्वाणाण-मण्यावहजपन्वणं गाहासच्चपंत्रभ्रमणसरामी—

(२२) माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो। हीणा च पदेसमो ग्रुणेण णियमा अर्णतेण ॥६-७५॥

५१६. एसा सुचगाहा माणस्स लदासमाणद्वाणं चेच्ण पदेसग्येग सत्थाणप्पा-बहुअपरिक्खणद्वमोहण्णां । तं कथं ? 'माणे' माणकसाए । किंविषे ? 'लदासमाणे'

हैं इस प्रकार यहाँ पुच्छाका निर्देश किया गया है। उनमेंसे स्थितिकी अपेक्षा सभी स्थानोंक हीन-अधिकपनेका असुसन्धान नहीं है, क्योंकि सभी स्थितिविदेशों में अपने-अपने चारों स्थान विना विदेशवार्क पाये जाते हैं। यथा—कपायोंकी चालोस कोड़ाकोड़ी सारारोपम स्थितिको वाँपनेनाले जीवके अन्तिम स्थितिमें एकस्थानीय, हिस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु-स्थानीय विदेशवाले लिये हुए देश्याति और सक्याति सब प्रकारक परमाणु पाये जाते हैं तथा आवाशों के वाहको समन्यत उपन्य स्थितिमें भी वे अविदेशकरणे सन्भव हैं। इस कारणके सुत्रमें स्थितिक अपेक्षा प्रकृत अर्थको प्रवेषणा नहीं की नहीं हैं। एकस्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी आप्त होता हैं जी तथा हैं। एकस्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी आप्त होता हैं जी तथा हैं। एकस्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी आप्त होता हैं और चतु-स्थानोय अनुभाग जपन्य स्थितिमें भी आप्त होता हैं और चतु-स्थानोय अनुभाग जपन्य स्थितिमें भी आप्त होता हैं अर्थ उत्कृष्ट स्थानके अर्थ प्रस्थान की स्थान करने स्थानोंक अल्पबहुत्यका क्षम करने किये नायासूत्रके प्रवस्थान अनुसरण करते हैं—

लताके समान मानमें उत्कृष्ट वर्गणा अर्घात् अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा जघन्य वर्गणासे अर्थात् प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणासे प्रदेशींकी अपेका नियमसे अनन्तगुणी हीन हैं। किन्तु अनुभागको अपेका जघन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा नियमसे अनन्तगुणी अधिक हैं॥६–७५॥

१६. यह सूत्रगाया मानके छतासमान स्थानको प्रहणकर स्वस्थान अल्पबहुत्वकी
परीक्षा करनेके लिए आई है।

शंका---वह कैसे ?

१. ता • प्रती संमनुबन्धं मादो इति पाठः । २. ता • प्रती परिरन्खणह्मो इण्णा इति पाठः ।

ख्दासमाणद्वाणाविद्वेदे जाव 'उक्स्सा वग्मणा' वरिमफ्हयचिरमवग्गणा ति वृत्तं होइ । 'जहण्णादो होणा च पदेसम्मे' अणुभागं पेक्सियूण जा जहण्णवग्मणा पदमफ्हयादि-वग्मणा तनो णिरुव्रुक्ससवग्गणा पदेसम्मेण होणा होदि ति वृत्तं होइ । केनियमेनेण होणा ति वृत्तं होइ । केनियमेनेण हिक्काणा होदि ति गहेयच्या । किं कारणं ? लदासमाणजहण्णवग्मणादो अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणं सिद्धाणंतभाम-मेनफ्हयाणं उवरि गंत्रण एगं पदेसगुणहाणिद्वाणंतमुण्यान्याणां गंत्रण तस्सेवप्यणो उक्कस्तवग्मणा होदि । एवं होदि क्रि काद्युक्कस्तवग्मणा ज्ञण्णवग्मणादो पदेसगं पेक्सिय्गणांतगुणा त्राणा व्यवज्वहण्णवग्मणातगुणा होपि क्षियाणांतगुणा विच्चा । कथमेदं सुनेणागुवहरूयगणादो उक्कस्तवग्मणा जिच्छपणाणंतगुणा विच्चा । कथमेदं सुनेणागुवहरूयवहन्यत्व ? ण, 'हीणा च पदेसमं' ति एत्यतण 'व' तहेण पदेसमं पेक्सिय्युक्त यवलन्य ? ण, 'हीणा च पदेसमं' किय्वत्य (व' त्वे सुन्यसंवंधावलंक्यादो । एवं सेसपण्णारसण्ड वि हाणाणमप्त्यपणो ज्ञक्ष्यान्याभे विच्यायाओ घेन्ण सत्याणेणा स्विष्यामा कायच्यो ।

समाधान— 'माणे' अर्थात् मानकषायमें। किस प्रकारके मानकषायमें? खताके समान स्थानसे युक्त मानकषायमें। 'उनकस्सा बस्मणा' उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात् अन्तिम स्थांकको अनिवस वर्गणांके प्राप्त होत तक यह उक्त कथनका वात्त्य है। 'जहण्यादी हीणा व पदेसरों—अञ्जामाको अपेक्षा जो जपन्य वर्गणा है अर्थात् प्रथम स्थांकको आति वर्गणा है उससे विवक्षित उत्कृष्ट वर्गणा प्रदेशोंको अपेक्षा हीन होती है यह उक्त कथनका वात्त्य है। कितने प्रमाणमें हीन होती है ऐसी आर्थका होनेपर 'गुणेण णियमा अर्णतेण' अर्थात् नियमसे अन्तरगुणी होन होती है ऐसी आर्थका होनेपर 'गुणेण णियमा अर्णतेण' अर्थात् नियमसे अन्तरगुणी अभ्वत्य वर्गणासे अस्वत्य वर्गणासे अस्वत्य वर्गणा अर्थका समान अप्याप्त अस्वत्य वर्गणा अर्थका समान प्रमाणके उत्तर जाक्त एक्त प्रमान अर्थका समाना उत्तर होती है। पुतः इस विधिसे अन्तरगुणे और सिद्धोंके अनन्य वर्गणासे अर्थको अर्थका होती है। इस प्रकार होती है ऐसा समझकर उन्कृष्ट वर्गणा जपन्य वर्गणासे प्रदेशोंकी अपेक्षा अपक्षा तो प्रकृत जपन्य वर्गणाही होती है इसमें सन्देह नहीं है। अतुभागकी अर्थका तो प्रकृत जपन्य वर्गणाही उत्कृष्ट वर्गणा नित्रवयसे अनन्तरगुणी है एसा यहाँ प्रकृत जपन्य वर्गणाही राहिए।

समाधान — नहीं, क्योंकि 'होणा व पहेसागे' इस प्रकार यहाँ आये हुए 'च' शब्दसे प्रदेशोंकी अपेक्षा पूर्वोक्त गुणकारके क्रमसे हीन होती है, परन्तु अनुभागकी अपेक्षा उसी गुणकारके क्रमसे अपिक होती है इस प्रकार यहाँ सुत्रका अर्थक साथ सम्बन्धका अवस्वन किया गया है। इसी प्रकार होप पन्द्रह स्थानोंकी अपनी-अपनी जघन्य और उन्क्रष्ट वर्गणाओं-को प्रदालकर स्वस्थानकी अपेक्षा सिक्किक करना चाहिए।

विश्लेषार्थ--मानकषायमें चार प्रकारका अनुभाग पाया जाता है। उसमेंसे छताके

- १ १७. संपित्त माणस्स चउण्हं हाणाणं परत्थाणप्पाबहुअपरूवणह्मुविरमगाहा-स्रुत्तमोइण्णं—
- (२३) णियमा लदासमादो दारुसमाणो अणंतगुणहीणो।

सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणंतेण ॥७-७६॥

१८. पुञ्चसुचादो माणग्गहणिमहाणुनद्वहे, पदेसग्गेणे ति च, तेणेवमिहसंबंधो कायच्जो। णियमा णिञ्छएण लदासमाणादो माणादो दारुअसमाणो माणो पदेसग्गे- णाणंतगुणहीणो होदि ति। एसो पुण एत्य भावत्थो——उदासमाणसव्यदेसपिँडादो दारुअसमाणसव्यदेसपिँडादो दारुअसमाणसव्यदेसपिँडा अणंतगुणहीणो ति। किं कारणं? लदासमाणजहण्ण- वन्गणादो दारुअसमाणजहण्णवग्गणा पदेसग्गावस्वाए अणंतगुणहीणा। पुणो लदा-समाणविदियवग्गणा अणंतगुणहीणा। एवमण्णे विधिणा गंतूण लदासमाणुकस्सवग्गणादो दारुअसमाणुकस्सवग्गणादो प्रवाणि प्रवाणि अणंतगुणहीणा। प्रवाणि प्रवाणि स्वाचिं । विद्वाण लदासमाणसव्यदेसपिँडादो दारुअसमाणसव्यपदेसपिँडो अणंतगुणहीणो ति सिद्धं। ण च तत्थतणफह्याणं बहुत्तमवलंविय पयदविवज्जासणं

समान अनुभागमें प्रदेशों और अनुभागकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पवहुत्वकी क्या व्यवस्था है इसका यहाँ सूत्र गाथा द्वारा स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मानकपायके क्षेप तीन प्रकारके अनुभागमें क्या कोषकषाय गयावकाय और ठोमकषायके प्रत्येक पार-चार प्रकारके अनुभागमें इस प्रकार सव मिठाकर पन्द्रह प्रकारके अनुभागमें प्रदेशों और अनुभागकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए।

§ ९७. अब मानकपायके चारों स्थानोंके परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके छिये आगोका गाथासत्र आया हैं—

लता समान मानसे दारु समान मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्त-गुणा द्वीन हैं। श्रेष मान अर्थात् अस्थिसमान और शैलसमान मान भी क्रमसे अर्थात् पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा आगे-आगेका मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणा होन हैं।।७–७६।।

§ १८ पिछले गाथासूत्रसे प्रकृतमें 'मान' पदकी अनुष्टृत्ति कर लेनी चाहिए और 'पदेसमोण' पदकी भी अनुष्टृत्ति कर लेनी चाहिए, उसके अनुसार इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए—'णियमा' अर्थात् निरुच्यसे ल्वासमान मानसे दारुसमान मान प्रदेशों की जपेक्षा अनन्त-गुणा हीन होता है। इसका प्रकृतमें यह भावां है कि उताके समान समस्य प्रदेशिपछले दारुके समान समस्य प्रदेशिपछले दारुके समान समस्य प्रदेशिपछले दारुके समान समस्य प्रदेशिपछली हारुके समान समस्य प्रदेशिपछली होते हैं। तथा ल्वाके समान समस्य वर्गणा प्रदेशिपछली स्थान दूसरी वर्गणासे दारुके समान दूसरी वर्गणासे दारुके समान दूसरी वर्गणासे दारुके समान उत्कृष्ट वर्गणा अनन्तनगुणी होन होती है। इस प्रकार इस विचिस्ते जाकर लताके समान दूसरी वर्गणा अनन्तनगुणी होन होती है। इस प्रकार इसे होते हैं। इस प्रकार होनेकी ज्यवस्था है, इसिक्वे ल्वाके समान समस्य प्रदेशिपछले सावके समान समस्य प्रदेशिपछले सावके समान समस्य प्रदेशिपछले आनन्तगुणाहोन है यह सिद्ध हुआ। किन्तु वहाँके स्पर्यक्रों व बहुत्यमे-

जुत्तं, दोसु वि द्वाणेसु अप्पप्पणो आदिवग्गणपमाणेण दिवहृगुणहाणिमेत्रेसु संतेसु तत्य फहयगुणगारस्स पयदविवन्जासणं पढि सामध्याभावादो ।

५ १९. संपिह जहा लदासमाणादो दारुअसमाणो अर्णतगुणहीणो जादो, एवं दारुअसमाणसञ्चपदेसपिंडादो अत्यसमाणसञ्चपदेसपिंडादो अत्यसमाणसञ्चपदेसपिंडाते अर्णतगुणहीणो । तत्तो वि सेल्समाणसञ्चपदेसपिंडाते अर्णतगुणहीणो ति एदस्सत्यिविसेसस्स पदुप्पायणहुं गाहा-पञ्छत्विशेसो, 'सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अर्णतेणे' ति वुचे सेसाणमणुमान-हाणाणं जहाकमं पदेसग्गेणाणंतगुणहीणत्तिद्धीए जहावुचेण णाएण णिव्वाह-मवर्तमादी ।

# (२४) णियमा बदासमादो अणुभागमोण वम्मणमोण । सेमा क्रमेण अहिया युगेण णियमा अणंतेण ॥७९॥

§ २०. एदेण सुत्तेण स्टतासमाणाणुभागद्वाणादो सेसद्वाणाणमणुभागस्स जहाकमणंतगुणनं परुविदं । तं जहा—'णियमा' णिच्छएण 'स्टतासमादो'' स्टतासमाणसण्णिदमाणाणुभागद्वाणादो सेसा दारुअसमाणादयो कमेण जहाकममहिया होंति चि
सुत्तसंबंधो कायव्यो । केण ते तत्तो अहिया चि प्रच्छिदं 'अणभागगेण वगगणग्गेण'

का अवलम्बन लेकर प्रकृत विषयका विषयीस करना युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों हो स्थानोंमें अपनी-अपनी आदि वर्गणांके प्रमाणसे डेद गुणहानि मात्र होनेपर वहाँ स्पर्धकरूप गुणकारमें प्रकृत विषयके विषयीस करनेकी सामर्थ्य नहीं है।

§ १९ अब जैसे लवाके समान प्रदेशिण्डसे दारुके समान प्रदेशिण्ड अनन्तरागा हीन है इसी प्रकार दारुके समान समस्त प्रदेशिण्ड अनन्तरागा हीन है तथा उससे भी शेलके समान समस्त प्रदेशिण्ड अनन्तरागा हीन है । इस प्रकार इस अर्थिदशेषके असन करनेके लिये गाथाके उत्तराशिण्ड अनन्तरागा हीन है । इस प्रकार इस अर्थिदशेषके अल्पे करनेके लिये गाथाके उत्तराशिका निर्देश किया है, कर्यों कि संस्कार करेंगा होगा गुणेण णियमा अर्णतेण' ऐसा कहने पर शेष अतुमागस्थानोके क्रमसे प्रदेशसमूहकी अपेक्षा अनन्तराण हीनपरेकी सिद्धि पूर्वों कर्यायके अनुसार निर्वाध वन जाती है ।

लताके समान मानसे शेष स्थानीय मान अनुभागसमृहकी अपेका और वर्गणा-समृहकी अपेक्षा क्रमशः नियमसे अनन्तगुणित अधिक होते हैं ॥७७॥

९०. इस सूत्र द्वारा छताके समान अनुभागस्थानसे शेष स्थानोंका अनुभाग कमसे अनन्तगुणा कहा गया है। यथा—पिथमां अर्थान् नित्रचसे 'छदासमादो' अर्थान् छताके समान संक्षाबाछे मानके अनुभागस्थानसे 'सेसा' अर्थान् दाक आहिके समान अनुभागस्थान सेन्मय' यथाक्रम अथिक होते हैं इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सन्वय्य करना चाहिए। किसकी अपेक्षा वे उससे अधिक होते हैं ऐसा पूछने पर 'अणुभागगेण' बगाणगोण' यह सिक्की अपेक्षा वे उससे अधिक होते हैं ऐसा पूछने पर 'अणुभागगेण' बगाणगोण' यह स्वार्थक स्वार्थक साथ सन्वय्य अप्तार्थन अप्तार्थन स्वार्थक स्वार्यक स्वार्यक स्व

१. ता॰प्रतौ सुत्ते इति पाठः । २. ता॰प्रतौ णियमा इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ अहिया इति पाठः । ४. ता॰प्रतौ समाणादो इति पाठः।

ति बुत्तं । एत्य अग्गसहो समुदायत्यवाचओ, अणुभागसमूहो अणुभागस्ग वम्मणासमृहो वग्गणगमिदि । अथवा अणुभागो चेव अणुभागम्मं, वम्मणाओ चेव वम्मणमम्मिदि । अथवा अणुभागो चेव अणुभागम्मं, वम्मणाओ चेव वम्मणम्मिदि घेत्रच्यं । तेण लदासमाणमणस्स सन्वाविभागपलिच्छेद्षिंडादो दारुअसमाणसम्वाविभागपलिच्छेद्षिंडादो दारुअसमाणसम्वाविभागपलिच्छेद्दष्डादो व दारुअसमाणसन्ववम्मणसम्भृहो अहिओ हो हो । एवमि नेत्तसमाणाणं पि वत्तव्यमिदि सुत्तर्यसम्भावो । संपिह केत्तिषण ते अहिया, किं गुणेण, आहो विसेसेणे ति आसंकाए इदमाह
'गुणेण ति' । एदेण विसेसाहियत्तं पित्रसिद्धं दहुन्वं । तत्त्व किं संखेजजगुणेण,
किमसंखेजजगुणेण, किं वा अणंतगुणेणे ति आसंकाए शिराकरणहमिदं वुत्तं 'शियमा'
णिच्छएणाणंतगुणन्मिहिया एदं जहाकमं होति ति । एत्य दोवारं णियमसद्वारणं
किं फलमिदि चे वुच्वं—लदासमाणहाणादो सेसाणं जहाकममणुमाणवमिद्यमये,
ण विसेसाहियत्तं, णावि संखेजजासखेजज्ञगुणन्मिहयत्तमिदि अवहारणफलो । एवं
विसेसाहियत्तं, णावि संखेजजासखेजज्ञगुणन्महियत्तमिदि अवहारणफलो । एवं
विसेसाहियत्तं, णावि संखेजजासखेजज्ञगुणन्महियत्तमिदि अवहारणफलो । एवं
पुविवन्तरो-सुनेसु उविस्माणंतरे सुने च णियमसह्वारणाए सहल्तं वक्ताणेयन्वं ।

. ६ २१. अयं पुनरत्र वाक्यार्थः— स्टासमाणज्ञरणवग्गणाविभागपस्चित्रेदेहितो दारुअसमाणज्ञरणपवग्गणाविभागपस्चित्रेदा अणंतगणा । स्टासमाणविदियवगगणा-

कहा है। यहाँपर 'अप' राब्द समुदायरूप अर्थका बाचक है। तदनुसार अनुभागसमूहका नाम अनुभागाम और वर्गणासमूहका नाम वर्गणाम हुआ। अथवा अनुभागका ही नाम अनुभागाम है और वर्गणाओं का नाम हो वर्गणाम हुआ। अथवा अनुभागका ही नाम अनुभागम है दे सा महण करना चाहिए। तदनुसार कवाके समान मानके समस्त अविभागप्रतिच्छेद पिण्डसे दारुके समान सब अविभागप्रतिच्छेद पिण्डसे हो को समान सब वर्गणासमूह सिक्स कि है। इसी प्रकार अविभागप्रतिच्छेद पिण्ड अधिक है। इसी प्रकार अधिक और अल्प्सान अनुभागस्थानों और वर्गणासमूहों के विषयम भी कथन करना चाहिये। इस प्रकार यह इस सुत्रका अर्थ है। अव वे अनुभाग-स्थान कितनी मात्रामें अधिक है, क्या गुणकाररूपसे अधिक है। अव वे अनुभाग-स्थान कितनी मात्रामें अधिक है, क्या गुणकाररूपसे अधिक है । विशेषरूपसे अधिक है ऐसी आर्थका होनेपर पुणण' यह बचन कहा। है। इससे विशेष अधिक है इसका निषेष जानना चाहिए। वहां क्या दे संख्यातृण अधिक है, क्या असंख्यातृण अधिक है या व्या व्या अपनत्याण अधिक है एसी आर्थका होनेपर निराकरण करनेके छिए 'जियमा' निर्वयसे ये यथाक्रम अन्तन्याण अधिक है यह है यह तहा है।

शंका-- यहाँपर सूत्रमें दोवार 'नियम' शब्दके उच्चारणका क्या फल है ?

समाधान—कहते हैं—खताक समान स्थानसे होप दाक आदिके अनुभागसमूह और वर्गणासमूह इन दोनोंकी अपेक्षा यथाकम अधिक होते हैं इस बातका अवधारण करना प्रथम नियम झब्दके देनेका फळ है। दूसरे भी 'नियम' झब्दका वे स्थान अनन्तराणे ही हैं, विदोष अधिक नहीं हैं और न संस्थावराणे या असंस्थावराणे अधिक हैं इस बातका निश्चय करना फळ है। इस प्रकार पिछळे हो सूत्रोंमें और आयोके समनन्तर सूत्रमें 'नियम' झब्दके उच्चाराणकी सफळताका व्याख्यान करना चाहिए।

विभागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणविदियवग्गणाविभागपिरुच्छेदा अणंतगुणा । एवं णेदच्चं जाव रुदासमाणुक्तस्सवग्गणाविभागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणुक्तस्सवग्गणाविभागपिरुच्छेदा वारुअसमाणुक्तस्सवग्गणाविभागपिरुच्छेदा अणंतगुणा जादा चि । एवं होदि चि काद् ण रुदासमाणसच्चाणुभागावि-भागपिरुच्छेदी अणंतगुणा भवंति । एवं दारुअसमाणावो अहिसमाणाणुभागो अणंतगुणो । तचो वि सेरुसमाणाणुभागो अणंतगुणो । तचो वि सेरुसमाणाणुभागो अणंतगुणो ।

§ २२. वग्गणाणं पुण भण्णमाणे लदासमाणाविभागपिकः छेदूत्तरकमेण विद्वसन्ववग्गणदिहत्तादो दारुअसमाणाविभागपिकः छेदूत्तरकमेण विद्वसन्ववग्गणा-दीहत्तमण्यात् वाह्यसम्बन्धणाविभागपिकः विद्वसन्ववग्गणा-दीहत्तमणंतगुणं। तत्तो सेलसमाण-सन्वगणुमागवग्गणदे हित्तमणंतगुणं। तत्तो सेलसमाण-सन्वगणुमागवग्गणदे सन्वगण्यात् भागपिकः छेदगुणगारो सन्वज्ञीहितो अणंतगुणो। वग्गणागुणगारो च अभविमिद्धएहिं अणंतगुणो। सिद्धाण-मणंतगागमेणो। संपिकः छदासमाणचित्रमसंघीदो दारुअसमाणपढमसंघी अणुभागग्गेण पदेसग्गेण च कथं होदि, एवं सेससंघीओ कथं होति ति एवविहासंकाणिरायरणह्मुस्तरं गाहासन्तमो। इण्णं—

## (२५) संधीदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे । हीणा च पदेसमो दो वि य णियमा विसंसेण॥७८॥

ट्सरी बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे दाकके समान दूमरी बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे हैं। इस प्रकार छताके समान उत्कृष्ट वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे दाकके समान उत्कृष्ट वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे है इस स्थानके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तरोचर अनुसागकी व्यवस्थाक अनुसार यह कम निर्विचत होता है कि छताके समान समस्त अनुसाग-अनिकागप्रतिच्छेदोंसे टाकके समान समस्त अनुसागके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे है। इसीफ्कार दाकके समान अनुसागसे अस्थिके समान अनुसाग अनन्तराणा है। उससे भी जैकके समान अनुसाग अनन्तराणा है।

६२२ परन्तु वर्गणाओं हो अपेक्षा कथन करनेपर लताके समान अविभागप्रतिच्छेत्रों के उत्तरोत्तर क्रमसे बढ़ी हुई सब बर्गणाओं के आयामसे दाहके समान अविभागप्रतिच्छेत्रों के उत्तरोत्तर क्रमसे बढ़ी हुई सब वर्गणाओं हा आयाम अनन्त्रगणा है। उससे अध्यक्ष समान अवुभागसम्बन्धे सब वर्गणाओं हा आयाम अनन्त्रगणा है। तथा उससे अध्यक्ष समान अवुभागसम्बन्धे सब वर्गणाओं हा आयाम अनन्त्रगणा है। तथा उससे अध्यक्ष समान अवुभागसम्बन्धे समस्त वर्गणाओं हा आयाम अनन्त्रगुणा है। उद्दीपर सब्देश अविभागप्रतिच्छेत्रों का गुणकार सब जीवों से अनन्त्रगुणा है और वर्गणाओं हा गुणकार अभ्वयों से अनन्त्रगुणा और सिद्धे कि अनन्त्वे भागप्रमाण है। अब ख्वां के समान अन्त्रिस सन्धि हो हो है तथा इसी प्रकार शेष सन्धियाँ कैसी होती हैं तथा इसी प्रकार शेष सन्धियाँ कैसी होती हैं दथा इसी प्रकार हस तरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार हस तरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार हस तरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार इस तरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार हस तरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार इस तरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार इस गरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार हस गरहकी आयोक्ष किसी होती हैं तथा इसी प्रकार हस गरहकी आयोक्ष किसी होती है तथा इसी प्रकार होते होती है तथा इसी प्रकार हम तरहकी आयोक्ष किसी होती है तथा इसी प्रकार हम गरहकी आयोक्ष किसी होती है तथा इसी प्रकार हम तरहकी आयोक्ष किसी होती है तथा इसी प्रकार हम तरहकी आयोक्ष किसी होती है तथा इसी प्रकार हम तरहकी आयोक्ष किसी होती है तथा इसी प्रकार हम तथा हम तथा है स्वर्ण किसी होती है तथा इसी हम तथा हम तथा हम तथा है से स्वर्ण किसी हम तथा हम

उत्तरीत्तर अन्तिम सन्धिसे आगेकी प्रथम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा तो नियमसे विश्वेष अधिक होती हैं और प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे विश्वेष हीन होती हैं। इस § २३. लदासमाणचरिमवग्गणा दारुअसमाणपटमवग्गणा च दो वि संधि चि चुण्चंति। एवं सेससंधीणं पि अत्थो वन्वन्यो। तम्हा विविच्खियचरिमसंधीदो विविच्खिय-पटमसंधी अणुभागावेक्खाए णियमा अहिया होह, पदेसावेक्खाए च हीणा होह। हाँती वि दो वि य अणुभाग-पदेसे पेक्खियुण णियमा विसेसेण अणंतभागेग हीणा अहिया च होह नि सुन्त्यसंखी। एत्य 'विसेसेणे' नि सामण्णणिदेसेण संखेज्जासंखेज्जमाग-परिहारेणणंतभागो चेव घेप्पइ नि कथमवगम्मदे १ ण, वक्खाणादो तहाविहविसेस-पिडक्वीदो। एवं ताव माणासंधीणं चउण्हं हाणाणगणुभाग-पदेसे अस्सियुण सत्थाण-परत्थाणेहिं थोनवज्जनसुदेण सण्णियासं काद्ण संपिह तेसिं चेव चदुण्हं हाणाणां हाण-सण्णाए णिण्णीदसरूवाणं धादिसण्णास्हुहेण देस-सन्वयाइमावगवेसणद्वस्वतिसं माहासुन्तमोहण्णं—

# (२६) सञ्जावरणीयं पुण उक्कस्तं होइ दारुअसमाणे। हेटा देसावरणं सञ्जावरणं च उवरिल्लं॥७८॥

९ २४. संपिह एदं सुत्तमस्सियृण माणस्स लदासमाणादिहाणाणं घादिसण्णाए

प्रकार सर्वत्र दोनों सन्धियोंमें जानना चाहिए ॥७८॥

§ २३. छताके समान अन्तिम वर्णणा और दाकके समान प्रथम वर्गणा ये दोनों भी सन्धि कहछाती हैं। इसी प्रकार शेष सन्धियोंका भी अर्थ कहना चाहिये। इसिछिये विवक्षित अनिस सन्धियें विवक्षित अनिस सन्धियें विवक्षित अन्यम सन्धियें अनुभागकी अपेक्षा नियमसे अधिक होती है और प्रदेशोंकों अपेक्षा हीन होती है। ऐसी होती हुई भी दोनों ही सन्धियाँ अनुभाग और प्रदेशों को अपेक्षा कारा नियमसे अनन्तवें भाग अधिक और अनन्तवें भाग होन होती हैं इस प्रकार वहाँ सन्धा अपेक्ष साथ सम्बन्ध हैं।

शंका—प्रकृतमें 'विसेसेण' ऐसा सामान्य निर्देश होनेसे संख्यावर्षे भाग और असंख्यावने भागके परिहार द्वारा अनन्तवाँ भाग ही ब्रहण किया जाता है यह किस प्रमाणसे जाना जाना है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि व्यास्थानसे उस प्रकारके विशेषका ज्ञान होता है। इस प्रकार सर्व प्रथम मानकषायको सन्धियोंक चारों स्थानोंका अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा स्वस्थान और परस्थान होनों प्रकारसे अल्पबहुलद्वारा सिन्नकर्ष करके अब स्थान संज्ञा-रूपसे निर्णातस्वरूप उन्हीं चारों स्थानोकी घातिसंज्ञाद्वारा देशघातिपने और सर्वधातिपनेका अनुसन्धान करनेके लिये आगेका गाथासुत्र आया है—

दारुके समान मानमें प्रारम्भके एक भाग अनुभागको छोड़कर शेष सब अनन्त बहुभाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग सर्वावरणीय है। उससे पूर्वका स्तता समान अनुभाग और दारुका अनन्तर्वे भाग अनुभाग देशावरण है तथा दारुसमान अनुभागसे आगेका सब अनुभाग सर्वावरण है।।७९॥

§ २४. अब इस सूत्रका आलम्बन लेकर मानकषायके लतासमान आदि स्थानोंकी

अणुगमं कस्तामो । तं जहा—सञ्वावरणीयं पुण सञ्वावरणीयमेव होइ। किं
तिमिदि वुचे 'उकस्तं दारुअसमाणे' जम्रुकस्तमणुभागद्वाणं तं णियमा सञ्ववाह चि गुचं होइ। ण केवलं दारुअसमाणे उकस्ताणुभागो चेव सञ्ववादी, किंतु दारुअ-समाणस्त हेद्विमाणंतिमभागं मोच्ण सेसाणमणंताणं मात्राणं सञ्ववादिनमेदेण सुचेण णिहिद्विमिदि चेचव्यं, पुण सहस्त सम्रुवयट्टे प्रवृत्तिअवलंत्रणादो। अथवा दारुअसमाणे उक्कस्तं सञ्वावरणमिदि वुचे दारुअसमाणस्त अणंता माना सञ्चावरणं होति चि अत्यो चेचव्यो, अणंताणं मानाणम्बकस्त्तपिद्वीण विरोहामावादो। तदो दारुअ-समाणस्त अणंता माना सञ्चवादि चि सिद्ध। 'हेद्दा देसावरणं' एदेण वयणेण दारुअ-समाणस्त हेद्दिमाणंतिमभागो लदासमाणभागो च सव्यो देसवादि चि चेचव्ये, तस्स सव्यायणस्त्रीण अभावादो। 'सव्यावरणं च उवित्र्लः। एदेण वि दारुअ-समाणादो उवित्रन्छपद्विसमाणं सेल्समाणं च सव्योव णियमा सव्यवादि चि जाणावियं, तिव्य-तिव्यदस्तावेणावद्विदस्त तदुभयस्त तद्दाभावविरोहाभावादो। (२७) एसो कमो च माणे मायाण् णियमसा द लोभे वि।

सटवं च कोहकम्मं चदुसु ट्ठाणेसु बोद्धटवं ॥⊏०॥ ६२५. जो एसो कमो अर्णतरमेव 'माणे छदासमाणे' इञ्चेदं गाहासुत्तमादि

षातिसंज्ञाका अनुगम करंगे। यथा—'सः व्यावरणीयं पुण' अर्थात् सर्वावरणीय हि है। बह् सर्वावरणीय कीन है ऐसा पृक्ठने पर 'उक्कस्सं दारु सर्वावरणीय कीन है ऐसा पृक्ठने पर 'उक्कस्सं दारु समाणे' अर्थात् दारु के समान मानमें जो उत्कृष्ट अनुभागस्थान है वह नियमसे सर्वचाति है यह उक्त कथनका तात्त्य है। केवळ दारु के समान मानमें उक्त अनुभाग हो सर्वचाति नहीं है, किन्तु दारु के समान मानके सब्से भारभ्ये अनुस्तर्य अनुभाग हो सर्वचाति नहीं है, किन्तु दारु के समान मानके सब्से भारभ्ये अनुस्तर्य अर्थे महिष्क अवल्य्वन विद्या गया है। अर्थवा दारु अस्तर्य हु प्रस्तर्य अनुस्तर्य अनुस्तर्य अनुस्तर्य अनुस्तर्य अनुस्तर्य अनुस्तर्य क्षेत्र अनुस्तर्य अनुस्तर्य हु सर्वावरण ऐसा कहनेपर दारु के समान मानका अनन्त बहुमाग अनुमाग सर्वावरण है यह अर्थ यहाँ महण करना चहिए, क्यों कि अनन्त बहुमाग अनुमाग सर्वावरण है यह अर्थ यहाँ महण करना चहिए, क्यों के समान मानका अनन्त चहुमाग अनुमाग सर्वावर्य है यह सिद्ध हु आ । 'हेहा देसावरण' इस बचनसे दारु के समान मानका अनुसान अपस्तर अर्थात है ऐसा प्रकृत्य प्रसूण करना चाहिए, क्यों कि उससे सर्वचाति के समान आनुमाग अनुमाग अर्थ है। स्वावरण व उविरुक्त मान सर्व क्षा सर्वचाति के समान अनुमाग अनुमान अर्थ स्वावर्य है। स्वावरण व उविरुक्त समान मानका अनुमान अर्थ सर्वचाति है ऐसा प्रकृत्य प्रसूण करना चाहिए, क्यों कि उससे सर्वचाति मान अर्थ मान अर्थ मान स्वावर्य है। स्वावर्य वावर्य है, स्यों कि यह दोनों प्रकृत्य अनुमाग तीन और तीन्नतर सावसे अवस्थित है, इसिज्ये उसके बेदा होने स्वावर्य अर्थ आता।

जो यह कम पिछली धूत्र गाथाओंमें कह आये हैं वह सब मान, माया, लोभ तथा क्रोधसम्बन्धी चारों स्थानोंमें निरवशेषरूपसे नियमसे जानना चाहिए।।८०।।

§ २५. जो यह कम अनन्तर पूर्व ही 'माणे छदासमाणे' इत्यादि गाथासूत्रसे छेकर

कार्ण जाव 'सञ्वावरणीयं पुण' एसा गाहा चि माणकसायमहिकिच्च परूविदो सो चेव कमी अपिस्सी मायाए वि चउण्हं द्वाणाणं जहाकमं जोजेयच्यो । ण केवलं मायाए, किंतु णियमसा दु णिच्छण्णेव लोमे वि परूवणिज्जो । ण केवलं माया-लोमाणं चेव एसो कमो, किंतु सच्चं पि कोइकम्मं जं चहुसु हाणेसु णम-पुठवि-समाणादिमेयमिण्णेसु द्विदं तं पि एदेणेव कमेण बोह्यव्यमिदि मणिदं होइ । एवमोधेण चउण्हं कसाणादिमेयमिण्णेसु दिदं तं पि एदेणेव कमेण बोह्यविमिदि मणिदं होइ । एवमोधेण चउण्हं कसाणादिमेयमिण्णेसु द्विदं चाणाणं वंध-संतादिविसेसिदाणं गवेसणाहुस्विदिमं गाहासुच-पर्वाधमाह—

(२८) एदेसि ट्ठाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से। बदर्धं च बज्झमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८१॥

'सन्बावरणीयं पुण' इस गाथा पर्यन्तको गाथासूत्रोंमें मानकषायको अधिकृत कर कह आये हैं वही सब कम मायाकषायमें भी चारों स्थानोंमें कमसे योजित कर लेना चाहिए। केवल मायामें ही नहीं, किन्तु 'णियमसा' अर्थात निरुप्यसे लोभकषायमें भी कहना चाहिए। केवल लोभकषाय अर्थ सामा कार्या से ही यह कम नहीं है, किन्तु जो समन्त कोशकमें नगममान और प्रथिवीसमान आदि भेदोंमें विभक्त चार स्थानोंमें स्थित है उसे भी इसी कमसे जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार ओघसे चारों कपायोंमेंसे प्रत्येक कथायके चार भेदोंमें विभक्त स्थानोंमें प्रत्येक कथायके चार भेदोंमें विभक्त स्थानोंमें प्रत्येक कथायके चार भेदोंमें विभक्त स्थानोंमें प्रकृत कथन करके अब गति आदि मार्गणाओंमें बन्ध और सस्व आदिकी अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए स्थानोंकी गवेषणा करनेके लिये आगेके गाथासूत्र प्रवस्था करते हैं —

इन पूर्वोक्त चारों स्थानोंमेंसे किस गतिमें कीन स्थान बद्ध है, कीन स्थान बच्चमान है, कीन स्थान उपज्ञान्त है और कीन स्थान उदीर्ण है।।८१।।

§ २६. अनन्तर पूर्व कहे गये इन सोछह स्थानोंकी आदेत प्रहरणा करनेपर किस गितिमें कीन स्थान है ? क्या विशेषता किये विना सब गितियोंमें सन स्थान सम्भव हैं या कोई विशेषता है यह इस गाथासूत्रहारा पूछा गया है। बन्ध, सस्व, उदय और उपझम-भावसे विशेषताको प्राप्त हुए इन स्थानोंमेंसे प्रत्येक स्थानका गितयोंमें अनुगम करना चाहिए इस बातका झान करानेके छिये यह वचन कहा है— विद् च वच्छमाणें इत्यादि। विद् च अर्थात् निवृत्त वन्ध होकर वन्धके बाद दितीयालें स्थान करने स्थान करीने स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान कराने स्थान करने स्थान स्थान करने स्थान करने स्थान स्थान करने स्थान स्थान करने स्थान स्थान

विसेसियं होद्ण णवकवंधसरूवेणावद्विदं वा कदमं ठाणं कदिमस्से गदीए होदि ? 'उबसंतं वा' एत्थाणुदयलक्खणो उवसमो विविक्खओ, तेणाणुदयसरूवं होद्णुवसंत-भावेण द्विदं कदमं ठाणं किन्हि गदीए होइ ? 'उदिण्णं वा' एदेण वि सुत्तावयवेण उदयावत्थाविसेसिदं होद्ण कं ठाणं कदिमस्से गदीए होदि ति पुच्छाणिदेसो कदो होदि । तदो एदं सन्वं पुच्छासुचमेव । एदिस्से पुच्छाए विसेसणिण्णयसुविर चिरमगहा-सुत्तसंबंधेण कस्तामो—

(२८) सण्णीसु असण्णीसु य पञ्जत्ते वा तहा अपञ्जत्ते ।

सम्मत्ते मिच्छते य मिस्सगे चेय बोद्धव्वा ॥ ८२॥

§ २७. एत्थ 'सण्णीसु असण्णीसु य' इच्चेदेण सुनावयवेण सण्णिमगणा पयदपरूवणाविसेसिदा गहिया। 'पञ्जने वा तहा अपञ्जने। एदेण वि सुनावयवेण काइंदियमग्गणाणं संगहो कायच्चो। 'सम्मने मिच्छने' एदेण वि गाहापच्छद्वेण सम्मनसमगणाणं स्विदा, तञ्मेदाणं ग्रुनकटमिहोवएसादो। तदो एदेसु मग्गणाविसेसेसु कदमं ठाणं वंथोदयादिविसेसिदं होइ ति पुच्छाण संबंधो एत्थ वि कायच्चो।

(३०) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे । सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव बोद्धव्वा ॥¤३॥

परिणामसे विशेषताको प्राप्त होकर नयक बन्धस्यरूपसे अवश्वित कौन स्थान किस गविमें होता है ! 'इसो प्रकार 'उवसंत वा' इस वचनसे यहाँपर अनुदय लक्षणरूप उपश्य विविद्यत है, इसलिये अनुदयस्वरूप होकर उपशान्तभावसे स्थित कौन स्थान किस गविमें होता है ! तथा इसी प्रकार 'उदिण्णं वा' सुबके इस वचन द्वारा भी उदय अवस्थासे विशेषताको प्राप्त होकर कौन स्थान किस गविमे होता है इस प्रकार एच्छानिर्देश किया है, इसलिये यह सब एच्छास्त्र हो है। इस एच्छाका विशेष निर्णय आगेके अन्तिस गाथास्त्रके सन्वयसे करेंगे—

पूर्वोक्त बद्ध आदि विशेषताओंसे युक्त ये सोलह स्थान यथासम्भव संज्ञियोंमें, असंज्ञियोंमें, पर्याप्तमें, अपर्याप्तमें, सम्यक्त्वमें, मिध्यात्वमें और मिश्र (सम्यग्नि-ध्यात्व) में ज्ञानना चाहिए ॥८२॥

§ २७. इस गाथासुजर्मे 'सण्णीसु य' इस सूत्र बचन द्वारा प्रकृत गरूरणासे विशेषताको ग्राप्त हुई संब्री मार्गणा मूहण को गई है। 'पञ्जले वा तहा अपज्जले' इस सूत्रबचन द्वारा भी काय और इन्द्रिय मार्गणाका संग्रह करना चाहिए। 'सम्मत्ते सिम्छले' इत्यादि गाथाके उत्तरार्थ द्वारा भी सम्यवस्य मार्गणा सूचित की गई है, उसके भेदोंका यहाँ पर सुम्दकण्य होकर उपदेश दिया गया है। इसिंछये मार्गणाके इन भेदोंमें बच्च और उदय आदिसे विशेषताको प्राप्त हुआ कीन स्थान होता है इस प्रकार एच्छाऑका सम्बन्ध यहाँ पर भी करना चाहिए।

पूर्वोक्त बद्ध आदि विश्वेषताओंसे युक्त वे ही सोल्ड स्थान विरतिमें, अविरतिमें, विरताविरतमें, अनाकार उपयोगमें, साकार उपयोगमें, योगमें और लेश्यामें तथा बाथाह्यममें आये हुए 'वैव' पदसे अनुक्त श्रेष मार्गणाओंमें भी जानना चाहिए ।।८२॥ ५२८. एसा बाहा बुचसेसासु संजमादिमन्गणासु पयदहाणाणं मन्गणाए बीजपदभुदा। तं जहा—'विरदीय अविरदीए' इञ्चेदेण पढमावयवेण संजममन्गणा गिरवसेसा गहेयच्या। 'तहा अणागारे' चि भणिदे दंसणमन्गणा वेचच्या। 'तागारे' चि भणिदे दंसणमन्गणा वेचच्या। 'तागारे' चि भणिदे जागमन्गणा पेचच्या। 'तागारें स्थित्य पाणमन्गणा गहेयच्या। 'तागिन्द य' एवं भणिदे जोगमन्गणा घेचच्या। 'त्रेस्साए' चि वयणेण रेस्समन्गणाएं गहणं कायच्यं। एत्थतण 'चेव' सहेणावुच-समुज्वयद्वेण वुचसेससच्यमग्गाणं संगहो कायच्यो।तदो एदेसु मन्गणाभेदेसु कदमं ठाणं होइ चि पुच्चं व पुच्छाहिसंबंधो एत्थ वि कायच्यो। एद्स्स णिण्णयमुवर्गि कस्सामो।

(३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्राणस्स वंधगो होइ।

कं ठाणमवेदंतो अवधगो कस्स ट्राणस्स ॥=४॥

५२९. एदं शाहासुचमोघेणादेसेण च चउण्डं कसायाणं सोलसण्डं द्वाणाणं वंधोदएहिं सिण्ययासपरूवणद्वमायं। तं कथं ? 'कं ठाणं वेदंतो' एदेसिं सोलसण्डं द्वाणाणं मज्झे कदमं द्वाणमण्यमवंतो 'कस्स द्वाणस्स वंधगो होह', किमविसेसेण सन्वेसि-माहो अस्थि को विसेसो चि पुच्छा कदा होइ। 'कं ठाणमवेदंतो' कदमं ठाणमणण्यमवंतो कस्स वा द्वाणस्स अवंधगो होह चि एसो वि पुच्छाणिहेसो चेव। एदस्स भावत्थो—

\$ २८. यह गाया पूर्वेमें कही गईं मार्गणाओं से शेष रही संयम आदि माराणाओं में प्रकृत स्थानों की मार्गणाके लिये वीज पद्मुत हैं। यथा— विरदीय अदिदिएं हत्यादि प्रथम वचन द्वारा समस्त संयम मार्गणाको प्रहण करना चाहिए। 'तहा अणागारे' ऐसा कहने पर दशंनमार्गणाको प्रहण करना चाहिए। 'सागारे' ऐसा कहने पर तानसार्गणाको प्रहण करना चाहिए। 'सागारे' एसा कहने पर वोगमार्गणाको महण करना चाहिए। तथा 'लेस्साप' इस वचनसे लेश्यामार्गणाको प्रहण करना चाहिए। वहाँ गाया सूत्रमें आया हुआ 'चेत' शब्द अलुक्त मार्गणाओं का समुच्चय करनेवाला होनेसे कहीं गई मार्गणाओं अतिरिक्त शेष सब मार्गणाओं का संग्रह करना चाहिए। इसलिये इन मार्गणाओं कर्में के लेश स्थान होता है इस प्रकार यहाँ भी प्रच्छाका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। इस विषयका निर्णय आगे करेरो ।

किस स्थानका वेदन करनेवाला कौन जीव किस स्थानका बन्धक होता है और किस स्थानका वेदन नहीं करनेवाला कौन जीव किस स्थानका अवन्धक होता है ॥८४॥

§ २९. यह गाथासूत्र ओघ और आदेशसे चार कथायों के सोळह स्थानोंसम्बन्धी बन्ध और उदयके सिक्तकर्षका कथन करनेके लिए आया है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—'कं ठाणं वेदंतो' इस वचन द्वारा इन सोळह स्थानों मेंसे किस स्थानका अनुभव करनेवाला जीव किस स्थानका बन्धक होता है, क्या अविशेषक्पसे सब स्थानोंका बन्धक होता है या कोई विशेष है यह एच्छा की गई है। 'कं ठाणमवेदंतों अर्थात् किस स्थानका अनुभव नहीं करनेवाला जीव 'कस्स वा ट्राणस्स अवंधगों' अर्थात् किस स्थानका

१. ता॰प्रती णिरुद्धद्वाणो एदेण इति पाठः ।

कोहारिकसायाणं एगहाण-विद्वाण-विद्वाण-चउट्टाणाणि वेदयमाणी णिरुद्धाणोदएणं काणि हाणाणि वंधर, काणि वा ण वंधर? अवेदयमाणी वा केसि ठाणाणमवंधगो होदि चि एसी अत्यविसेसी वंधोदयाणं सण्णियाससरूवो एप्टि परूवेयव्यो चि एदस्स विसेसणिण्णयम्भवितमगाहासचसंबंधेण कस्सामी—

### (३२) असण्णी खलु बंधइ लदासमाणं च दारुयसमगं च।

सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सब्बत्थ कायव्वं ॥(१६)८५॥

§ २०. एसा सोलसमी गाहा। संपित्त एदं गाहासुक्तमिस्तयूण पुन्वणिहिद्दाणं सन्वासि-मेव पुन्छाणं णिरारेगीकरणहमत्यमग्गणा कीरदे। तत्य ताव सण्णिमग्गणाए पयदत्य-मग्गणं सुक्ताणुसारेण कस्सामो। तं जहा— 'असण्णी खुलु बंधह' एवं भणिदे जो असण्णी जीवो सो बंधह ति पदसंबंधो कायच्यो। िक बंधिद ति भणिदे लदासमाणं च दाहसमगं च एदाणि दोसु वि द्वाणाणं बंधिद ति वृत्तं होइ। एदेण सेसाणं दोण्हं द्वाणाणं तत्य सच्वत्य बंधाभागो पदुष्पाहदो, तत्य तब्बंधकारणसञ्चसंकिलेसामावादो। तदमावो वि इति ? जादिविसेसादो। तदो लदासमाण-दालअसमाणसण्णिदाणं दोण्हमेवाणुमाग-

अबन्धक है इस प्रकार यह भी एच्छा निर्देश है। इसका भावार्य—कोषादि कपायोंके एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाछा जीव विबिक्षत स्थानके उदयके साथ किन स्थानोंका बन्ध करता है और किन स्थानोंका बन्ध नहीं करता। अथवा किस स्थानके वेदन नहीं करता । अथवा किस स्थानको वेदन नहीं करता इस प्रकार बन्ध और उदयके सिक्क प्रस्तक इस अर्थ विशेषका यहाँ कथन करना चाहिए इस प्रकार बन्ध जीर उदयके सिक्क प्रस्तक इस अर्थ विशेषका यहाँ कथन करना चाहिए इस प्रकार निर्णय आरोके ग्राथासत्रके सम्बन्धसे करों —

असंबी जीव नियमसे लतासमान और दारुसमान इन दो अनुभागस्थानोंको बाँधता है। बन्धकी अपेक्षा संज्ञी जीव चारों स्थानोंमें भजनीय है। इसी प्रकार श्रेष मार्गणाओंमें स्थानोंका अनगम करना चाहिए॥(१६)८५॥

\$ २०. यह सोळहवीं गाथा है। अब इस गाथां सुन्नेका अवलम्बन लेकर पूर्वमें निर्दिष्ट की गई सभी पुच्छाओं को निराकरण करनेके लिये अर्थविषयक मार्गणा करते हैं। उसमें सर्वप्रथम संबी मार्गणामें प्रकृत अर्थकी मार्गणा सुन्नेक अनुसार करेगी। यथा—'लक्षणणी क्ष्यु कंपड़' ऐसा कहने पर जो असंबी जीव है वह बाँचता है इन परोक्ता परसम्बन्ध करना चाहिए। 'कि बंघिं' ऐसा कहने पर लगाती की वीर हो हम परोक्ता परसम्बन्ध करना चाहिए। 'कि बंघिं' ऐसा कहने पर लगाती की दाहसमान इन दोनों ही स्थानीको बांचा है यह उक्त कथनका तात्यमें है। इससे श्रेष दो स्थानीका उन सबमें कम्बका अभाव है यह कहा गया है, क्यों कि उनमें उन दो स्थानीके बन्धके कारणरूप सब प्रकृतक स्वक्तेश्वपरिणामों का असाव है।

शंका-उनका अभाव किस कारणसे है ?

समाधान---जातिविशेषके कारण उनका अभाव है। अर्थान असंज्ञी जीवोंके स्वभाव-से ही ऐसे संक्छेश परिणाम नहीं होते जिनको निमित्तकर अस्थिसमान और शैंब्समान स्थानोंका उनके बन्य होते। द्वाणाणमसण्णीसु बंधो होइ, जाण्णेसिमिदि सिद्धं । एदेसि च दोण्हं द्वाणाणमविमच-सरूवाणमेवासण्णीसु बंधो होदि चि चेचच्वं, विभचसरूचेण तत्य तेसि वंधासंभावादो ।

§ २१. संपिद्द सण्णीसु कयं होइ चि आसंकाए इदमाह—'सण्णी चदुसु धिमज्जो' सण्णी खलु चदुसु वि अणुभागद्वाणेसु बंधेण मयणिज्जो—सिया एगद्वाणियं, सिया विद्वाणियं, सिया तिद्वाणियं, सिया चउद्वाणियमणुभागं बंधदि चिः! किं कारणं ? चउण्डं ठाणाणं बंधकारणविद्युद्धि-संकिलेसाणं तत्य संभवं पढि विरोहाभावादो । एदेण बंधमस्सियुण सण्णिमन्गणाविसयपुव्यिक्लपुष्ट्याए अत्यणिण्णजो दिगिसदो । एदीए दिसाए उदयोवसंत-संताणं थि तत्य णिण्णयो मिग्गयच्यो, सुनस्सेदस्स देसामा-सियचादो । तं कथं ? असण्णीसु उदयो विद्वाणं चेव, सेसोदयपरिणामाणमेत्य अवंता-भावेण पडिसिद्धाणस्य सुद्धस्स संभवो णत्यि चि पुक्वं व वच्चं । सण्णीणं पुण संतसुवसंत-प्रद्यो च मञ्जाणि चेव दाणाणि होति वि घेनच्यं ।

§ ३२, संपिंह 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्वाणस्स बंधगो होदि' त्ति एदिस्से

इसलिए खतासमान और दारुसमान संज्ञावाले दोनों हो अनुभागस्थानों का असंज्ञियोंके बन्च होता है, अन्य दो स्थानोंका बन्ध नहीं होता यह सिद्ध हुआ। अविभक्तसकर इन दोनों हो स्थानोंका असंज्ञियोंमें बन्ध होता है ऐसा यहां प्रडण करना चाहिए, क्योंकि विभक्तस्पसे उन स्थानोका उनमें बन्ध होना असम्भव है।

§ ३१ अब संज्ञी जीवों में किस प्रकारका बन्ध होता है ऐसी आशंका होनेपर यह बन्त कहते हैं—सण्णो चदुसु विश्वकों संज्ञी जीव चारों ही अनुभागस्थानों में नियमसे बन्ध के अपेक्षा भजनीय है—कहाचिन एकस्थानीय, कहाचिन दिस्थानीय, कहाचिन द्विन्स्थानीय अनुभागको बोधता है, क्यों कि उनमें चारों ही स्थानीय क्या कारण विश्वद्धि और संक्ष्टेशरूप परिणाम सम्भव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार इस वचन द्वारा वन्धका अवल्यन लेकर संज्ञीभागणाविषयक विज्ञले पुरुखा के अर्थका निर्णय दिस्ताया। इसी दिशादारा उदय, उपशम और सत्त्वकाया। इसी दिशादारा उदया अर्थका निर्णय हर की चारिए, क्योंकि यह सुत्र देशामर्थक है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान — असंक्रियों में उदय द्विस्थानीय ही होता है, क्योंकि शेष उदयरूप परि-णामोंका उनमें अत्यन्त अभाव होनेसे उनका वहाँ निषेध किया है। असंक्रियोंमें उपशम और सन्त्र एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय होता है। इतनी विशेषता है कि इतमें शुद्ध एकस्थानीय उपशास्थान और सन्त्रस्थान नहीं होता यह कथन यहाँ पूर्वके समान करना चाहिए। परन्तु संक्रियोंमें सन्त्र, उपशम और उदयरूप सभी स्थान होते हैं ऐसा यहाँ प्रष्टण करना चाहिए।

§ ३२. अब 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व डाणस्स बंधगो होदिं इस प्रकार इस प्रच्छाका

१ ता व्यती उदयोवसंताणं इति पाठः ।

पुच्छाए णिणणयमेदं वेव देसामासियसुचमस्सिय्ण सण्णिमग्गणाए कस्सामो । तं कथं १ असण्णी विद्वाणमणुभागं वेदंतो णियमा विद्वाणमणुभागं वेधंह, तत्थ पयारंवरा-संभवादो । सण्णिपंचिदियो एगद्वाणमणुभागं वेदंतो णियमा एगद्वाणमेव वंधह, ण सेसाणि । विद्वाणं वेदंतो विद्वाण-विद्वाण-वउद्वाणाणि वंधह । विद्वाणं वेदंतो विद्वाण-वउद्वाणाणि वंधह । विद्वाणं वेदंतो विद्वाण-वउद्वाणाणि वंधह । सिद्वाणं वेदंतो विद्वाण-वउद्वाणाणि वंधह । चउद्वाणं वेदंतो णियमा चउद्वाणं वेधह , सेसाणमबंधगो चि एदेण 'कं टाणमवेदंतो अवंधगो कस्स ट्वाणस्से' चि एदं पि वक्खाणिदं दड्वच्वं । किं कारणं १ एगद्वाणमवेदंतो एगद्वाणस्स अवंधगो इबादिवदिरेगएस्वणाए एरेणेव गयस्थचदंसणादो ।

§ ३३. संपिंह एदेणेव गयरथाणं सेसममणाण पि एदीए दिसाए अणुगमो कायच्वो चि जाणावणद्वमुत्तारे सुत्तावयवो 'एवं सन्वत्थ कायच्वं'। जहा सिण्ण-मम्गणाए द्वाणाणमेसा अत्थमम्गणा कया, तहा चेव सेसगदियादितेरसमम्मणासु वि द्वाणाणमणुममणा समयाविरोहेण कायच्वा चि भणिदं होह। तं जहा—ितिरेच्छ-गदीए सिण्ण-असिण्णभंगं जाणियुण वत्तच्वं। णिरय-मणुस-देवगदीसु वि सिण्णभंगं जाणियुण वेत्तच्वं। णिरय-मणुस-देवगदीसु वि सिण्णभंगं जाणियुण वेत्तच्वं। आण्णत्थ एगद्वाणस्स वंधोदया सुद्धा ण

निर्णय इसी देशामर्पक सुत्रका अवलम्बन लेकर संज्ञीमार्गणामें करेगे।

शंका—वह कैसे ?

§ २२. अब इसी कथन द्वारा ही जिनके अर्थका झान हो गया है ऐसी होग मार्गण जोका भी इसी दिशा द्वारा अनुगम कर छेना चाहिए इस बातका झान करानेके छिए आगे-का यह सूत्रवचन आया है—पियं सब्बत्य कायव्यं।' जिस प्रकार संझीमार्गणामें स्थानोंकी अर्थिविषयक मार्गणा को उसी प्रकार होष गति आदि तेरह मार्गणाओं में भी स्थानोंकी मार्गणा परमागमके अविरोध पूर्वक करनी बाहिए यह उक अवनका तात्यर्थ है। यथा—तिर्यक्कपातिमें संझी और असंझीके भंगको जानकर कथन करना चाहिए। त्रकारित, मुख्याति और देव-गतिमें भी संझीमार्गणाके भंगको जानकर कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि रुम्भंति । एवमिदियादिमग्गणासु वि जाणियूण पयदपरूवणा कायच्वा । तदो सोरूसण्डं गाहासुचाणं सम्रुक्कितणा समत्ता भवदि ।

- \* एवं सुत्तं।
- § ३४. एवमेदं सोलससंखाविसेसिदं गाहासुत्तं समुक्कित्तिदमिदि वृत्तं होह ।
- **\* एत्थ अत्थविद्यासा** ।
- § ३५. एवं सम्रुक्तिक्तित्वाणं गाहामुलाणमेत्तो अत्यविहासा कीरदि ति भणिदं होइ । तत्य ताव पुट्यमेव चउट्टाणे ति पदस्स णिक्सेवपहृत्वणहृष्णुविहमं मुलपबंधमाह—
  - \* चउट्टाणे ति एक्स्मणिक्खेवो च द्राणणिक्खेवो च।
- § ३६. 'चउट्टाणस्से' त्ति पदस्स अत्यिवसयणिणणयज्ञणणद्वतेत्य णिक्खेवो कीरदे। सो च णिक्खेवो एदिम्म विसए दुविहो होह—'णिक्खेवो ट्टाणिक्खेवो' हिद । तत्य एक्कमणिक्खेवो णाम चदुसहस्स अत्यभावेण विवक्तियाणं लदासमाणादिद्वाणाणं कोहादिकसायाणं वा एक्केक्कं चेत्त्ण णाम-द्ववणादिभेदेण णिक्खेवएस्वणा । द्वाण-णिक्खेवो णाम वेसिं अव्योगादसस्त्रेण विविक्खियाणं वाचओ जो ट्टाणसहो तस्स अत्यविसयणिणणयज्ञणणट्टं णाम-द्ववणादिभेदेण परूवणा । एवमेदेसु दोसु णिक्खेवेसु एक्कमणिक्खेवो पुक्यमेव गयत्यो त्ति जाणावेमाणो इदमाह—

सनुष्यगतिके सिवाय अन्य उक्त दो गतियोंमें केवल एकस्थानीय अनुभागका बन्ध और उद्य नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार इन्द्रिय आदि सार्गणाओंमें भी जानकर प्रकृत प्ररूपणा करनी चाहिए । इस प्रकार इतने कथनके बाद सोल्ह गाथासुत्रोंको समुत्कीर्तना समाप्त होती है ।

- # यह गाथासूत्र है।
- § ३४. इस प्रकार सोलह संख्याविशिष्ट इस गाथासूत्रका समुत्कीर्वन किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - अब इसकी ( सोलह सरुपाविशिष्ट इस गाथासूत्रकी ) अर्थविभाषा करते हैं।
- § ३५. इस प्रकार उल्लिखित किये गये इन गाधासूत्रोंकी आगे अर्थावभाग करते हैं यह उक्त कथनका तार्ल्य है। उसमें सर्व प्रथम पहले ही 'चतुःस्थान' इस पदविषयक निक्षेप-का कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्थको कहते हैं—
  - # 'चतुःस्थान' इस पदका एकैकिनिक्षेप और स्थानिनक्षेप करना चाहिए !
- § ३६. चतुःस्थान इस पदका अर्थविषयक निर्णय करान्न करनेके छिये यहाँपर निश्चेप करते हैं और वह निश्चेप इस विषयमें दो प्रकारका है—एकैकनिश्चेप और स्थाननिश्चेप । उनमेंसे 'ततुः' शब्दके अर्थकरसे विवक्षित छतासमान और दाहसमान आदि स्थानोंकी अथवा कोशादि कपायोंकी, एक-एकको महणकर नाम और स्थापना आदिके प्रेस्ते निश्चेयकर प्रकरण करना एकैकनिश्चेप है। तथा परस्पर मिछितकरसे विवश्चित उन्हींका वाचक जो 'स्थान' शब्द है उसके अर्थविषयक निर्णयका ज्ञान करतेके छिये नाम और स्थापना आदिके भेदसे प्रकरणा करना स्थाननिश्चेप है। इस प्रकार इन दो निश्चेपोंनेसे एकैकनिश्चेप पूर्वमें हो गतार्थ है इस वावका ज्ञान कराते हुए इस सुत्रको कहते हैं—

### **# एक्कगं पुरुवणिक्लिसं पुरुवपरूविदं च** ।

§ २७. एत्थ एकमसहेण कोहादीणमेकेकस्स कसायस्स वा ग्रहणं छदासमाणा-दीणं वा हाणाणमेगेगस्स णिरुद्धहाणस्स ग्रहणमिदि । तत्थ जह ताव कोहादीण-मेगेगस्स कसायस्स ग्रहणमिह विविक्खपं तो एकगं पुट्यणिक्खिचं पुट्यपदिदं चेदि, णेदाणि तिण्णक्खेवो पद्मणावा आहिकीरदे । किंकारणं ? गंधस्सादीए कसायणिक्खेवा-वसरे कोहादिकसायाणं पादेकं णाम-ह्यणादिमेदेण बहुवित्थरेण णिक्खित्तवादो, पेजदोसादिआण्योगहारेसु तेसि पवंषेण परूचिदत्तादो च । अह जह रुदासमाणादि-हाणाणं पादेकं गृहणं विविक्खरं तो वि एक्शं पुट्यणिक्खित्तं पुट्यपदिदं चेव मवदि । तं कथं ? रुदासमाणादिमेयभिण्णस्स माणास्स णिक्खेवो कीरमाणो सामण्याणापिक्खेवेण नात्यो होह, सामण्यादो एयंतेण पुध्वभूदिवसेसाणुवरुंमादो । एवं कोहादिण वि णग-पुदविवादीहं विसेसिदाणमिण्ड कीरमाणो णिक्खेवो सामण्य-कोहादिणक्खेवेण पुण्यपदिवेदण गायत्थो लि एवमेक्शणिक्खेवं पुट्यपदिवदेण गायत्थे।

**\* टाणं णिक्खिबहरूवं ।** 

§ ३८. द्राणमिदाणि णिक्खिवयन्वं, प्रन्वमपुरुवियत्तादो ति भणिदं होह ।

### एकैकनिक्षेप पूर्व-निक्षिप्त है और पूर्व-प्रकृषित है।

हिंदा सकत में एक के प्रवृद्ध को घादिमेंसे एक प्रक क्यायका महण किया है अथवा उत्तासमान आदि स्थानोंमेंसे एक प्रक विवक्षित स्थानका प्रहुण किया है। उनमेंसे यदि स्वंप्रम को घादि सेसे एक प्रक क्यायका प्रहुण विवक्षित है। उनमेंसे यदि स्वंप्रम को घादि सेसे एक प्रक क्याय पूर्व विवक्षित है। उसे एक प्रक क्याय पूर्व विवक्षित है। अर्थ प्रक्ष प्रवृद्ध के साथ का तिक्षेप और प्रकृपणा अपिकृत नहीं है, क्यों कि प्रमथक आदि से क्यायों के निक्षेप के समय को घादि क्यायों का प्रयक्ष प्रमान और स्थापना आदि क्यायों के निक्षेप के समय के क्यायों के विवक्ष के समय को प्रवृद्ध के द्वाया पेज स्थापन और स्थापना आदि क्यायों के स्थापन क्यायों क्यायों के स्थापन क्यायों के स्थायों के स्थापन क्यायों के स्थापन क्यायों के स्थापन क्यायों क्यायों क्यायों के स्थापन क्यायों के स्थापन क्यायों क्

शंका-वह कैसे ?

समाधान — खतासमान आदिक भेदले भेदको प्राप्त हुए मानकणवका निश्चेप करते हुए सामान्य मानके निश्चेपसे ही वह गतार्थ है, क्योंकि सामान्यसे विशेष एकान्तसे पृथक् नहीं उपलब्ध होता। इसी प्रकार नग, पृथिवो आदिको अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए क्रोधादिक- का भी इस समय किया जानेवाला निश्चेप पूर्वेमें कहे गये सामान्य क्रोधादिके निश्चेपसे ही गतार्थ है, इसलिए पूर्वेमें कहा गया होनेसे एकैक निश्चेपको छोड़कर स्थानविषयक निश्चेपको करते हुए इस सुत्रको कहते हैं—

स्थान पदका निक्षेप करना चाहिए ।

§ २८. इस समय स्थान पदका निक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इसका पहले कथन नहीं किया है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

- # तंजहा।
- § ३९. सुगमं ।
- श णामहाणं हवणहाणं दन्बहाणं खेलहाणं अद्धहाणं पत्तिवीचिहाणं उच्चहाणं संजमहाणं पयोगहाणं भावहाणं च।
- § ४०. तत्थ जीवाजीविमस्समेयमिण्णाणमद्दर्भगाणं णिप्तिसंतरणिरवेक्का द्वाणसण्णा णामद्दाणमिदि भण्णदे । 'निमिचांतरानपेक्षं संवाकर्म नामेति' वचनात् । सन्मावमसन्भावसरुभावसरुवेणंदं ठाणमिदि ठविजमाणं ठवणाद्दाणं णाम । दृब्बद्दाणमागम-णोआगममेदण दुविहं । तत्थागमदन्बद्दाणं णोआगमजाणुगसरीर-भवियदव्बद्दाणं च सुगमं । तव्बदित्विणोआगमदन्बद्दाणं हिरण्ण-सुवण्णादिद्ब्वाणं भूमियादिसु ठविज-माणां अवद्वाणं । सेवाद्दाणं णाम उड्ड-मज्झ-तिरिचलोगामप्यपणो संठाणविवेषेणा-िकद्विमसरुवेणावद्वाणं । अद्वद्वाणं गाम उड्ड-मज्झ-तिरिचलेणा-किद्विमसरुवेणावद्वाणं । अद्वद्वाणं णाम समयाविष्ठय-खण-कुदु-सुविदिकावियणा । पर्लिवीचिद्वाणं णाम द्विद्वंचवीचागरद्वाणाणि सोवाणद्वाणां वा भण्णति । उच्हाणं णाम पव्वत्वत्वयस्व वर्देमो । एत्थेव णीचद्वाणस्य वि अंतन्भावो वच्चो । मान्यस्थां गाम पव्वत्वत्वयस्व वर्देमो । एत्थेव णीचद्वाणस्य वि अंतन्भावो वच्चो । मान्यस्थां वोच्चस्थानमिति च्याच्वेयं । संजमद्वाणमिदि चुचे सामाइयच्छेदोवहावणादिसंजम-स्विद्वाणाणि पविवादादिमेयभिण्णाणि चेच्व्वाणा । संजमविसेसिद्वमनाविद्युणद्वाणाणि

<sup>≉</sup> वह जैसे ।

६३९. सुगम है।

मामस्थान, स्थापनास्थान, द्रव्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्वास्थान, पिरुवीचि-स्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान, प्रयोगस्थान और भावस्थान ।

<sup>§</sup> ४०. उनमेंसे जीव, अजीव और प्रिश्नक भेदसे भेदको प्राप्त हुए आठ भंगोंकी अन्य विभिन्नको अपेक्षा किये विना स्वाकर्मको नाम कहते हैं। प्यह स्थान हुंद्र निमित्तको अपेक्षा किये विना संबाकर्मको नाम कहते हैं। प्रसा वयन है। 'यह स्थान हुं' इस प्रकार सद्भाव और असद्भावकर्स स्थापना करते को स्थापनास्थान कहते हैं। आगम जीर के सप्त प्रकार और आजा के भेदसे द्रव्यस्थान हो प्रकार को है। उनमेंसे आगमद्रव्यस्थान सुगम है तथा नोआगमद्रव्यस्थान के बायकर्मा को तह्य विनिर्म स्थान नोला के वार्ष को निम्न के बायकर्म स्थान विद्येष्ट अवस्थानको नाम क्षेत्रस्थान है। समय, आविल, क्षण, कब और मुहर्त आदि कालके भेदोंका नाम अद्धास्थान है। स्थान स्थान स्थान के बायकर्म स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थानको भाग के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान स्था

वा । पयोगद्वाणं णाम मण-विच-कायपयोगलक्खणजोगद्वाणमिदि घेत्तच्वं । भावद्वाणं द्विवहं आगम-णोआगममेदेण । आगमदी भावद्वाणं सुगमं । णोआगमभावद्वाणं णाम असंखेज्जलोगमेत्तकसायुदयद्वाणाणि ओदहपादिभाववियप्पा वा । एवं णिक्खेव-परूवणं कादण संपद्वि एदेसिं णिक्खेवाणं णयविभागपरूवणद्रमविसम्बंधमाद्व—

### \* पेगमो सञ्वाणि हाणाणि इच्छइ।

### \* संगह-ववहारा पलिवीचिद्राणं उच्छाणं च अवणेंति ।

§ ४२. संगहो ताव संक्षित्रत्थग्गहणलक्खणो पलिवीचिद्वाणमद्वद्वाणे पविसदि ति पुत्र तं णेच्छिदि। किं कारण १ द्विदिवंषवीचारद्वाणाणमद्वाविसेसत्तादो। सोवाणद्वाणेसु वि षेप्पमाणेसु तेसि खेत्तद्वाणे पवेसदंसणादो। तथा उच्चद्वाण पि खेत्तद्वाणे पविसदि ति पुत्र णेच्छिदि, तस्स खेत्तमेदत्तादो। एवं ववहारो वि, तस्स एदम्मि विसए संगहेण समाणाहिष्यायत्तादो।

### उजुसुदो एदाणि च ठवणं च अद्धहाणं च अवणेइ।

स्थानका नाम प्रयोगस्थान है ऐसा प्रहण करना चाहिए। आगम और नोआगमके भेदसे भावस्थान दो प्रकारका है। आगमकी अपेक्षा भावस्थान सुगम है। असंख्यात छोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानों अथवा औदिथिक आदि भावोके भेदीका नाम भावस्थान है। उसप्रकार निक्षेपका कथन कर अब इन निक्षेपींका नयविभागसे कथन करनेके लिये आगेके प्रवन्थको कहते हैं—

### \* नैगमनय सब स्थानोंको स्वीकार करता है।

- \* संग्रहनय और व्यवहारनय पिल्वीचिस्थान और उच्चस्थानका अपनयन करते हैं।
- ५२. संप्रहत्तय संप्रहरूप अर्थका प्रहण ठक्षणवाला है। इस नयकी अपेक्षा पठिवीचि-स्थानका अद्वास्थानमें अन्तर्भाव हो जाता है, इस्तिष्ठेय उसे प्रथक्त नहीं स्वीकारता, क्योंकि स्थितवन्यसम्बन्ध्यो वीचारस्थान अद्वाविशेषरूप हैं। सोपानस्थानरूप भी प्रहण करोपर उनका क्षेत्रस्थानमें प्रवेश देखा जाता है। तथा उच्चस्थानका भी क्षेत्रस्थानमें प्रवेश हो जाता है, इस्तिष्य उसे प्रथक्त स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह क्षेत्रका एक भेद हैं। इसी प्रकार व्यवहारनयकी अपेकासे भी जानना चाहिए, क्योंकि उसका इस विषयमें संग्रहनयके समान अपित्राय है।
  - # ऋजसत्रनय उक्त दोनोंका तथा स्थापनास्थान और अद्वास्थानका अपनयन
  - १. ता प्रतौ संकित्तत्य- इति पाठः ।

- ९ ४२. किं कारणं ? वहमाणसमयमेत्तविसयत्तादो । ण च वहमाणसमयप्पणए हुबणद्वहाणाणं संभवो अस्यि, कालमेदेण विणा तेसिमसंभवादो । तदो वहमाणमेत्तुज्ज-वस्यम्माहिणो एदस्स विसये हुवणहाणमद्वहाणं पुट्युत्तण्णाएण पलिवीचि-उच्चहाणाणि च ण संभवंति सिद्धं ।
  - \* सदणयो णामहाणं संजमहाणं खेत्तहाणं भावहाणं च इच्छुदि।
- § ४४. होउ णाम पिल्वीचि-उच्चहाणाणमेत्यासंभवो, संगइ-ववहारोहिं चैव तैसिमोसारियचादो! तहा अद्धहाण-ह्वणहाणाणं पि असंभवो, उजुमुद्दिसए चैव तैसि-मवत्युचम्रवगयाणमेत्य संभवितोहादो । कथं पुण दब्व-पयोगहाणाणमुजुसुदे संभवंताण-मेत्यावत्युचमिदि ? बुच्चदे—ण ताव दब्बहाणस्सेत्य संभवो, सुद्धपञ्जबद्विये एदिम्म णये पडिसमयविणासिपञ्जायं मोच्ण दब्बस्स संभावाणब्ध्वनामादो । ण उजुमुदेण वियहिचारो, एदम्हादो तस्स थूलविसयचब्ध्वनमादो । तहा पयोगहाणं पि एत्थ ण संभवइ । कि कारणं ? पयोगो हि णाम मण-वचि-कायाणं परिष्कंदलम्खणो किरिया-मेदो । ण च सो एत्य संभवइ, खणक्खियणो आवस्स समयमणविद्वदस्स किरियापञ्जाय-

### करता है।

- ६४३ क्योंकि ऋजुसूत्रका विषय वर्तमान समयमात्र है। और वर्तमान समयकी विवक्षामें स्थापनास्थान और अद्वास्थान सम्भव नहीं हैं, क्योंकि कालभेदको स्वीकार किये विना उनको स्वीकार करना असम्भव है। इसलिये वर्तमानमात्र ऋजु अर्थको महण करनेवाले इस नयके विषयमें स्थापनास्थान कीर अद्वास्थान तथा पूर्वोक्त न्यायसे पिलवीचिस्थान और उच्चस्थान सम्भव नहीं है यह सिद्ध हुआ।
- अन्दनय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थानको स्वीकार करता है।
- § ४४. श्रंका—इस नयके विषयरूपसे पिछवीचिस्थान और उच्चस्थान सम्भव मत होको, क्योंकि संग्रहनय और व्यवहारनयके द्वारा हो उनका अपसरण कर दिया गया है। तथा अद्वास्थान और स्थापनास्थान भी सम्भव मत हांओ, क्योंकि ऋतुसूत्रके विययरूपसे ही अवस्तुपनेको प्राप्त हुए उनका इस नयके विषयरूपसे सम्भव होनेमें विरोध है। परन्तु ऋतु-सूत्रनयमें द्वत्यस्थान और प्रयोगस्थान सम्भव हैं, उनका इस नयमें अवस्तुपना कैसे बनता है?

समाधान—इव्यस्थान तो इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि शुद्ध पर्यायाधिकरूप इस नयमें प्रति समय विनाशको प्राप्त होनेवाळी पर्यायको छोड़कर द्रव्य इस नयके विषयक्षपसे नहीं स्वीकार किया गया है।

ऋजुमुत्रके साथ व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि इसकी अपेक्षा उसका स्यूळ विषय स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार प्रयोगस्थान भी इस नयमें सम्यव नहीं है, क्योंकि सन, बचन और कायके परिस्पन्टळ्ळा कियाभेदका नाम प्रयोग है, परनृ वह इस नयमें सम्यव नहीं है, क्योंकि क्षणक्षयों और एक समयके बाद अनवस्थित रहनेवाले भावमें किछापयोग्यकर परिणामाणुवबत्तीदो । तथा चोक्तं---

### चणिकाः सर्वसंस्काराः अस्थितानां कृतः किया । अतिर्येषां किया सैव कारकं चैव सोच्यते ॥ इति॥

तम्हा एदेण सुद्धपजनणयाहिप्पाएण पयोगङ्गाणस्स वि एत्यासंभवो चेवे चि । एवमेदेसिं पि परिहारेण णाम-संजम-खेच-आवङ्गाणाणि चेव एसो इच्छिदि चि सुने वुचं । तं कथं ? णामङ्गाणमेसो ताव पिववज्जाह, बज्झत्यिणिः।वेक्सद्धाणसण्णा-मेचस्स तिन्वसए पचक्ससुवरूपादो । संजमङ्गाणं वि इमी इच्छिद, तस्स भावसरूवचादो । खेच-भावङ्गाणाणा पुण एसो पिववज्जाह चेव, ण तत्थ विसंवादो अस्थि, बङ्गाणो-गाहणलक्षणस्स खेचस्स कसायोदयसरूवभावस्स च तिन्वसए परिप्फुडधुवरूभादो । तदो सिद्धमेदेसिं णिक्सेवाणमेत्य संगवो चि । एवं एदेसु णिक्सेवेसु केणेश्य पयद-मिम्नासंकाए इटमाइ—

### \* एत्थ भावद्वाणे पयदं ।

परिणासकी उत्पत्ति नहीं बनती। कहा भी है-

सब संस्कार झणिक है, अस्थित उनमें किया कैसे बन सकती है ? जिनकी उत्पत्ति है वहीं किया है और वहीं कारक कहा जाता है।। ?।।

इसल्जिये इस जुद्ध पर्यायाधिक नयके अभिप्रायसे प्रयोगस्थान भी इसमें असम्भव ही हैं। इस प्रकार इन स्थानोके परिहारहारा यह नय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थान उनको ही स्थाकार करता है ऐसा सुत्रमें कहा है।

#### डांका-वह कैसे ?

समाधान—नामस्थानको तो यह स्वीकार करता है, क्योंकि बाह्य अर्थकी अपेक्षा किये विना स्थानसंक्षामात्र उसके विषयरूपसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है। संयमस्थानको भी यह स्वीकार करता है, क्योंकि वह (संयमस्थान) भावस्वरूप है। क्षेत्रस्थान और भावस्थानको तो यह स्वीकार करता ही है, उसमें विसंवाद नहीं है, क्योंकि वर्तमान अवगाहना-उद्याण क्षेत्रको और कपायके उदयस्वरूप भावकी उससे विषयरूपसे स्पष्ट उपलब्धि होती है। इसलिए इन निक्षेपोंका इसमें सम्भव है यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार इन निक्षेपोंमेंसे किस निक्षेपसे यहाँ (इस अनुयोगद्वारमें ) प्रयोजन है इस प्रकारकी आर्शका होनेपर इस सत्रको कहते हैं—

### प्रकतमें भावस्थानसे प्रयोजन है।

९ ४५. अनन्तर पूर्व कहे गये इन निक्षेपोंमेंसे नोआगमभावनिक्षेपसे प्रयोजन है, क्योंकि छतासमान आदि स्थानोंका दूसरे निक्षेपोंके परिहारद्वारा नोआगम भावनिक्षेपमें सुत्तविद्यासावसरे चेय द्वाणणिक्खेवं णयपरूवणाणुगयं काद्ण संपद्दि गाहासुत्ताणमत्थ-विद्यासणं कुणमाणो चुण्णिसुत्तयारो इदमाह—

## **\* एत्तो सुत्तविहासा**।

- ५ ४६. पुन्यं सुत्तविद्यासं पहण्णाय तमपरूचिय णिक्खेवो काउमादत्तो । तदो तैणंतिदाये तिस्से पुणो वि अणुसंधाणं कादृण तप्यरूचणद्वमिदं सुत्तमारद्धं ।
  - \* तं जहा।
  - § ४७. सुगमं।
- अविदो चत्तारि सुत्तगाहाओ एदेसिं सोलसग्हं ट्टाणाणं णिदिर-सणङ्कणये ।
- § ४८, तत्थ ताव आदीदो प्पहुडि चचारि सुचगाहाओ विद्वासिन्जंते । ताओ पुण कम्बि अत्थिविसेसे पडिवद्वाओ चि आसंकाए इदमुचनं 'एदेसि सोलसण्हं द्वाणाणं णिदिस्सणोवणए पडिवद्वाओ चि' पटमगाहाएँ क्यमेदणिदेसाणं सोलसण्हं द्वाणाणं सेसगाहाहि तीर्डि णिदिरसणोवणयस्स परिप्कुडम्रुवलभादो । जङ्ग एवं चचारि सुच-गाहाओं णिदरिसणोवणए पडिवद्वाओं चि कथिमदं घडदे. तिण्डमेव सुचगाहाणं तत्थ

अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम गाथासूत्रोंके विशेष व्याख्यानके अवसरपर ही नयप्ररूपणासे अनुगत स्थानविषयक निक्षेपप्ररूपणा करके अब गाथासूत्रोंका विशेष व्याख्यान करते हुए चुणिसुत्रकार इस सुत्रको कहते हैं—

- # इससे आगे गाथासूत्रोंकी विभाषा करते हैं।
- § ४६. पूर्वमें गाथासूत्रोंके विशेष व्याख्यानकी प्रतिक्वा करके उसकी प्ररूपणा किये विना निक्षेष करनेके लिये आरम्भ किया। इसलिये उसके बाद उसका फिर भी अनुसन्धान करके उसका कथन करनेके लिये इस सुत्रका आरम्भ किया है।
  - क्ष वह जैसे ?
  - § ४७. यह सूत्र सुगम है।
- आदिसे लेकर चार छत्र गाथाएँ इन सोलह स्थानोंके उदाहरणपूर्वक अर्थ साधन करनेमें आई हैं।
- § ४८. उनमंसे सर्वप्रथम आदिसे छेकर चार सुन्नगाथाओंका विशेष व्याख्यान करते
  हैं। परन्तु वे चारों सुन्नगाथाएँ किस अर्थमें प्रतिबद्ध है ऐसी आलंका होनेपर यह उत्तर दिया
  है—इस सोळह स्थानांक उदाहरणपूर्वक अर्थमाधनमें प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि प्रथम गाथाद्वारा
  जिन मेदोका निर्देश किया गया है ऐसे सोळ्य स्थानोंका क्षेप तीन गाथाओंद्वारा उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन स्पष्टक्रपसे उपळब होता है।
  - शंका-यदि ऐसा है तो चार सूत्रगाथाएँ उदाहरणपूर्वक अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं
  - १. ता॰प्रतौ काल (किमट्ट) माढलो इति पाठः । २. ता॰प्रतौ त्ति पढमगाहा पढमगाहाए इति पाठः ।

पिडबद्धचरंसणादो चि णासंकणिज्जं, णिदिरसणोवणयष्टं कीरसाणमेदणिइसस्स वि तिव्वसयचेण तद्दाभावीवयारादो । को णिदिरसणोवणयो णाम १ णिदिरसणं दिहंतो उदाहरणमिदि एयद्दो । णिदिरसणस्स उवणओ णिदिरसणीवणओ, दिहंतग्रुहेणस्य साधणमिदि मणिदं होह । तस्य ताव कदमेण साधम्मेण केसि द्वाणाणं णिदिरसणो-वणओ एस्य विवक्षिओ चि एदस्स जाणावणद्वश्चचस्यस्यमोहण्णं—

- कोहद्वाणं चउण्हं पि कालेण णिद्रिसणउवणओ कओ।
- ४९. कोहकसायस्स ताव चउण्डं पि द्वाणाणं णग-पुढविसमाणादिमेदेण जो
  णिदिरसणोवणश्रो कश्रो सो कालेण कालसाइम्मासेज कश्रो चि वुचं होइ, चिराचिरतदवड्डाणकालसाइम्मावेक्खाए तत्थ तहाश्रूदिणदिस्सणस्स उवणीदचादो । एदस्स
  पण णिषणप्रश्रविमचणिणस्यसंबंधेण कस्मामो ।
- \* सेसाणं कसायाणं बारसण्हं द्वाणाणं भावदो णिदरिसणउवणओ कक्षो ।

यह कैसे बन सकता है, क्योंकि तीन सूत्रगाथाएं ही उक्त अर्थमें प्रतिबद्ध देखी जाती हैं ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वदाहरणोंद्वारा साधन करनेके लिये जो भेदोंका निर्देश किया गया है वह भी प्रकृत अर्थको विषय करता है, इसलिये उस प्रकारके भावका उपचार किया गया है।

शंका-निदर्शनोपनय किसे कहते हैं ?

समाधान---निदर्शन, दृष्टान्त और उदाइरण ये पकार्थवाची शब्द हैं। निदर्शनके उपनयको निदर्शनोपनय कहते हैं, अर्थात् दृष्टान्तोंद्वारा अर्थका साधन करना यह उक्त कथन-का तावर्थ है।

उनमेंसे सर्वप्रथम किस साधर्म्यद्वारा किन स्थानोंका उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन यहाँ किया गया है, इस प्रकार इस बातका क्वान करानेके लिये आगेके दो सूत्र अवतीर्ण हुए हैं—

- चारों ही क्रोध-स्थानोंका कालकी मुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन किया गया है।
- § ४९ क्रोधकपायके तो चारों ही स्थानोंका नगसमान और प्रथिवीसमान आदि भेदरूपसे जो उदाहरणपूर्वेक अथंसाधन किया गया है वह 'कालेण' अर्थात् कालविषयक साधम्यका आश्रम लेकर किया गया है यह उक्त क्षयनका तात्वर्य है, क्योंकि चिरकाल और अचिरकाल को को को प्रकाश अवस्थान होता है उसका इस प्रकाश कालके साथ साधम्य बन जानेसे इस अपेक्षासे को धकाणके भेदों में उस प्रकारक उदाहरण संग्रह किये गये हैं। परन्तु इसका निर्णय आगे आनेवाले चूंगिमुजोंके सम्बन्धसे करेंरी।
- श्रेष कपार्योके बारह स्थानोंका भावकी ग्रुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थ-माधन किया ग्रांग है।

- ५ ५०. सेसाणं माणादीणं तिण्हं कसायाणं जाणि हाणाणि स्टासमाणादिमेदेण बारससंखाविष्ठणणाणि तेसि मावदो भावमासेज णिदिरसणोवणओ कदो । तं जहा—माणस्स भावो थद्धत्तं, तस्स सेलघणादिणिदिरसणमेदेण पयरिसापयिस्मजुत्तस्स तहा चेय हाणसण्णा अणुमिग्गया । मायाए भावो वक्कंतमणुज्ज्जादा, तस्स वि वंसिजण्डु-आदिणिदिरसणोवणयम्रहेण तन्मावस्स तारतम्मसंभवो णिदिरसिदो । लोमभावरे असंतोसजणिदा संकिलिहदा, तस्स वि किमिरागरत्वादिणिदरिसणोवण्णासम्रहेण जहा-भावमेव समत्थणा कया ति । संपिह कोहहाणाणं चउण्हं पि कालेण णिदिरसणोवण्णां क्यां ते । लेप्सणो-वणां क्यां ते ज जुन्वसुत्ते पहण्णादं तस्स वित्थारत्वपस्वणद्वमुद्यरिमं पर्वथमाह—
- अंतो मुंहुत्तिगं णिघाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमाणं
   कोहं वेदयदि।
- § ५१. जो जीवी अंतोम्रहुचियं मावं णिधाय धरेयूण कोधं वेदयदि सो उदय-राइसमाणं चेव कोहं वेदयदि । किं कारणं ? उदयराईए व्य तस्स चिरतरकालावद्दाणेण विणा तकालमेव विलयदंसणादो । एसो च कोहकसायवेदो वेदिज्ञमाणो जीवस्स ण किंचि संजमघादं कुणह, मंदाणुमागचादो । किन्तु संजमस्स अञ्चंतसुद्धि पडिवंधह, तत्थ पमादादिमलुष्पायणे वावदचादो ।
- ६ ५० शेष मानादि तीन कषायोंके छतासमान आहि भेदसे बारह संख्यारूप जो स्थान है उनका 'भावदा' भावका आश्रय छेकर उद्हाहरण पूर्वंक अर्थसाधन किया गया है। यया—मानका भाव स्वच्छा है। ग्रैंचणन आहि जितने उदाहरण भेद है उनके समान प्रकथ और अपकर्षयुक्त उस मानकी उसी प्रकार स्थानसंज्ञा योजित की गाई है। मायाका मात अनुजीत वकता है, इसिछये बांसकी जड आदि उदाहरणोंके प्रहणद्वारा मायाके भी उस आवका तारतस्य बन जाता है यह दिख्छाया गया है। छोभमाव असन्तेषज्ञति संव्हेशपना है, अतः कृमिराग आदि उदाहरणोंके उपन्यासद्वारा छोभका भी जैसा भाव है उसका समर्थक किया गया है। अब कोधके चारों ही स्थानोंका काळती सुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन किया गया है ऐसा जो पूर्वसूत्रके प्रतिक्वा कर आये हैं उसके अर्थका विस्तारपूर्वक कथन करनेके लिये आगोके प्रवत्यको करते है—
- \* जो अन्तर्ग्रहर्त काल तक कोधभावको धारण कर उसका वेदन करता है वह उदकराजिक समान कीधका वेदन करता है।
- § ५१. जो जीव अन्तर्गुहूर्त तक होनेवाछ मावको धारण कर कोधका वेदन करता है वह उदकराजिके समान ही कोधका वेदन करता है, क्योंकि उदकराजिके समान इसका विरक्षाक तक अवस्थानके विना उसी समय विख्य देखा जाता है। वेदनमें आता हुआ यह कोधकपायरूप वेद जीवके कुछ भी सम्माजको नहीं करता, क्योंकि यह मन्द अनुभाग-स्वरूप होता है। किन्तु संयमकी अत्यन्त शुद्धका प्रतिवन्ध करता है, क्योंकि उसका प्रमादादि- रूप सकके उपनन्न करने में ज्यापार होता है।

१ ता॰त्रतौ तद्धलं १ति पाठ. । २. ता॰त्रतौ णिदरिसणेवणसो इति पाठ. ।

 जो म्रंतोमुहत्तादीदमंतो अद्धमासस्स कोघं वेदयदि सो वाज्ञव-राइसमाणं कोहं वेदयदि।

५ ५२. जो वुण अंतोग्रहुत्तकालग्रुल्लंघिय अंतो अद्मासस्स कोहं वेदयदि सो णियमा वालुकाहसमाणं कोहमणुहवदि ति घेचच्यं। इतो ? वालुअराईए व्य तस्स कोहपिसाणस्स अंतोग्रहुत्तमुल्लंघिय अद्धमासस्स अंतो अवद्याणदंसणादो । एदं च कसायोदयजणिदकलुपपिणामस्स सच्लुआवेण परिणदस्स तेतियमेचकालावद्याणं पेक्सिय्यूण भणिदं, अण्णदा कोहोवजोगावद्वाणकालस्स उकस्सेण वि अंतोग्रहुत्तमेचपमाण-परूचयमुत्तेण सह विरोहप्पसंगादो । एसो च कोहपिणामभेदो वेदिजमाणो जीवस्स संजमघादं करिय संजमासज्ञमे जीवं ठवेड चि णिच्छओ कायव्यो ।

 अ अद्धमासादीदमंतो छुण्हं मासाणं कोधं वेययदि सो पुरुषि-राष्ट्रसमाणं कोहं वेदयदि ।

६ ५.२. जो खलु जीवो अद्धमासं बोलिय छण्हं मासाणमंतो कोहं वेदयदि सो प्रदिवराहसमाणं तिदयं कोधं वेदयदि, तज्जणिदसंसकारस्स पुढविमेदस्सेव अंतो छण्हं

विश्रोपार्थ — यहाँ यह वतलाया है कि जो उदकराजिके समान मन्द अनुमागस्वरूप क्रोधका वेदन करता है उसका अनुमवर्मे आनेवाला यह क्रोध परिणाम संयमका घात करनेमें तो समर्थ नहीं है, किन्तु संयमकी अत्यन्त शुद्धिका प्रतिवन्य कर मलको उत्यम करता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुद्धिपूर्वक सात्र संज्ञवलनायका सद्भाव जहाँ तक सम्मव है जीवके वहीं तक प्रमाद दशा होती है। सातवें आदि चार गुणस्थानों में संज्यकल कराय है पर अनुद्धिपूर्वक है, इसलिये इतमें अप्रमाद दशा होती है। स्वान्य आदि चार गुणस्थानों में संज्यकल क्षाय है पर अनुद्धिपूर्वक है, इसलिये इतमें अप्रमाद दशा हो गई है। अन्यन्न (शीधवलामें) जो वाँच सहाजत आदिरूप परिणामोंको मी अप्रमाद कहा है उसका भी आश्रय यही है।

 जो अन्तर्सहृतिके बाद अर्धमासके भीतर तक क्रोभका वेदन करता है वह बालकाराजिके समान क्रोभका वेदन करता है।

§ ५२. परन्तु जो जीव अन्तर्गुहर्त कालको उल्लंघन कर अर्धमासके भीवर तक कोषका वेदन करता है वह नियमसे बालुकारातिके समान कोषका अनुभव करता है ऐसा यहाँ पर महण करता बालुकारातिके समान उस कोधवरिणामका अन्तर्गुहरूतिक उल्लंधन कर अर्धमासके भीत रालुकाराजिके समान उस कोधवरिणामका अन्तर्गुहरूतिक उल्लंधन कर अर्धमासके भीत र तक अवस्थान देखा जाता है। और यह, क्यायके उदयक्षे उस्तरन हुर अत्यक्षस्थित परिणत कलुष्परिणामके उत्तरे काल तक अवस्थानको देखकर, कहा है। अन्तथा कोधोपयोगके अवस्थान कालके अन्तर्गुहरूतेशमाण कथन करनेवाले सृत्रके साथ है। उस्तथा अर्था है। अर्था काल है। यह कोध परिणामका भेद अनुभवमें आता हुआ संयक्ता घात करले जीवको संगमानंत्रमां स्थापित करता है ऐसा निश्चय करना चाहिए।

\* जो अर्धमासके बाद छहमाहके मीतर तक क्रीधका वेदन करता है वह पृथिबी-राजिके समान क्रीधका वेदन करता है।

९५३. जो जीव तियससे अर्थमासको विताकर छह माहकै भीतर तक क्रोघका वेदन करता है यह पृथिवीराजिके समान तृतीय क्रोघका वेदन करता है क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ संस्कार मासाणमवद्वाणदंसणादो । एत्य वि पुच्चं व कसायपरिणामस्स सन्छीभूदस्स एचिय-मेत्रकालावद्वाणं समत्येयव्वं, अण्णहा सुचिवरोहादो । एसो च कोहपरिणामो वेदिख-माणो जीवस्स संजमासंजमं घादिय सम्मचमेत्ते जीवं ठवेदि चि । एसो तिदेजो कोहमेदो पुव्विन्लादो तिच्वाणुभागो दहुव्यो ।

 क्रो सन्वेसि भवेहि उवसमं ण गच्छह सो पव्वदराहसमाणं कोहं वेवगित ।

§ ५४. तं जहा—एकस्स जीवस्स किन्ह वि जीवे सम्रुएपणो कोहो सन्लीभृदी होट्ण हियये हिटो, पुणो संखेजासंखेजाणतेहि भवेहिं त चेव जीवं दर्टूण पकोधे गच्छह, तज्जणिदसंसकारस्स णिकाचिदमावेण तेचियमेचकालावद्वाणे विरोहाभावादो । सो तारिसो कोहपरिणामो पन्वयराहसमाणो चि मण्णदे, पच्वयसिलामेदस्सेव तस्सा-णंतेण वि कालेण पुणो संभाणाणुवलंमादो । एसी वुण कोहपरिणामो वेदिजमाणो जीवस्स सम्मचं पि घादिय सिन्छचमावे दवेह चि । सव्वतिच्याणुमागो एसो चउत्थो कोहमेदो चि जाणावणहमेत्य सुचपरिसमचीए चउण्हमंकविण्णासो कओ । एवं ताव कोहस्स चउण्हं दाणाणं कालेण णिदरिसणीवण्यं काद्ग संपित एदीए दिसाए सेसाणं कसायाणं दाणमेदेसु मावदो णिदरिसणीवण्यं काद्ग संपित एवरीए दिसाए सेसाणं कसायाणं दाणमेदेसु मावदो णिदरिसणीवण्यं काद्ग सावासाणुसारेण अणुगंतच्यो चि

प्रथिवीभेदके समान छह माहके भीतर तक अवस्थित देखा जाता है। यहाँपर भी कपाय-परिणाम शल्यरूपसे मात्र इतने काल तक अवस्थित रहता है इसका पहलेके समान समर्थन करना लाहिए। अन्यथा सूत्रके साथ विरोध आता है। और यह कोच परिणाम अनुअवमें आता हुआ जीवमें संयमासंघ्यका घात कर जीवको सम्यक्तमें स्थापित करता है। यह तीसरा क्रोधभेसे पूचके क्रोधसे तीव्र अनुसागवाला जानना चाहिए।

 अं जो सब भवोंके द्वारा उपश्चमको नहीं प्राप्त होता है वह पर्वतराजिके समान क्रोधका बेदन करता है।

§ ५४. यथा—एक जीवके किसी भी जीवमें उत्पन्न हुआ कोघ शहय होकर हृदयमें स्थित हुआ, पुता संस्थात, असंस्थात और अनन्त भवोंके द्वारा उसी जीवको देखकर अच्छर कोघको प्राप्त होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुए संस्कारके निकाचितकएसे उतने काळतक अवस्थित रहनेमें विरोधका अभाव है। यह उक्त प्रकारका कोघपरिणाम पर्वतराजिक समात कहा जाता है, क्योंकि पर्वत-सिकाभेदके समात उसका अनन्त काळके द्वारा भी पुता सन्धान नहीं उपलब्ध होता। वेदनर्स आता हुआ यह कोधपरिणाम जीवके सम्यक्त्वका भी धात कर उसे मिध्यात्वभावसे स्थापित करता है। सबसे तीज अनुभागवाका यह चौधा कोघसेद है इस बातका ज्ञान करानेके जिये यहाँ सुत्रके अन्तमें वार अंकका विस्माद किया है। इस प्रकार सर्वप्रथम कोघके वारों स्थानोंका काळकी पुत्रवासे उदाहरणद्वारा अर्थवाचन करके अव

## जाणावणद्वस्रवरिमं सत्तमाह---

- एदाणुमाणियं सेसाणं पि कसायाणं कायव्वं ।
- § ५५. एदीए दिसाए सेसकसायाणं पि भावेण णिदितसणीवणओ गाहा-सुत्ताणुसारेण णेदच्यो ति भणिदं होइ। एवं चउण्हं सुत्तगाहाणमत्थिविहासणं कादृण पयदत्थस्रुवसंहरेनाणो सुत्तमृत्तरं भणह—
  - \* एवं चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासिदाओ भवंति।
- § ५६. एवं ताव आदीदो प्पहुडि चत्तारि सुत्तगाहाओ सोलसण्हं द्वाणाणं काल-भावेहिं णिदिरसणोवणए पिडवद्वाओ विहासियाओ। एदीए दिसाए सेसवारस-गाहाओ वि जाणियुण विहासियव्याओ ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो।

## एवं चउद्वाणे चि समत्तमणिओगद्दारं ।

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघळांळनम् । जीयातृत्रेळोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

गाथासूत्रोंके अनुसार जानना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

- \* इस प्रकार उदाहरणों द्वारा अनुमान करके शेष कषायोंका भी अर्थसाधन करना चाहिए।
- ९ ५५. इस दिशाहारा शेष कषायोंका भी भावकी सुख्यतासे उदाहरणहारा अर्थसाधन गायासूत्रोंके अनुसार कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार चार सूत्र-गायाओंके अर्थका विशेष ज्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—
  - \* इस प्रकार चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान किया।
- § ५६. इस प्रकार सर्वप्रथम आदिसे लेकर जो चार सूत्रगाथाएँ सोल्ह स्थानोंके काल और भावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं उनका विशेष व्याख्यान किया। इसी पद्धतिसे शेष बारह गाथाओंका भी जानकर विशेष व्याख्यान करना चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है।

## सिरि-जइबसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसायपाहु डं

तस्य

## सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका जयधवला

പപ്പ

वंजणे त्ति अणियोगद्दारं

→ः≉ः÷ णमो अरहंताणं

वंजण-रुक्खणभूसियमणंजणं तं जिणं णर्मासत्ता । वंजणसत्तत्थमद्रं समासदो वण्णहस्सामि ॥

### # वंजणे त्ति अणिओगद्दारस्स सूत्तं।

जो व्यञ्जन और छक्षण चिन्होंसे विभूषित हैं और जो विगत अञ्जन हैं अर्थात द्रव्यमछ और भावमछसे रहित हैं उन जिनदेवको नमस्कारकर मैं व्यञ्जनसूत्रोंके अर्थका संक्षेपमें वर्णन करूँगा॥ १॥

- # अब व्यञ्जन अनुयोद्वारके गाथासूत्रोंका विश्लेष व्याख्यान करते हैं।
- १. ता प्रतौ वग्णइस्सामो ( मि ) इति पाठः ।

विंजणं ९

§ १. चउण्डं कसायाणमेयद्वपरूवणद्वमोइण्णस्त वंजणे ति अणिओगदारस्स विद्यासणद्वं गाहासुत्तसमुक्तिचणं कस्सामो ति भणिदं होह । णविर एदिम्म अणि-योगदारे पंचसुत्तमाहाओ पिडवदाओ 'वियंजणे पंच गाहाओ' ति भणिदत्तादो । तासि जाहद्वारेणेयवयणणिहेसो एत्थ कओ ति दहुल्वो । एवं गाहासुत्तसमुक्तिचणं पर्णणाय तिण्णदेसं कुणमाणो पुल्छावक्षमिदमाह—

#### ≉ तं जहा।

- १. सुगममेदं पुच्छावकं । एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुनाणं पयदत्था-डियारपडिनद्वाणं जहाकममेसो सरूवणिहेसो—
- (३३) कोहो य कोव<sup>\*</sup> रोसो य अक्लम संजलण कलह वड्ढी य । झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्टिया होंति ॥१-⊏६॥
- § ३. एसा पढमसुत्तगाहा कोहकसायस्स एगट्टपरूवणद्वमागया । तं जहा— कोधः कोपो रोषः अक्षमा संज्वलनः कलहो दृद्धिः झंझा द्वेपो विवाद इत्येते दक्ष कोधपर्यायश्रव्दाः एकार्थाः प्रतिपत्तव्याः । तत्र कोध-कोप-रोषाः धात्वर्थसिद्धत्वात्

### **क्ष वह जैसे**।

- ९२. यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार प्रच्छाके विषय किये गये तथा प्रकृत अर्थाधिकारमें प्रतिबद्ध गाथासूत्रोंका यथाक्रम यह स्वक्रपनिर्देश है—
- कोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलड, वृद्धि, झंझा, द्वेष और विवाद
   काधके ये दश एकार्थक नाम हैं ॥१-८६॥
- ३२. यह प्रथम सूत्रगाथा क्रोधकथायके एकार्थक नामोंके कथन करनेके लिये आई है। यथा—क्रोध, कोप, रोप, अक्षमा, संक्वलन, कल्डह, ब्रद्धि, संझा, ढेब और विवाद ये दरा क्रोधके पर्यायवाची शब्द एकार्थक जानने चाहिए। उनमेंसे क्रोध, कोप और रोष शब्द पावर्षिमिण्य होनेसे सुवोध हैं। अधीन उक्त नीनीं शब्द कमसे कथा, कुए और कष्ट पावर्षिमिण्य होनेसे सुवोध हैं। अधीन उक्त नीनीं शब्द केंसि कुए, कुए और कष्ट पावर्षिमिण्य होने हैं, अता जिस-जिस अधीमें ये धातुर्पे प्रसिद्ध हैं वही इन शब्द होंका अधी है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। क्षमारूप परिणामका न होना अक्षमा है। इसीका दूसरा नाम

<sup>§</sup> १. चारों कपायोंके पर्यायवाची नामोंका कथन करनेके लिये उपस्थित हुए त्यञ्जन इस अनुयोगद्वारका विशेष व्यास्थान करनेके लिये गाथासूत्रोंका समुल्कीतंन करेंगे यह उक्त कथनका तार्ल्य है। इतनी विशेषता है कि इस अनुयोगद्वारमें पाँच सूत्रगाथाएँ प्रतिबद्ध है, क्योंकि एहु 'वियंवणे पंच गाहाओं इस प्रकारका वचन कह आये हैं। उनका जातिद्वारा यहाँ एकवचन निर्देश किया है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार गाथासूत्रोंक उल्लेखकी प्रतिक्का करके उनका निर्देश करते हुए इस पुरुष्ठासूत्रको कहते हैं—

१ ता॰प्रतौ —मेयट्टाणपरूवणट्टमो<u>इ</u>ण्णस्स इति पाठः । २. ता॰प्रतौ क्रोध (व) इति पाठ. ।

सुबोधाः । न क्षमा अक्षमा अक्षमं इत्यर्थः । सम्यक् ज्वलतीति संज्वलनः स्व-परोप-तापित्वमेतेन कोधाग्नेः प्रतिपादितम् । कल्दः प्रतीत एव । वर्धन्ते अस्मात् पापायश्चः-कल्दः-वैरादये इति वृद्धिः कोधकषायः, सर्वेषामनर्थानां तन्म्लत्वात् । झंझा नाम तीवतरसंक्लेश्वपरिणामः, तद्धेतुत्वात् कोधकषायोऽपि तथा व्यपदिवयते । द्वेषः अप्रीति-रन्तःकालुष्यमित्यर्थः । विरुद्धो वादः विवादः स्पर्द्धः संघर्ष इत्यनर्थान्तरम् । एवमेते दश्च पर्यायशब्दाः कोधकषायस्य अवन्तीति गाथार्थः ।

> कोध कोपो रोष. संज्वलनमथाक्षमा तथा कलहः। झंझा-द्वेष-विवादो वद्धिरिति क्रोधपर्यायाः।। १।।

## (३४) माण मद दृष्य थंभो उक्कास पगास तथ समुक्करूसो। अनुक्करिसो परिभव उस्सिद दुसलक्खणो माणो॥२-००॥

४. एषा डितीयगाथा क्रोधानन्तरिनर्देशार्टस्य मानकपायस्यैकार्थनिरूपणार्थमागता । तद्यथा—मानो मदो दर्ष्यः स्तम्भः उत्कर्षः प्रकर्षः सहुत्कर्षः आत्मोत्कर्षः
परिभव उत्त्मक्तः इत्येवं दश्चलक्षणो मानः प्रत्येतच्यः, दशास्य पर्यायशब्दा इत्युक्तं
भवति । तत्र जात्यादिभिरात्मानं आधिक्येन मननं मानः । तैरेवाविष्टस्य सुरापीतस्येव

अमर्प है यह इसका तार्यय है। जो भछे प्रकार जलता है, इसिलये कोघका एक नाम संज्वलन है, क्यांकि यह म्ब और परको संतम करनेवाला है। इससे कांध एक प्रकारको अस्मि है यह कहा गया है। कलहका अर्थ प्रतीत ही है। इससे पाप, अयग्र कलह और पैर आपि है हित्वको प्राप्त होते है, इसिलए कोघकपायका एक नाम चृद्धि है, क्योंकि सभी अवसेंकी जाइ कोध है। तोज़तर संक्लम पिणामका नाम झंहा है, उसका हेतु होनेसे कोघकपाय भी उस नामसे क्यांकि करपायको पाता है। होक्स आपीत है, आन्तरिक कलुपता यह इसका ताल्पर्य है। विज्ञत वादका नाम विवाद है। स्था और संघप ये इसके नामान्तर है। इस प्रकार ये दश कोघकपायके पर्यायवाची सन्द है स्था है।

कोध, कोप, रोष, संज्वलन, अक्षमा, कल्ड, झंझा, द्वेष, विवाद और वृद्धिये कोधके पर्यायवाची शब्द हैं॥ १॥

मान, मद, दर्प, स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्सिक्त इन दश लक्षणवाला मान हैं ॥२–८०॥

१. ता • प्रतौ पापाशयः कल्हवेरादय इति पाठः ।

मदनं मदः । तदुव्रवृहिताइंकारस्य दर्पणं दर्पः । तदुत्यापितगर्वस्खलद्गव्यादालापस्य सिषपातावस्थास्य स्तम्भानं स्तम्भाः । तथोत्कर्प-मकर्प-समुक्तर्पाः विज्ञेयाः, तेषामप्यमिमानपर्यायस्येन रूढस्वात् । आत्मान उत्कर्षः आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । अहसेव जात्यादिमिलकुष्टो न मत्तः परतरोऽन्योस्तीत्यच्यवसायः । परिमवनं परिभवः परावमान इत्यर्थः । आत्मोत्कर्ष-परपरिभवाम्यामुद्गत सन्तुत्सिचित गर्वितो भवतीत्यु-तिसकः । एवमेते दश मानकषायस्य पर्यायकद्यः ।

स्तम्भ-मद-मान-दर्ष्य-समुत्कर्ष-प्रकर्षाश्च । आत्मोत्कर्ष-परिभवा उत्सिक्तरचेति मानपर्यायाः ॥ २ ॥

## (३५) माघा य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा । गहणं मणुण्णममण कक्क क्रहक गृहण च्छण्णो ॥३-८८॥

९ ५. माया सातित्रयोगो निकृतिर्वचना अनुजुता ग्रहणं मनोज्ञमार्गणं कन्कः
क्कृहकं निगृहनं छत्रमित्येते मायापर्यायाः । एतैः क्वदैर्वाच्यो योऽर्थः स मायाकषाय
इत्युक्तं भवति । तत्र माया कपटप्रयोगः । सातियोगः कृटच्यवहारित्वं । निकृतिर्वचना-

अधिक मानना मान है। उन्हीं जाति आदिके द्वारा आविष्ट हुए जीवका मदिरा पान किये हुए जीवका मानना होना मद है। उससे अर्थात मदसे बढ़े हुए अर्दकारका दप्पं होना दर्प है। सिलिपात अवस्थामें जिस प्रकार मनुष्य स्विज्ञित स्मे यहानद्वा बोळता है उसी प्रकार मददव उस्पर्व होना सानम्म है। उसी प्रकार मददव उस्पर्व हुए परिसे स्विज्ञत व्हानद्वा बोळते हुए स्तव्य हो जाना सनम्म है। उसी प्रकार उत्तक्ष्म प्रकर्भ और समुख्य ये वीनों मानक पर्यायवाची नाम पटिव कर छेने चाहिए, क्योंकि ये तीनों अव्द भी अभिमानके पर्यायवाचीरू से हुई। अपने उत्तक्ष्म जामा आस्तोक्त्म है। इस प्रकारके अध्यवसायका नाम आस्तोक्त्म है। इस प्रकारके अध्यवसायका नाम आस्तोक्त्म है। दुसरेके परिभवनं अर्थात् नीचा दिखाना परिभव है, दूसरेका अपमान करना यह इसका तात्यय है। अपने उत्कर्ष और दूसरेके परिभवनं अर्थात् नीचा दिखाना परिभव है, दूसरेका अपमान करना यह इसका तात्यय है। अपने उत्कर्ष और दूसरेके परिभवनं कहा उत्तत्य होता हुआ उस्तिस्वित क्रथात् नीचा इसिक्त कह छाता है। इस प्रकार वे द्वा मानक्वायके पर्यायवाची नाम हैं।

स्तम्भ, मद, मान, दर्ण, समुत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रकर्ष, आत्मोकर्ष, परिभव और उत्सिक्त ये मानके पर्यायवाची शब्द है ॥ २ ॥

- \* माया, सातियोग, निकृति, तश्चना, अनुजुता, ग्रहण, मनोज्ञमार्गण, कन्क, कुइक, गृहन और छन्न थे ग्यारह मायाकशायके पर्यायवाची नाम हैं ॥३–⊏॥
- ९ ५. माया, सातिप्रयोग, निकृति, वञ्चना, अनुजुता, प्रहण, मनोक्षमार्गण, कल्क,
  कुहक, निगृहन और छन्न ये मायाके पर्याय हैं। इन झब्दोंके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है
  वह मायाकषाय हे यह उक्त कथनका ताल्पर्य हैं। उनमेंसे कपटप्रयोगका नाम माया है।
  कुटिल व्यवहारका नाम सातियोग है। वञ्चना-ठगनेके अभिप्रायका नाम निकृति है।

भित्रायः । वंचना विप्ररूम्भनं । अनुज्ञता योभवकता । प्रद्दणं मनोज्ञार्षं परकीय-श्वपादाय निन्ददनं । गद्दनं चान्तर्गतवंचनाभित्रायस्य निमृताकारेण गृद्दमंत्रता । मनोजमार्गणं मनोजस्यार्थस्य परतो मिष्ट्याविनयादिमिरुपचारैः स्वीकरणाभित्रायः । कन्को दम्मः । क्रदक्षमतद्भृत-मंत्र-नंत्रोपदेशादिभिर्लोकोपजीवनम् । निगृद्दनं अन्तर्गत-दुराययस्य बद्दिराकारसंवरणम् । छन्नं छत्राययोगोऽतिसन्धानं विश्रम्मपातादिरित्यर्थः । त एते मायापर्याया एकादश प्रतिपचन्याः ।

> मायाथ सातियोगो निकृतिरथो वंचना तथानृजुता । ग्रहणं मनोज्ञमार्गण-कल्क-कुहक-गृहनच्छन्नम् ॥ ३ ॥

(३६) कामो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य । णेहाणुराग आसा इच्छा सुच्छा य गिद्धी य ॥४-८८॥

(३७) सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिन्मा य । लोमस्स णामधेज्जा वीसं एगद्विया भणिदा ॥५-६०॥

§ ६. काम-राग-निदान-छंद-सुत-प्रेय-दोषप्रशृतयः त एते लोमस्य नामधेयत्वेन रूढा विञ्चतिरेकार्थाः श्रव्दाः पूर्वध्वितिमेरुगवर्णिताः प्रत्येतच्याः इति संक्षेपतः खत्रार्थः । तत्र कमनं कामः इष्टरागपत्यादिपरिग्रहाभिलाग इति प्रथमो लोभपर्यायः । रंजनं रागो

विप्रजन्मनका नाम वञ्चना है। योगकी कुटिल्जाका नाम अनुजुजा है। दूसरेके मनोझ अर्थको प्राप्त कर उसका अपलाप करनेका नाम महण है। और इसका अर्थ गहन करने पर उसका तान्यर्थ है—औतरी वञ्चनाके अभिगायका निम्हणकार रूपसे गुरु मंत्र करना। सिप्या विनय आदि उपचारों द्वारा दूसरेस मनोझ अर्थके स्वीकार करनेके अभिगायका नाम मनोझमांण है। दूस्भका नाम कत्क है। झुटे मन्त्र, तन्त्र और उपदेश आदि द्वारा लोकका उपजीवन करना कुटक है। भीवरी दुराग्रयका बाह्यसे संवरण करना (ख्रिपाना) निगृहत है। ल्रयम् योग करना छन्न है। अविसम्यान और विभन्न कहलाती है यह इसका वार्य्य है। ये सब ग्यारह सब्द मामके पर्यायवाची जानने चाहिए।

माया, सातियोग, निकृति, वञ्चना, अनुजुता, प्रहण, मनोक्कमार्गण, कल्क, कुहक,

गृह्त और छन्न ये मायाके पर्यायनाम हैं॥ ३॥

\* काम, राग, निदान, छन्द, सुत या स्वत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आश्चा, इच्छा, मृच्छा, गृद्धि, साशता या शास्वत, प्रार्थना, ठालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिह्वा ये वीस लोभके एकार्यक नाम कहे गये हैं ॥४, ५–८९, ९२॥

§ ६. काम, राग, निदान, कुन्द, सुत, प्रय और दोष आदि वे सब कोभके नामचेय-रूपसे रूद वीस एकार्थक शब्द पूर्वाचार्योद्वारा कहें गये जानने चाहिए यह संक्षेपमें गाथा-सूत्रोंका अर्थ है। उनमेंसे काम शब्दकी ब्युत्पत्ति हैं—कसने काम:। इष्ट स्त्री और इष्ट पति या पुत्र

१. ता • प्रतौ --प्रयोग इति सन्धानं इति पाठ: ।

मनोज्ञविषयाभिष्यंग इति द्वितीयः । जन्मान्तरसम्बन्धेण निधीयते संकल्प्यत इति निदानम् । परोपभोगसमृद्धिदर्शनात् संक्लिष्टतरस्यात्मनो जन्मान्तरेऽपि कथं नामैवं भोगसम्पन्तता मे स्यादित्यनागतप्रार्थनायामभिसन्धानमित्यर्थः । छंदनं छंदो मनोऽजु- कुरुविषयानुवुभूषायां मनःप्रणिधानमिति यावत् । स्यतेऽभिषिच्यते विविधिषया- भिलाषकरुषसिल्रिश्वरिक्षेत्रिति सुतो लोभः । अथवा स्वम्रब्दः आत्मीयपर्यायवाची, स्वस्य मावः स्वता ममता ममकार इत्यर्थः । साध्मिमसत्तीति स्वतो लोभः । प्रिय व इति प्रेयः । प्रयश्चासौदोषच प्रयदेषों लोभः । कथं पुनरस्य प्रयत्वे सर्ति दोषस्य, विप्रतिचेधादिते चेत्,? न, आह्यादमात्रवेद्याचेक्ष्यापरिक्षाभिल्लापस्य प्रयत्वे सर्ति दोषस्य स्वारम्पर्याक्षाललावस्य प्रतस्य प्रयत्वे सर्ति संसारप्रवर्धनकरणन्तवाद्याचेष्याचारमा मनसः प्रणिधानमित्यर्थः । एवमजुरागोऽपि व्यास्वयेद । अविद्यमानस्यार्थस्यान्नासम्माभ्रेत्यरो लोभपर्यायः । अववा आस्यति तत्रकरीत्यात्मानमित्याशा लोभ इति

आदि परिम्नहकी अभिलापाका नाम काम है। यह लोभका प्रथम पर्यायनाम है। रागशब्दकी स्पुत्पाव है—रंजनं रागः। सनोझ विषयके अभिक्वंगका नाम राग है। यह लोभका दूसरा पर्यायनाम है। जन्मान्तरके सम्बन्धसे निर्मायते अर्थात्त संकरण करनेका नाम निहान है। इस्तरेक उपभोगको समृद्धिक देखनेसे जो अत्यन्त संकरेशको प्राप्त होता है तथा ऐसा विचाय करता है कि मेरे जन्मान्तरमें भी इस प्रकारकी भोगसम्यन्तवा कसे होगी इस प्रकार अनागव विषयको प्रार्थनामें अभिसम्यानका होना निदान है यह उक कथनका तान्य है। जन्द अब्दक्त अप्रवेगोमें अभिसम्यानका होना निदान है यह उक कथनका तान्य है। जन्द अप्रविच है— छन्दनं छन्दर। सनके अतुकुल विषयके वार-वार भोगनेमें मनके प्रणिवानका नाम झन्द है यह उक कथनका तान्य है। जन्म प्रणिवानका नाम झन्द है यह उक कथनका तान्य है। नाना प्रकारके विषयों के अभिलाप रूप कलुपित जलके सिंबनोंद्वारा सूचते अर्थात् परिसिचित करना खुत नामका लोभ है। अथवा 'स्व' राव्य आयोग पर्यायका वाची है। 'सव' का जो भाव वह स्वता करलाता है। इससे समता या समकार लिथा प्रयोग वाची है। वह सिम्में है वह स्वत नामका लोभ है। जो प्रिय के समान है वह प्रय कहलाता है। अप्र जो होप वह मैयन्द्रीय नामका लोभ है। जो

श्रंका—इसके प्रेयरूप होनेपर दोषपना कैसे वन सकता है, क्योंकि दोनोंक एक होनेका निषेध हैं ?

समाधान—नहीं, आहादन मात्र हेतुपनेकी अपेक्षा परिमहकी अभिलापांक प्रयक्षप होनेपर भी ससारक बढ़ानेका कारणपना होनेसे उसमें दोषपना बन जाता है।

स्मेह शब्दकी ब्युत्पत्ति है—स्मेहनं स्मेहः। इष्ट वस्तुमें अनुराग सहित मनका प्रणिधान होना स्मेह हैं यह इसका तारप्य है। इसी प्रकार अनुरागका भी व्याख्यान करना चाहिए। अचियमान अर्थकी आकोक्षा करना आशा नामका दूसरा छोभका पर्याययाची नाम है। अयवा जो आह्यति अर्थोत् आस्माको कुछ। करता है यह आशा नामका छोभ है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। इच्छा। पदकी ब्युत्पत्ति है—एपणं इच्छा। बाह्य और आध्यन्तर

१. ता॰प्रती –माननुभूपाया इति पाठः। २. ता॰प्रतौ प्रेयो दोषो इति पाठः। ३. ता॰प्रतौ –होषोपपत्तेः इति पाठः। ४. ता॰प्रतौ तमूरकरोस्या– इति पाठः।

व्याख्वेयम् । एपणमिच्छा, बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहामिलाष इत्यर्थः । सृच्छेनं सृच्छी, तीत्रतरः परिग्रहाभिष्वंग इत्यर्थः । गर्द्धनं गृद्धिः, परिग्रहेषुगत्तानुपात्तेष्वतितृष्णेत्यर्थः ।

९ ७. साम्प्रतं द्वितीयगायार्थं उच्यते । 'सासण-पत्थण-रुालसेत्यादि—सहाश्वया वर्तत इति शासस्तस्य भावः साश्चता, सस्पृहता सतृष्णतेत्ययमपरो लोभपर्यायः । अथवा श्वरुद्धतः शास्वती लोभः । कथं पुनरस्य शास्वतीकत्वमिति चेदुच्यते—पिग्रहोपादानात्प्राक्परचाच्चे सर्वकालमनपायात् शास्वतो लोभः । प्रकर्षेणार्थनं प्रार्थना धनोपलिप्सेत्यथः । लालसा मृद्धित्त्यनर्यान्तरम् । विरमणं विरतिः । न विद्यते विरतिस्थेते अविरतिः । अथवा अविरमणमिवरित्रसंयम इत्यनर्थमेदः । तद्धेतुत्वाद-विरतिलेशेमपिरणामः, सर्वेशामेव हिंसानामविरमणमेदानां लोभकपायनिवन्धनत्वादिति । तर्षणं तृष्णा विषयपिपासेत्यर्थः । 'विज्ञ जिन्मा य' विद्या जिह्नत्यपि तस्यैव पर्याय-द्वयम् । तद्यथा—चेदनं विद्या लोभ इत्यर्थः, तद्धीनजनमत्वाल्लोमोऽपि तथोपचर्यते, 'लोभो लामेन वर्धते' इति वचनात् । अथवा' विद्येव विद्या । क इहोप-

परिम्नहकी अभिलापाका नाम इच्छा है यह इसका तात्यर्थ है। मुच्छो पदकी ब्युत्पत्ति है— मुच्छेन मुच्छो। परिम्नहसम्बन्धी अति तीन्न अभिष्यंगका नाम मुच्छो है यह इसका तात्यर्थ है। गृद्धि पदकी ब्युत्पत्ति है—गर्द्धनं गृद्धिः। उपात्त और अनुपात्त परिमहोंमें अत्यधिक जुष्णाका नाम गृद्धि है यह इसका अर्थ है।

§ ७. अच सासण-पत्थण-छाल्या इत्यादि दूसरी गाथाका अर्थ कहते हैं—आशाके
साथ जो रहता है वह शास कहलाता है और उसके भावका नाम शासता हं। स्पृद्दा
सहितपना और तरुणा सहितपना इसका तात्पर्य है। यह लोभका दूसरा पर्यायनाम है।
अथवा जो शत्रत हा वह शास्वत कहलाता है। यह भी-लोभका एक नाम है।

शंका-इसका शाश्वतिकपना कैसे वन सकता है ?

समाधान—परिग्रहके ग्रहण करनेके पहले और बादमें सदा बना रहनेके कारण लोभ ज्ञाहबत कहलाता है।

प्रकृष्टरूपसे अर्थन अर्थात् चाहना प्रार्थेना है, प्रकृष्टरूपसे धनकी चाह करना यह इसका अर्थ है। छाउसा और गृद्धि ये पकार्थेचाची शब्द हैं। विरित शब्द की अ्युपति है—विरसणं विरितः। जिसमें विरित नहीं है उसका नाम अविरित है। अथवा अविरित शब्द कुर्याक्ष है—अविरसणं अविरित शाक्त के स्वार्थेक स्वार्थेक स्वार्थेक स्वर्धेक हो है। उसका हेतु होनेसे अविरित छोभपरिणामस्वरूप है, क्योंकि हिंसासम्बन्धी अविरसण अर्थात् अविरति छोभक्यायनिमत्तक होते हैं। तृष्णा शब्दकी उपुरात्ति है—वर्षणं तृष्णा। विषयसम्बन्धी पिपासाका नाम तृष्णा है यह इसका ताय्यं है। विद्या और जिह्ना ये दोनों भी लोभके हो दो पर्यांचा नाम जानने पाहिए। यथा—विद्याको व्युपति है—वर्षनं विद्या। यहाँ एत विद्या पर्देश लेखा । विद्या पर्देश लेखा भी विद्या क्या है यह इसका अर्थ है, क्योंकि इसकी उद्यत्ति वेदना कै अर्थीन है, इसलिये लेभ भी विद्याक्त्यसे उपचरित किया गया है। लोभ लाभसे बहुता है

१. ता॰प्रतौ -पादास्प्राव्यक्वाच्य इति पाठः । २. ता॰प्रतौ अथवा इति पाठो नास्ति ।

मार्थः ? दुराराधत्वम् । एवं जिह्नेव जिह्नेत्यसंतोषसाधर्म्यमाश्रित्य लोभपर्यायत्वं वक्तव्यम् । एवमेते लोभकवायस्य विवित्तेकार्थाः पर्यायाः बब्दाः व्याक्वयाताः ।

> कामो रागनिदाने छंद सुता प्रेय दोषनामानः । स्नेहानुराग आशा मूच्छेंच्छागृद्धिसंज्ञाश्च ॥ ४ ॥ साशता प्रार्थना तृष्णा लालसाविरतिस्तथा । विद्या जिह्ना च लोभस्य पर्याया विश्वति स्मृता ॥ ५ ॥

### एवं वंजणे ति समत्तमणिओगहारं।

ऐसा वचन भी है। अथवा विद्याके समान होनेसे छोभका नाम विद्या है। शंका—प्रकरमें उपमारूप अर्थ क्या है ?

समाधान—दुराराधपना प्रकृतमें उपमार्थ है। अर्थात् जिस प्रकार विद्याकी आरा-धना कष्टसाध्य होती है उसी प्रकार छोभका आलम्बनमूत भोगोपभोग कप्टसाध्य होनेसे प्रकृतमें छोभको कप्टसाध्य कहा गया है।

इसी प्रकार लोभ जिह्नाके समान होनेसे जिह्नास्वरूप है, यहाँ असंतोषरूप साधर्म्यका आश्रयकर जिह्ना लोभका पर्योयवाची नाम है ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार लोभके इन एकार्थवाची शब्दोंका ल्यास्यान किया।

काम, राग, निदान, छन्द, सुत, प्रेच, दोष, स्तेह, अनुराग, आशा, मूच्छी, इच्छा, गृद्धि, साशत, प्रार्थना, तृष्णा, ठालसा, अविरति, विद्या और जिह्वा ये वीस लोभके पर्याय-वाची नाम स्मृत किये गये हैं।

इस प्रकार व्यंजन नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

### 30

सिरि-जइवसहाहरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

## कसाय पा हु ड

तस्स

## सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका

जयधवला

सम्मत्तमणिओगद्दारं

-+:88:+-

णमो अरहंताणं

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं। दुसहपरीसहविसहं जहवसहं धम्मसुत्तपाढग्वसहं।।१॥ इय पणमिय जिणणाहे गणणाहे तह य वेव ग्रुणिणाहे। सम्मनसुद्धिहेउं वोच्छं सम्मनमहियारं॥२॥

जिनवरहुपम, गणधरहुपम, गुणधरहुपम और दुःसह परीवहींको जीतनेवाछे तथा धर्मसूत्रके पाठकींमें श्रेष्ठ ऐसे यतिहृपमको तुम सब प्रणाम करी ॥१॥

वसद्वक पाठकान कह रेज पाठु गर्क गुला कर सम्पक्त कुछ कि निमत्त । इस प्रकार जिननाथ, गणनाथ और जुलिनाथको प्रणाम कर सम्यक्त्व प्रुद्धिके निमित्त-कर सम्यक्त अधिकारका मैं कथन करता हूँ॥ २॥

१. ता • प्रतौ पाठरवसहं इति पाठः ।

- कसायपाहडे सम्मत्ते ति अणिओगदारे अधापवत्तकरणे इमाओ चनारि सनगाहाओं प्रस्वेयव्वाओं।
- ६ १. एदस्स सम्मन्तसण्णिदमहाहियारस्स उवक्कमादिभैयभिण्णचउविहावयार-परूवणद्रमेदं सत्तमागयं । तं जहा, चउव्विहो एत्थावयारी--उवक्कमो णिक्खेवो णयो अणुगमो चेदि । तत्य उवक्कमो पंचिवहो—आणुपुन्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्था-हियारी चेदि । तत्थाणपुरुवी तिविहा पुरुवाणपुरुवीआदिमेदेण । एतथ पुरुवाणपुरुवीए दसमी एसी अत्थाहियारी । पच्छाणुपुच्चीए छट्टो । जत्थ-तत्थाणुपुच्चीए अणिद्धारिद-संखाविसेसी एसी अत्थाहियारी ति वत्तव्वं । णामं पमाणं च सगमं । वत्तव्वदा ससमयो तदभयं वा, सम्मत्तपरूवणाए तप्पडिवक्खपरूवणाविणाभावित्तादो । अत्था-हियारो दुविहो-दंसणमोहस्सुवसामणा खवणा चेदि, दोण्हमेदेसि सम्मत्ताहियार-जोणिनाहो । णिक्सवेद-णयोदक्कप्रपद्भवणा जाणिय कायस्या ।
- ६२. इदाणिमणुगमं वत्तइस्सामो । को अगुगमो णाम ? पयदाहियारस्स वित्थारपरूवणद्रं तदवलंबणीभृदगाहासुत्ताणु सरणमणुगमो ति इह विविक्खओ। यदाह---'अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सत्तगाहाओ परुवेयव्वाओ' ति । एतदक्तं भवति---सम्मत्ते ति अणियोगद्दारस्स अत्यविद्वासणे कीरमाणे दंसणमोहस्सवसामणा पुरुवमेव

ममाधान-प्रकृत अधिकारका विस्तारपूर्वक कथन करनेके छिये उसके अवलम्बन-स्वरूप गाथासूत्रोंके अनुसरण करनेको अनुगम कहते हैं ऐसा अर्थ प्रकृतमें विवक्षित है। जैसा कि कहा है- 'अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें इन चार सूत्र गायाओंका कथन करना चाहिए।' इसका यह तात्पर्य है-सम्यक्त इस अधिकारके अर्थका विशेष व्याख्यान करने पर दर्शन-

कषायत्राभतके सम्यक्त्व नामक अनुयोगद्वारके अन्तर्गत अधःप्रवृत्तकरण-सम्बन्धी इन चार सूत्रगाथाओंका कथन करना चाहिए।

६ १ हम सम्यक्तामंत्रक महाधिकारके उपक्रम आदि भेदरूप चार प्रकारके अवतार-का कथन करनेके लिये यह मत्र आया है। यथा-प्रकृतमें अवतार चार प्रकारका है-उपक्रम. निक्षेप. नय और अनुगम । उनमेंसे उपक्रम पाँच प्रकारका हे—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, बक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे पूर्वानपूर्वी आदिके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । प्रकृतमें पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा यह दसवाँ अर्थाधिकार है, परचादानुपूर्वीकी अपेक्षा यह छटा अर्थाधिकार हे और यत्र-तत्रानुपूर्वीकी अपेक्षा अनिर्धारित संख्यावाला यह अर्था-धिकार है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। नाम और प्रमाण ये दोनों सगम हैं। वक्तव्यता स्वसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्तवकी प्ररूपणा उसकी प्रतिपक्ष प्ररूपणाके अविनाभावस्वरूप है। अर्थाधिकार दो प्रकारका है-दर्शन-मोहोपशामना और दर्शनमोहक्षपणा, क्योंकि ये दोनों अर्थाधिकार सम्यवत्व अधिकारके योनिस्वरूप हैं। निक्षेप, नय और उपक्रमका विशेष कथन जानकर करना चाहिए।

६ २. अब अनगमको बतलाते हैं। जंका अनगम किसे कहते हैं ?

परूचेयव्या, तस्थेव सम्मणुप्पत्तिववहारस्स रूढतादो । तस्य य पण्णारस सुत्तगाहाओ गुणहराहरियम्रहरूमरुविणिग्गयाओ पहिबद्धाओ । तस्य वि तिण्णि करणाणि अधापवत्त-करणादिभेदेण । तेसि रूक्खणं पुरदो भणिस्सामा ।

§ ३. तत्थ ताव अधापव करणे इमाओ चचारि सुचगाहाओ पण्णारस-मूल-गाहाबिहिन्धूदाओ । तस्सेन दंसणमोहोवसामगस्स तदिहेम्रुहावत्थापरूवणप्पियाओ पुक्वमेत्थ परुवेपन्याओ, तप्परूवणाए विणा पण्णारसमूलमाहाणमत्थिवहासाए अण-वपारादो चि एत्थ जह वि सामण्णेण अधापव करणे इमाओ सुचगाहाओ परुवेपन्याओं चि वृत्तं तो वि अधापव करणपदमसमए इमाओ परुवेयन्याओं चि वन्साणेपव्यं। बुदं। एदाओ चचारि सुचगाहाओ अधापव चकरणपदमसमए परुवेसाओं चि पुग्दो भणिरसमाणजुष्णमुज्ञाणबंभीव संहारवक्ताते तारिसविसेसणिण्णयोव-लद्धीए। संपित काओ ताओ गाहाओं चि आसंकाए चल्छापव्यम्तरं प्वधमाह—

क्षतं जहा।

(३=) दसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे। जोगे कसायउवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे॥र्दश॥

मोहोपशामनाका सर्वप्रथम कथन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिरूप व्यवहार उसीमें रूढ़ हैं। उसमें गुणधर आचार्यके मुखकमलसे निकली हुई पन्द्रह सूत्रगायापे प्रतिबद्ध हैं। उसमें भी अधःप्रवृत्तकरण आदिके भेदसे ये तीन करण होते हैं। उनके लक्षणोका कथन आने करेंगे।

शान करना।

§ ३ उनमें सर्वश्रथम अध्ययनुत्तकरणके विषयमें ये चार सूज्ञाधाएं हैं जो पन्द्रह्
मूल गाथाओं से व्हिर्भूत हैं। वे दर्शनमोहका उपराम करनेवाले उसी जीवके असके अभिमुख
होनेरुप अपस्थाका प्ररूपण करती है, उनका सर्वश्रथम यहाँ प्ररूपण करना चाहिए,
क्यांकि उनका प्ररूपण किये विना पन्द्रह् मूलगाधाओं के अर्थका विद्रोप व्याच्यान नहीं हो
सकता। इस प्रकार यहाँपर यदाप अध्ययनुत्तकरणके विषयमें इन सूज्ञगाधाओं का कथन
करना चाहिए ऐसा सामान्यकरसे कहा है तो भी अध्ययनुत्तकरणके प्रथम समयमें इनक्
कथन करना चाहिए ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि ये चार सूज्रगाधाणे अध्यप्रयुक्तकरणके प्रथम समयके विषयमें कही गई हैं ऐसा आनो कहे जानेवाले चूर्णिसूज्ञतन्वन्थी
उपसंहार वाक्यसे उक्त प्रकारके विद्रोप निर्णयको उपब्रटीव होती है। अब वे कौन-सी गाथाएँ
है ऐसी आजोका होनेपर पुण्ळापुर्वक उक्तर प्रवस्था

**# यह जैसे** 

§ ४. गाथासूत्रोंके अवतारकी अपेक्षा रखनेपाला यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार प्रच्छाके विषयरूपसे विवक्षित गाथासूत्रोंका क्रमसे यह स्वरूपनिर्देश है।

\* दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग, कपाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कीनसी लेख्या और वेद होता है।।९१।। ५. एसा गाहा दंसणमोहउवसामगस्स तदुम्ब्रहावत्थाए पयद्वमाणस्स परिणाम-विसेसपरूवण्ट्वं तस्सेव जोग-कसायोवजोग-छेत्सा-वेदमेदाणं च परूवण्डमोहण्णा । तत्य ताव पुट्यदेणं 'दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो केत्सि सवे', कि विद्युद्धो विद्युद्धेयो संकिलिट्टो संकिलिट्टयो वा चि विसोहि-संकिलेसावेक्स्वो पुट्याणिदेसो क्रजो तदुस्वो । पच्यदेण वि 'जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को सवे' किमविसेसण सन्वेसिमेव जोगकसायोवजोगादिमेदाणमेदस्स संभवो, आहो अस्थि किमविसेसण सन्वेसिमेव जोगकसायोवजोगादिमेदाणमेदस्स संभवो, आहो अस्थि किमविसेसण पि तिस्वयिनेसिणण्यायुविक्यो पुच्याणिदेसो कञ्जो होह । एवं पुच्यित्यविक्याणिद्धा क्रजो होह । एवं पुच्याच्याण्ययुविक्य पुष्प पुच्याणाव्ययुवल्या च्याच्याणाव्ययुवल्या च्याच्याच्या क्रस्तामो , सुचित्यविक्येसाणुण्ययुवलं क्राच्याचा प्रस्वाचा प्रस्ववेगुत्याणत्यपरूवणं काद्ण संपि विदियगाहाए अवयारं क्रसामो —

## (२६) काणि वा पुञ्वबद्धाणि के वा अंसे णिबंधिद्। किट आविसियं पविसंति किटण्हं वा पवेसगो॥६२॥

५६. एसा विदिया गाहा दंसणमोहउचसामगस्य णाणावरणादिकम्माणं संतकम्म-वंधोदयावळियपवेसोदीरणाणं पयिङ-द्विदि-अणुभाग-पदेसविसयाणं पुच्छाहुहेण परुवहुं ओहण्णं। तं जहा—'काणि वा पुच्चबहाणि' वि एसो सत्तस्य पद्मायययो, सन्वेसि

§ ५. दर्गनमोहके उपशामक सन्युख हुई अवस्थामें प्रवृत्त हुए दर्गनमोहके उपशामक जीवके परिणामसिवीपका कथन करनेके लिये तथा उसीके योगा, कपाय, उपयोग, लेश्या और देवके मेरीका कथन करनेके लिये यह गाया आई है। उनमेंसे सर्व प्रथम पूर्वापेके 'दर्गनमोहके उपशामक प्राप्त होता हैं, या विशुद्धत होता है, सिक्छ होता है या सिक्छ हतर होता है ? इस प्रकार विशुद्धि और संक्छ तथा अपेशा प्रच्छाका निर्देश किया हुआ जानना चाहिए। तथा उत्तराध के किस योग, कपाय और वर्षापिक सिक्स योग, कपाय और वर्षापिक से देव कीनसा होता हैं इस वचनहारा क्या सामान्यसे सभी योग, कपाय, और उपयोगाविक भेद इसके सम्यव है या कोई विशेषता है इस प्रकार उच्छ प्रच्छाविषयक विशेष निर्णयकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार एके गये अपेका विशेष निर्णयकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार पृक्ष गये अपेका विशेष निर्णयकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार पृक्ष गये अपेका विशेष निर्णयकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार पृक्ष प्रविचाल कि स्वर्ण स्वर्ण प्रस्त प्रवृत्त स्वर्ण स्वर्ण प्रकार सर्वे प्रयाग स्वर्ण स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्ण स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्ण स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्त स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्ण प्रवृत्त स्वर्त

क्ष दर्शनमोहका उपशम करनेवाले। जीवके पूर्वबद्ध कर्म कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन कर्माशोंको बाँधता है, कितने कर्म उदयाविलमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मीका प्रवेशक होता है।।९२।।

§ ६. यह दूसरी गाथा दर्शनमोहका उपझम करतेवाछे जीवके झानावरणादि कर्म-सम्बन्धी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक सरकर्म, बन्ध, उदयाविष्ठप्रदेश और उदीरणाका प्रच्छासुस्त्रसे कथन करनेके छिये आई है। यथा—'काणि वा पुन्वबद्धाणि' यह

१. ता॰प्रती पुम्बद्धेण वि इति पाठ: । २ ता॰प्रती -विसेसियाणं इति पाठ: ।

कम्माणं पराह-द्विदि-अणुभाग-परेससंतकम्मपरूवणाए पहिचदी । कथं पुण 'काणि वा पुण्ववद्वाणि' ति सामण्णणिहेसेण पर्याह-द्विदि-अणुभाग-परेसविसेसोवलस्त्री होदि ति ? जेदिस्यासंकणिज्जं, सामण्णणिहेसे सन्वेसि विसेसाणं संगहे विरोहाभावादो । 'के वा अंसे णिवंधदि' ति एसो सुनस्त विदियावयवो तेसि चेत्र पर्याह-द्विदि-अणुभाग-पदेस-विसेसियणवगवंभसरूवणिरूवहुमोहण्णो, अंससहस्स पर्याह-द्विदि-अणुभाग-पदेसविसेस-वाचिणो इह म्गाहणादो । 'किदि आवल्यिं पविसंति' ति एसो सुनस्स तिद्यावयवो सन्वेसिमेत्रकम्माणं मूलुत्तरपर्याहमेयभिण्णाणं द्विदिवस्वजाणिदादासालियपवेसगवेसणव्याहम्याहम्यव्याविद्यावयवो सन्वेसिन वाचिणो । उदयाश्वर्यस्वयं पविसंत्राणपर्याहमस्त्रेण एसो सुनावयवो पहिचद्यो । उदयाश्वर्यस्वयं पविसंत्राणपर्याहमस्त्रेण एसो सुनावयवो पहिचद्यो ति भावरत्यो । 'कंदिण्डं वा पवेसमो' एसो चल्लाम् गाहासुनावयवो सन्वेसि कम्माणस्त्रदीरणासुहेण उदयाविष्ठपं पवेसिज्जमाणपर्याहणं पह्वणाए पहिचद्यो । एदं च सन्वेस पुष्टासुन्तं । एदिस्स पुष्टाए णिण्णयसुविर चुण्णसुनसंबंधेण कस्सामो । संपिद तिदयाहार अवयारं कस्सामो ।

## (४०) के ऋंसे झीयदें पुट्वं बंधेण उदएण वा। ऋंतरं वा किंहं किल्चा के के उवसामगो किंहें ॥र्दश॥

गाथासूत्रका प्रथम अवयव सभी कर्मीक प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुमागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मक कथन करनेमें प्रतिबद्ध हैं।

शंका— 'पूर्वयद्ध कर्म कीन हैं' इस प्रकार सामान्य निर्देश द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशेषकी उपलब्धि कैसे होती हैं ?

जनुभाग आर प्रद्ताशद्यापका उपकाष्य क्षय हाता ह : समाधान—यहाँ ऐसी आहांका नहीं करनी चाहिए, सामान्य निर्देशमें सभी विशेषों-का संग्रह होनेमें कोई विरोध नहीं जाता।

के वा असे णिवंधित यह गाथासूत्रका दूसरा अवयव उन्हीं कमीं के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशेषरूप नवकवन्धके स्वरूपके निरूपणके लिये आया है, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशेषका वाची प्रहूण किया गया है। 'किंदि आविलयं पिवसंति' यह गाथासूत्रका तीसरा अवयव मुख और उत्तर प्रकृतियोंके भेदरि अत्तेक सकारके सभी कमींकि स्थितिवयजन्य उदयाविक्यदेशके अनुसंधानके लिये निवद्ध किया गया है। उदय और अनुदयहूपसे उदयाविक्यदेशके अनुसंधानके लिये निवद्ध किया गया है। उदय और अनुदयहूपसे उदयाविक्य प्रवाद अवश्व ता प्रवाद किया गया है। 'किंदिण वा पर्वेषमां' गाथासूत्रका यह अवयव प्रतिवद्ध है यह इसका भावाणे है। 'किंदिण वा पर्वेषमां' गाथासूत्रका यह अवयव सभी कमींकी उद्दीरणा द्वारा उदयाविक्य प्रविच कराई जानेवाकी प्रकृतियोंकी प्रहूपणामें प्रतिवद्ध है। यह सब पुच्छासूत्र है। इस पुच्छाका निर्णय आगे चूर्णस्थिक सम्बन्धसे करेरी। अब तीसरी गाथाका अवतार करते हैं—

दर्शनमोहके उपशमके सन्धुख होनेपर पूर्व ही वन्ध और उदयरूपसे कीनसे कर्मीक श्रीण होते हैं ? आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मीका

- ५ ७, एसा तदियसत्त्वनाहा पुन्वद्वेण सन्वेसि कम्माणं पयडि-द्विद-अणभाग-पदेसविसेसिदवंधोदएहि झीणाझीणत्तगवेसणद्रमागया । के कर्माशाः प्रकृति-स्थित्यतु-भवं-प्रदेशविशेषिताः दर्शनमोहोपश्चमनोन्मुखावस्थायां पूर्वमेव श्रीयन्ते. के वा न शीयन्त इति सत्रे पदसम्बन्धावलंबनात् । तहा पच्छद्धेण वि पुरदो भविस्समाणमंतरं किंग्ड उद्देसे होड. केसि वा कम्माणं किंग्ड उद्देसे एसी उवसामगी होदि ति एवंविडस्स अत्थविसेसस्स पुरुष्ठामुद्देण परूवणाए पहिनदा । एवंनिहाणं च पुरुष्ठाणिद्देसीणं णिरारेगीकरणप्रवरि चण्णिसत्तसंबंधेण कस्सामी । संपष्टि जहावसरपत्ताए चउत्थगाहाए प्रमो अवयारो---
- (४१) किं द्विदियाणि कम्माणि अणुभागेमु केसु वा। ओ।हिंदुण संसाणि कं ट्राणं पडिवज्जिदि ॥६४॥
- ९८. एदिस्से चउत्थगाहाए प्रव्यद्धेण विदियगाहाए प्रस्विदद्विदि-अणभागसंत-कम्माणं पुरुष्ठामुहेणाणुवादं कादण तदो पुरुष्ठद्वेण द्विदि-अणुभागखंडयपुरुवणाएँ बीजपद-म्रवडदं । दंसणमोह उवसामगो कम्हि उद्देसे काणि द्विदि-अणुभागविसेसिदाणि कम्माणि ओवड्रेयण कं ठाणमवसेसं पडिवज्जह, ड्रिडीए केतिए भागे विणासेयण कहत्थं भागं

### उपनामक होता है ? ॥९३॥

- ६ ७ यह तीसरी गाथा पर्वार्ध द्वारा सभी कमें कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशिष्ट बन्ध और उदयह्मपसे क्षीण-अक्षीणपनेक अनुसन्धान करनेके लिए आई है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशिष्ट कौनसे कमाँश दर्शनमोहके उपशनके सन्मुख होनेकी अवस्थामें पहले ही क्षीण हो जाते है और कौनसे कर्म क्षीण नहीं हाते हैं इस प्रकार सूत्रमें पदोके सम्बन्धका अवलम्बन लिया है। तथा उत्तराधद्वारा भी आगे हानेवाला अन्तर किस स्थान पर होता है और किन कर्मीका किस स्थानपर यह उपशासक होता है इस तरह इस प्रकारका अर्थविशेष प्रच्छाद्वारा प्रह्मपुणामें प्रतिबद्ध है। तथा इस प्रकारक प्रच्छानिर्देशींका खरुसा आगे वर्णिसत्रक सम्बन्धसे करेंगे। अब क्रमसे अवसर प्राप्त चौथी गाथाका यह निर्वेश है—
- दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाला जीव किस स्थितिवाले कर्मोंका तथा किन अनुमार्गोमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त होता है ॥९४॥
- §८ इस चौथी गाथाके पूर्वार्धद्वारा दूसरी गाथामें कहे गये स्थितसत्कर्मी और अनुभाग सत्कर्मीका प्रच्छाद्वारा अनुवाद करके अनन्तर उत्तरार्ध द्वारा स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकसम्बन्धी प्रकृपणाके बीजपदका निर्देश किया है। दर्शनमोहका उपशामक जीव किस स्थानपर स्थितिविशेष और अनुभागविशेषसे युक्त किन कर्मोंका अपवर्तन कर अविजय किस स्थानको प्राप्त होता है. क्योंकि स्थितिके कितने भागोंका विनाश कर कितने

१. ता०प्रतौ -स्थित्यनमाव इति पाठः ।

परिसेसेइ, अणुभागस्स वा केचिये भागे ओवड्डेर्ण केवडियं भागधुवसेसेदि चि सुचत्थ-संबंधावलंबणादी । एवमेदेसि गाहासुचाणप्रत्थाणत्थपरूवणं काद्ण संपद्दि एदेसि वित्थारत्थपरूवणद्वसुचरं जुण्णिसुचपवंधमणुसरामो ।

- \* एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए
   पक्तविद्ववाओ ।
- § ९. एवं भणंतस्सायमहिष्पाओ—एदाओ सुनगाहाओ अधापवत्तकरणपटम-समयादो हेट्टिमोबरिमावत्थासु पडिबद्धत्थपरूवणाए णिबद्धाओ । तम्हा दोण्डमबद्धाणं साहारणभावेण मञ्झावत्थाए मञ्झदीवयसरूवेणेदासि परूवणं कायञ्चमिदि जाणावणहु-मेदाओ गाहाओ अधापवत्तकरणपटमसमए परूवेयञ्चाओ ति भणिदं होइ । सपिद्ध 'जहा उदेसो तहा णिदेसो' ति णायमवलंविय पटमं ताव पटमगाहासुचत्थं विहासिद्ध-कामो हदमाह—
  - ≉ तंजहा।
  - ६ १०. सगमं।
- # 'दंसणमोइउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे ति विहासा ।

भागको शेष बचाता है तथा अनुभागके कितने भागोंका अपवर्तन कर कितने भागको शेष बचाता है इस प्रकार सुनका अर्थके साथ सम्बन्धका अवरूचन लिया गया है। इस प्रकार इन गाथासुत्रोंके उत्थानिकारूप अर्थका कथन कर अब इनके विस्तारपूर्वक अर्थका कथन करनेके लिए आगेके चुणितुमके प्रवत्यका अनुसरण करते हैं—

- थे चार सत्रगाथाएँ अधःप्रवत्तकरणके प्रथम समयमें कहनी चाहिए ।
- § ९ ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है—ये सूत्रनाथाएं अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे पूर्वकी और बादकी अवस्थाओंमें प्रतिबद्ध अर्थकी प्ररूपणा करनेमें निवद्ध है, इसिंखये दोनों अवस्थाओंके लिये साधारण ऐसी मध्यवी अवस्थाओं मध्यदीपकरूपसे इनका कथन करना बाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिये ये गाथाएं अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे कथन स्थाय ईस इत हो है। अब 'व्हरेयके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस स्थायका अवलब्धन लेकर सर्वकथम प्रथम गाथासूत्रके अर्थका विशेष स्थावन करनेकी इच्छासे इसे कहते हैं—
  - **% वह जैसे** ।
  - ६ १०. यह सूत्र सुगम है।
  - \* 'दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम कैसा होता है ?' इसकी विभाषा।
- § ११. सर्वप्रथम प्रथम गाथाकै इस पूर्वार्थके अर्थका विशेष व्याख्यान इस समय अधिकृत करते हैं यह उक्त कथनका तार्ल्य है।

- #तंजहा।
- ६ १२. सगमोऽयं यथाप्रतिज्ञातार्थविषयः प्रश्नोपन्यासः ।
- # परिणामो विसुद्धो ।
- ६ १३. दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो विस्तदो चेव होइ. णाविसदो चि सचत्यसंबंधो । विशुद्धतरोऽस्य परिणाम इत्युक्तं भवति । अधःप्रवृत्तकरणप्रथमसयमधि-कत्यैतत्प्रतिपादितं भवति । न केवलमधःप्रवृत्तकरणप्रारंभसमय एवास्य परिणामो विशुद्धिकोटिमवगाढः, अपि तु प्रागप्यन्तर्मुहुर्तात्त्रभृति विशुध्यन्नेवायमागत इति प्रदर्श-नार्थमत्तरसूत्रमासूत्रयत् सूत्रकारः---
- # प्रव्वं पि श्रंतोमुहत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विसोहीए विसुज्भमाणो आगदो ।
- ९१४. क्रत एवमिति चेत ? मिथ्यात्वगर्चादतिदुस्तरादात्मानमुद्धर्तुमनसोऽस्य सम्यक्त्वरत्नमळ्ब्धपूर्वमासिसादयिषोः प्रतिक्षणं क्षयोपश्चमोपदेशळ्ब्ध्यादिमिरुपबंहित-सामर्थ्यस्य संवेग-निर्वेदाभ्याम्पर्धपरि उपचीयमानहर्षस्य समयं प्रत्यनन्तगुणविश्वद्धि-प्रतिपत्तेरविप्रतिषेधातः।
  - # वह जैसे।
  - ६ १२. यथा प्रतिज्ञात अर्थको विषय करनेवाला यह प्रश्नका उपन्यास सगम है।
  - # परिणाम विशुद्ध होता है।
- § १३. दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम विश्वद्ध ही होता है, अविश्वद्ध नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध है। इसका परिणाम विश्वद्वतर होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयको अधिकृत कर यह कहा है। केवल अधःअवृत्तकरणके प्रारम्भके समयमें ही इसका परिणाम विश्वद्विरूप कोटिको स्पर्श नहीं करता, किन्त इसके पूर्व ही अन्तर्मृहर्तसे लेकर विशृद्ध होता हुआ वह आया है इस बातको बतलानेके लिये सत्रकारने इस सत्रकी रचना की है-
- # अधःप्रवृत्तकरणके पूर्व ही अन्तर्म्रहर्तसे लेकर अनन्त्रगुणी विश्वद्विसे विश्वद्व होता हुआ वह आया है।
  - ९ १४ **अंद्धा—** ऐसा किस कारणसे है ?

ममाधान-क्योंकि जो अति दुस्तर मिथ्यात्वरूपी गर्तसे उद्घार पानेके मनवाछा है, जो अलब्धपूर्व सन्यक्त्वरूपी रत्नको प्राप्त करनेकी तील इच्छावाला है, जो प्रति समय श्वयोपशमळव्य और देशनाळव्य आदिके बलसे वृद्धिगत सामर्थ्यवाला है और जिसके संवेग और निर्वेदके द्वारा उत्तरोत्तर हर्षमें वृद्धि हो रही है उसके प्रति समय अनन्तगणी विश्वितको प्राप्ति होनेका निषेध नहीं है।

विशेषार्थ-संसारी जीवके मिध्यात्वको भूमिकामें सन्यन्दर्शनको प्राप्त करनेके सन्मख होनेकी पूर्व तैयारी किस प्रकारकी होती है यह यहाँ स्वष्टरूपसे बतलाया गया है। संसार

- - # जोगे त्ति विहासा।
  - § १६. जोगे ति' पदस्स एपिंड अत्यविद्यासा कीरदि ति भणिदं होड ।
- \* अण्णदरमणजोगो वा अण्णदरविज्ञोगो वा ओरालियकायजोगो वा वेजविवयकायजोगो वा ।

और संसारके कारणोंके प्रति जिसके चित्तमें स्वासीनता आई है वही जीव सम्यग्दर्शनका प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए यहाँ सर्व प्रथम यह बतलाया गया है कि जो अवि दस्तर मिध्यात्वरूपी गर्तमेंसे निकलना चाहता है। किन्त इतना विचार करने-मात्रसे कि संसार और संसारके कारण हितकर नहीं, इस जीवको संसारसे छटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिये उसके चित्तमें निरन्तर मोक्ष और मोक्षके कारणोंके प्रति उत्तरोत्तर भीतरसे आदरभाव होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब कि यह जीव सिध्यात्वसेवनके कारणरूप बाह्य साधन करेव, कगुरु और कुशास्त्रोंकी सेवा-अध्ययन आदि छोडकर परमार्थ-स्वरूप देव. गरु और परमागमकी सेवा-स्वाध्याय आदिमें सावधान बने । जब भीतरसे यह जीव हर्षातिरेकसे आपूरित होकर परमार्थस्वरूप देव और गुरुकी उपासना तथा परमागमके श्रवण-मननमें निरन्तर सावधान रहता है तब उसके उत्तरोत्तर परिणामोंमें विश्वति होकर भीतर किया-परिणाम द्वारा जो बाह्य लाभ होता है उस लाभको ही परमागममें चार लिखियों-की प्राप्ति कहा है। वे चार लब्धियाँ ये हैं —क्षयोपशमलब्धि, विशद्विलब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यछव्धि । उनका स्वरूप इस प्रकार है-परिणामोंकी विशृद्धिवश पूर्वमें संचित हुए कर्मोंके अनुभागस्पर्धकोंके प्रति समय अनन्तगुणे होन होकर उदीरित होनेका नाम झयोप-शमलिय है। प्रतिसमय अनन्तगुणे हीन होकर उदीरणाको प्राप्त हए अनुभाग स्पर्धकोंके निमित्तसे ऐसे परिणामोंका होना जो साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धके निमित्त हैं और असाता आदि अशुभ कर्मोंके बन्धके विरुद्ध हैं, विशुद्धिलन्धि है। छह द्रव्य और नौ पदार्थोंके उपदेशका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत आचार्य आदिको उपलब्धि तथा उपदिष्ठ अर्थके ग्रहण, धारण और विचार करनेरूप शक्तिकी प्राप्तिका नाम देशनाल्डिय है। तथा सब कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागका घात कर उन्हें क्रमसे अन्तःकोडाकोडी सागरोपमप्रमाण स्थितिके भीतर और दिस्थानीय अनुभागमें स्थापित करना प्रायोग्यलिख है। जो जीव उक्त चार लब्धियोंके सद्भावमें अन्तरतत्त्वके मननपूर्वक उत्तरोत्तर परिणामोंकी विश्वद्भिद्वारा सम्यक्त्व प्रहणके सन्मुख हो वह अध-करण परिणामोंको प्राप्त होता है. उसके इन चार छव्धियोंका सद्भाव नियमसे होता है यह समग्र कथनका ताल्पर्य है।

**\* 'योग' इस पदकी विभाषा** ।

९१६ इस समय 'योग' इस पदका विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका त्यर्थ है।

# अन्यतर मनोयोग, अन्यतर यचनयोग, औदारिक काययोग या वैक्रियिक काययोगहोता है।

६ १७. जोगो णाम जीवपदेसाणं कम्मादाणणिबंधणो परिष्फंदपन्जाओ । सो मोस-सञ्चमोसासञ्चमोसमेढेण । एवं विज्ञोगो वि चउव्विहो वस्त्वो । कायजोगो वि सत्तविही होत । एवमेदेस जोगमेदेस दंसणमोहोबसामगस्य कदमो जोगो होदि चि मणिदे मणजोगमेदेस ताव अण्णदरो मणजोगो होइ. चउण्हं पि तेसिमेत्थ संमवे विरोहाणवलंभादो । एवं विचजोगभेदाणं पि वत्तव्वं । कायजोगो पुण ओराल्धिकाय-जोगो वेउब्वियकायजोगो वा होइ. अण्णेसिमिहासंभवादो । एदेसि दसण्हं पज्जत्त-जीगाणमण्यादरेण जोगेण परिणदी पढमसम्मत्त प्यायणस्य जोग्गी होह. ण सेसजीग-परिणदो ति एसो एत्थ सत्तत्थिणण्याओ ।

- \* कसाये ति विहासा ।
- ६ १८. सगमं ।
- # भागावरो कमायो ।
- ६ १९. दंसणमोहोबसामगस्य कोहादीणं चउण्हं कसायाणं मुन्हे अण्णदरी

६ १७. जीवप्रदेशोंकी कर्मों के प्रहणमें कारणभत परिस्पन्दरूप पर्यायका नाम योग है। वह योग तीन प्रकारका है-सनीयोग, वचनयोग और काययोग। उनमेंसे सत्यमनीयोग, मुषामनोयोग. सत्य-मुषामनोयोग और असत्य-मुषामनोयोगके भेदसे मनोयोग चार प्रकारका है। इसी प्रकार वचनयोग भी चार प्रकारका कहना चाहिए। काययोग भी सात प्रकारका है। इस प्रकार योगके इन भेटोंमेंसे दर्शनमोहके उपशासकके कीनसा योग होता है ऐसा कहने पर इसका यह समाधान है कि मनोयोगके भेटोंमेंसे तो अन्यतर मनोयोग होता है. क्योंकि उन चारोंके ही यहाँ प्राप्त होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं पाया जाता। इसी प्रकार वचनयोगके भेदोंका भी कथन करना चाहिए। परन्त काययोग औदारिककाययोग या बैक्रियिककाययोग होता है. क्योंकि अन्य काययोगोका प्राप्त होना असम्भवहैं। इत दस पर्याप्त योगों में से अन्यतर योगसे परिणत हुआ जीव प्रथम सम्यक्तवके प्राप्त करनेके योग्य होता है. जेष योगोंसे परिणत हुआ जीव नहीं इस प्रकार यहाँ पर सन्नार्थका निर्णय है।

साथ पर्याप्त भी होना चाहिए यह इस कथनसे स्पष्ट ज्ञात होता है.क्योंकि उक्त दश प्रकारके योग पर्याप्त अवस्थामें ही पाये जाते हैं।

- 'क्रवाय' इस पदकी विभाषा।
- § १८. यह सूत्र सुगम है।
- अन्यतर कषाय होती है ।
- ६ १९. दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जोवके कोधादि चार कषायों मेंसे अन्यतर

१. ता श्रती चडव्वहं इति पाठः ।

कसायपरिणामो होदि ति भणिदं होइ. तेसिमेक्कस्स वि पयदविसए विरोहाणुवलंभादो। तत्थ किमेसो वडमाणकसायपरिणामो आहो हायमाणकसायपरिणामो ति एदिस्से आसंकाए णिरारेगीकरणङ्ग्रत्तरसत्तं भणह---

- \* किं सो वडदमाणो हायमाणो त्ति ? णियमा हायमाणकसायो ।
- ६२०. कि कारणं ? विसद्धीए वहमाणस्सेदस्स वहमाणकसायत्तेण सह विरोहादो । तदो कोहादिकसायाणं विद्राणाणभागोदयजणादं तत्पाओग्गं मंदयरकसाय-परिणाम मणुभवतो एसो सम्मत्तम्रपाएदमाढवेइ ति सिद्धो सत्तरस सम्रदायत्थो ।
  - \* उन्नोशे कि विहासा ।
- § २१. कः पुनरुपयोगो नाम ? उपयुक्तेऽनेनेत्यपयोगः, आत्मनोऽर्थब्रहण-परिणाम इत्यर्थः । स पुनद्वेषा व्यवतिष्ठते साकारेतरमेदात् । तत्र साकारो ज्ञानोपयोगः । अनाकारो दर्शनोपयोगः । तद्भेदाश्च मितज्ञानादयश्चभूदेर्शनादयश्च । तत्रायं कतरे-णोपयोगेन परिणतः सन् प्रथमसम्यक्त्वप्रत्पादयतीत्यत्रोत्तरमाह-

कषायपरिणाम होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि उनमेंसे एकका भी प्रकृत विषयमें बिरोध नहीं पाया जाता। इनमेंसे यह क्या वर्धमान कवाय परिणामवाला होता है या हीयमान कथाय परिणामवाला होता है। इस प्रकार इस आजंकाका निराकरण करनेके लिये आगेका सत्र कहते है-

\* क्या वह वर्धमान कषायवाला होता है या हीयमान कषायवाला होता है?

नियममे हीयमान क्यायवाला होता है।

§ २०. क्योंकि विश्वद्धिसे बृद्धिको प्राप्त होनेवाछे इसके वर्धमान कषायके साथ रहनेका विरोध है, इसलिए क्रोधादि कषायोंके द्विस्थानीय अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तात्प्रायोग्य मन्द्रतर कषाय परिणामका अनुभवन करता हुआ सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके लिये आरम्भ

करता है इस प्रकार इस सूत्रका समुदायरूप अर्थ सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ-पहले क्षयोपसम आदि चार लब्धियोंके स्वरूप निर्देशके प्रसंगसे प्रायोग्य छब्धिकास्वरूप निर्देशकर आये हैं। उसीसे यहस्पष्ट हो जाता है कि जो जीवसम्यक्त्व प्रहणके सन्मुख होता है उसके अन्य कर्मीके समान मोहनीय कर्मका अनुभाग विश्वद्धिवश द्विस्थानीय हो जाता है। उसमें भी प्रति समय उसमें अनन्तगुणी हानि होती जाती है, इस्छिये इस जीवके हीयमान कषायपरिणामका ही उदय रहता है यह सिद्ध होता है।

\* 'उपयोग' इस पदकी विभाषा ।

§ २१. ब्रांका-- उपयोग किसका नाम है ?

समाधान-जिसके द्वारा उपयुक्त होता है उसका नाम उपयोग है। आत्माके अर्थके

प्रहणरूप परिणामका नाम उपयोग है यह उक्त कथनका अर्थ है।

वह जपयोग साकार और अनाकारके भेदसे दो प्रकारका है। जनमेंसे साकार कानोयोग है और अनाकार दर्शनोपयोग है। तथा उनके क्रमसे भेद मतिज्ञानादि और चश्-वर्शनादिक हैं। उनमेंसे यह दर्शन मोहका उपशामक जीव किस उपयोगसे परिणत होता हुआ प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है ऐसा प्रश्न होनेपर यहाँ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं-

- \* णियमा सागारुपजोगो ।
- § २२. कुतोऽयं नियमस्चेत् ? अनाकारोपयोगेनाविमर्श्वकेन सामान्यमात्राव-ग्राहिणा विमर्शात्मकत्त्वार्थश्रद्धानरुक्षणसम्यग्दर्शनप्रतिपर्ति प्रत्यिमग्रुखीभावानुपपचेः । मदि-सुदश्रण्णाणेहिं विभंगणाणेण वा परिणदो होद्ण एसो पढमसम्मचुप्यायणं पिंड तेण पयद्वह चि सिद्धं ।
  - \* लेस्सा त्ति विहासा।
  - § २३. सुगमं।
  - \* तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणं णियमा वड्ढमाणलेस्सा ।
  - \* नियमसे साकार उपयोग होता है।
  - § २२. शंका---यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि अविमर्शक और सामान्यमात्रप्राही चेतनाकार उपयोगके द्वारों विमर्शकस्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान छक्षण सम्याद्शीनकी शामिके प्रति अभिमुखपना नहीं वन सकता। इसिटिए मति-श्रत अज्ञानरूपसे या विभगज्ञानरूपसे परिणत होकर यह जीव प्रथम-सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके प्रति उस उपयोगद्वारा प्रष्टृत्त होता है यह सिद्ध हुआ।

निज्ञेषार्थ-सर्व प्रथम यहाँ दर्शनके स्वरूपका निर्देश करके यह बतलाया गया है कि सम्यग्दर्भनको प्राप्तिके प्रति सन्मुखपना ज्ञानोपयोग कालमें ही सम्भव है दर्भनोपयोग कालमें नहीं, क्योंकि जब यह जीव जीवादि नौ पदार्थोंके स्वरूपका निर्णय करनेके माथ अपने साकार उपयोग परिणामके द्वारा जायकस्वरूप त्रिकाली आत्माके सन्मख होता है तभी उसके सम्यग्दर्शनको प्राप्तिकी सन्मखता कही जा सकतो है। ऐसे जीवके उस समय मति-श्रताज्ञान होने पर भी वह कारण विपर्यास, भेदाभेदविपर्यास और स्वरूपविपर्यासरूप न होकर आगम. गुरु उपदेश और तत्त्वको स्पर्श करनेवाली युक्तिके बलसे यथावस्थित जीवके स्वरूपको अनु-गमन करनेवाला ही होता है। ऐसे जीवके चार लब्धियोंमें देशनालब्धिके स्वीकार करनेका प्रयोजन भी यही है। यहाँ टीकाकारने मति-श्रत साकार उपयोगके साथ विभगज्ञानका भी उल्लेख किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार मति-श्रुत साकार उपयोगके समान विभंगज्ञानके द्वारा भी सम्यव्दर्शनके सन्मुख होनेकी पात्रता मानते हैं। किन्तु धवलामें इसी प्रसंगसे 'मदि-सुदसागारुवजुत्तो' पद द्वारा उसे मति-श्रुतसाकार उपयोगवाला ही बतलाया है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अविनाभावी हैं और नय विकल्प श्रुतज्ञानमें ही सम्भव हैं. इसलिए ऐसे जीवको मति-श्रत साकार उपयोगवाला कहना तो यक्तियुक्त है. परन्त विभंग उपयोगवाला क्यों कहा यह विचारणीय है। मालूम पड़ता है कि जो नारकी आदि जीव विभंगज्ञानसे पूर्वभव आदिको जान कर पश्चात् मति-श्रुत साकार उपयोगके बळसे आत्माके सन्मख होता है उसकी अपेक्षा टीकाकारने यह कथन किया है।

- \* लेक्या इस पदकी विभाषा ।
- § २३. यह सूत्र सुगम है।
- \* पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओं मेंसे नियमसे कोई एक वर्धमान लेश्या होती है।

५२४. तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणमण्णदरा णियमा बहुमाणलेस्सा एदस्स होदि, ण हायमाणा नि नुचं होइ । एदेण किण्ड-णील-काउलेस्साणं हाममाण-तेउ-पम्म-सुक-लेस्साणं च पिडसेहो कओ दहन्त्रो । एत्थ चोदगो भणह्—ण एस बहुमाणसुहति-लेस्साणियमो एत्थ घडदे, णेरहएस सम्मचुप्पायणे वावदेसु असुहतिलेस्साणं पि संभवो-लंगादे । ण एस दोसो, तिरिक्ख-मणुस्से अस्सियुणेदस्स सुचस्स पयङ्क्तादो । ण च तिरिक्ख-मणुस्सेसु सम्मचं पिडवज्जमाणेसु सुइ-तिलेस्साओ मोच्णण्णलेस्साणं संभवो अत्थि, सुद्रु वि मंदिबसोहीए सम्मचं पिडवज्जमाणस्स तत्थ जहण्णतेउलेस्साणियम-दंसणादो । इदो तुण देव-णेरहयाणमिह विवक्खाण कथा नि चे १ ण, तेसिमबहिद-लेस्सामवपुष्पायणहमेत्थ परियद्धमाणसन्वलेस्साणं तिरिक्ख-मणुस्साणं चेव पहाणचेण विवक्खियनादो ।

#### वेदो यको भवे निविद्यासा।

ह २४ पीन, पद्म और शुक्ल छेरयाओंमेंसे नियमसे कोई एक वर्षमान छेरया इसके होती हैं, इनमेंसे कोई यो छेरया होयमान नहीं होती यह उक्त कथनका तात्वर्य है। इस वचन हारा इस जीवके कुछ्ण, नोल और कपोत छेरयाका तथा हीयमान पीत, पद्म और शुक्ल छेरयाका प्रतिपेध किया गया जान छेता चाहिए।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यह जो वर्धमान शुभ तीन छेरयाओंका नियम यहाँ पर किया है वह नहीं बनता, क्योंकि नारिकयोंके सम्यक्तवकी उत्पत्ति करनेमें व्याप्रत होने पर अग्रभ तीन छेरयाएँ भी सम्भव पाई जाती हैं?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तिर्यक्कों और मनुष्योंकी अपेक्षा यह सूत्र प्रकुत हुआ है। और तिर्यक्कों तथा मनुष्योंके सम्यक्तको प्राप्त करते समय जुभ तीन लेक्याओं को छोड़कर अन्य लेक्याएं सम्भव नहीं हैं, क्योंकि अत्यन्त मन्द विशुद्धि द्वारा सम्यक्तको प्राप्त करनेवाले जीवके वहाँ पर जपन्य पीत लेक्याका नियम देखा जाता है।

शंका-परन्त यहाँपर देव और नारिकयोकी विवक्षा क्यों नहीं की ?

विश्वेषार्थ — चूर्णिस्तु में उपशम सम्यक्त्वक सम्युख हुए जीवके वर्धमान मात्र पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन शुभ छेरया एं ही क्यों स्वीकार की गई हैं, जब कि नारिक्यों के इस अवस्यों एक भी शुभ छेरया नहीं होती। यह एक प्रस्त है। समाधान यह है कि नारिक्यों और देवों में जिसके जो छेरया होती है, वह अवस्थितत्वकर होती है, इसिल्ये उन्लेख ना करनेपर भी उपका ह्यान ही जाता है। यह अवस्थित वह है कि तियंक्र और मनुष्यानिर्मे एक ही जीवके परिवर्तनकमसे छड़ों छेरथाऐ सम्भव हैं क्या ? अतः यहाँ यह बतलाया गया है कि तियंक्रों और मनुष्यों में उपसमसम्यक्तक सन्मुख होनेपर तीन शुभ छेरयाओं मेंसे कोई एक छेरया होती है।

\* वेद कौन होता है इस पदकी विभाषा।

५२५. 'वेदो य को भवे' ति जं गाहासुत्तस्स त्रारमं पदं तस्सेदाणिमत्यविद्यासा कीरदि ति भणिदं होह ।

#### # अण्णवरो वेदो ।

₹0€

५२६. तिण्हं वेदाणमण्णदरो वेदपरिणामो सम्मनुष्पत्तीए वावदस्स होह, दब्बमावेहिं तिण्हं वेदाणमण्णदरपञ्जाएण विसेसियस्स तहुष्पायणे विरोहाभावादो । 'दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' नि एनिएणेव सुन्तेण पञ्जनं जोग-कसायोबजोग-केस्सा-वेदाणं पि परिणाममेदाणं तत्थेवंतन्मावो नि णासंकणिञ्जं, संकिलेसविसोहिमेदाणं चेव परिणाममाहणेण तत्थ विविक्षयत्तादो । एदं च सुन्तं देसामास्यं,
तेण गहि-इंदियादिवस्या च विहासा एत्य कायञ्जा। एवमेदीए पदमगाहाए दंसणमोहउवसामगस्स विसोहिकन्यलेण परिणामो जोग-कसायोवजोगादिवसेसा च परुविदा ।
एदेणेव गाहासुन्तेणदस्स ख्योवसम-विसोहि-देसण-पाओग्मसण्णिदाओ चत्तारि लद्धीयो
करणकद्धिसव्यपेक्शाओ स्विदाओ, ताहि निणा दंसणमोहोवसामणए पविचिंगहादो ।

समाधान — ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त सूत्रमें संक्लेश और विज्ञुद्धिरूप परिणामभेद हां परिणामपदके प्रहण करनेसे विवक्षित किये गये हैं। यह सूत्र देशामप्रक हैं, 'इसलिये गति, इन्द्रिय आदि विषयक विज्ञेष व्याख्यान यहाँ पर करना चाहिए।

इस प्रकार इस प्रथम गाथा द्वारा दर्शनसोहके जपशासकके विशुद्धिलक्षण परिणोम तथा योग, कषाय, उपयोग आदि भेदोंका व्याच्यान किया। तथा इसी गाथासूत्रद्वारा इस जीवके करणळिय सल्यपेख क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्यसंक्षक चार ळिभियाँ सूचित की गई हैं, क्यों कि वनके विना दर्शनसोहके उपशस करनेरूप कियामें प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

विश्वेषार्थ — वेद निरूपणके प्रसंगसे यहाँ पर टीकाकारने द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकारके वेदोंका निर्देश किया है। यह ठीक है कि जो द्रव्यसे स्त्री, पुरुष और नपुंसक संझी पश्चेप्तिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यवस्यके प्रकृष्ठि योग्य है और जो भावसे स्त्री, पुष्प और नपुंसक संझी पश्चेप्तिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यवस्यके प्रहणके योग्य है। परन्तु मुख गावास्त्रमें और उसका विशेष ब्याख्यान करनेवाले वृष्टित्रममें मात्र भाववेषको अपेका

<sup>§</sup> २५. 'वेदो य को भवे' यह जो गाथासूत्रका अन्तिम पद है उसके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्यर्य है।

कोई एक वेद होता है।

<sup>§</sup> २६. सम्यक्तवज्ञी उत्पत्तिमें ज्यापृत हुए जीवके तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेदपरिणाम होता है, क्योंकि द्रव्य और भावकी अपेक्षा तीन वेदोंमेंसे अन्यतर वेदपर्यायसे युक्त जीवके सम्यक्तवकी क्ष्यत्तिमें ज्यापृत होनेमें विरोधका अभाव है।

शंका—'दर्शनमोहके उपरामकके परिणाम कैसा होता है।' इतना मात्र सूत्र पर्योप्त है, क्योंकि योग, कषाय, उपयोग, लेक्या और वेद ये जितने भी परिणामभेद हैं इनका उसीमें अन्तर्भोव हो जाता है ?

- काणि वा पुञ्चबद्धाणि त्ति विहासा ।
- ६ २७. 'काणि वा पुञ्चबद्धाणि' चि जं विदियगाहाए पढमं बीजपदं तस्सेदाणि-मस्थविद्यासा पचावसरा चि बुचं होइ।
- एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदिसंतकम्ममणुभागसंतकम्मं पदेससंत-कम्मं च मिगायव्वं ।
- 5 २८. एदिम्म पदे सन्वकम्मविसयाणं पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेससंतकम्माणं मग्गणा कायन्वा त्ति बुत्तं होइ । संपहि एदं बीजपदं णिबंधणं काद्ण चउण्डमेदेसि संतकम्माणं मग्गणं कस्सामो । तं जहा—तत्थ ताव पयडिसंतकम्ममणुमगिग्जजेद । मुरुपयडीणमङ्गण्डं पि संतकम्मसरूवेणेत्थं संभवे अस्थि । उत्तरपयडीणं पि

ही कथन किया गया है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए। यहाँ एक यह प्रश्न भी उठाया गया है कि गाथासत्रके 'परिणामों केरिसो हवे' इस वचनमें जो परिणाम पर आया है उसीसे योग, कषाय, उपयोग, लेश्या और वेदका ग्रहण हो जाता है, ऐसी अवस्थामें इन सब भेदोंका अलगसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं थी। इसका समाधान यहकर किया गया है कि उक्त वचनमें परिणाम पद केवल संक्लेश और विशक्तिको सचित करनेके लिये आया है. इसलिये उक्त भेदोंका अलगसे निर्देश किया गया है। इसके बाद टीकामें यह बतलाया गया है कि यह सूत्र देशामर्षक है, इसछिए जो अनुक्त मार्गणाएं यहाँ सम्भव हों उन्हें भी जान लेना चाहिए। यथा-गतिमार्गणाकी अपेक्षा तिर्यव्च, नारकी, मनुष्य और देव चारों गतियोंमें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्ति सम्भव है। इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय, काय-मार्गणाकी अपेक्षा त्रसकायिक, संयम मार्गणाकी अपेक्षा असंयमी, भन्यमार्गणाकी अपेक्षा भव्यः सम्यक्त्व मार्गणाकी अपेक्षा मिध्यादष्टि, संज्ञीमार्गणाकी अपेक्षा संज्ञी और आहार मार्गणाकी अपेक्षा आहारक जीव ही प्रथम सम्यक्त्वके महणके योग्य है. अन्य नहीं। अन्तमें यह सचित किया गया है कि जो करणलब्धि द्वारा प्रथम सम्यक्त्वके सन्मख होता है उसके क्षयोपज्ञम आदि चार उठिथयोंका सद्भाव नियमसे होता है। इसका आज्ञय यह है कि जिसने परमार्थ स्वरूप देव, गुरु और आगमके प्रति श्रद्धावनत हो गुरुमुखसे तत्त्वार्थका उपदेश प्रहण किया है और जो तत्प्रायोग्य विशृद्धि सम्पन्न हो अयोपशम आदि छव्धियोंसे वर्तमानमें युक्त है वहीं आत्मसन्मुख हो अधःकरण आदि परिणाम प्राप्त करनेका अधिकारी है, अन्य नहीं।

- \* 'पूर्वमें बंधे दुए कर्म कौन-कौन हैं' इस पदकी विभाषा।
- § २७. काणि वा पुञ्चबद्धाणि' यह जो दूसरो गाथाका प्रथम बीजपद है उसके अर्थका विशेष ज्याख्यान इस समय अवसर प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
- # यहाँ पर प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका मार्गण करना चाडिए।
- ९२८ इस पदमें सभी कमेंविषयक प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसत्कमोंका मार्गण करता चाहिए यह कथन किया गया है। अब इस बीजपदको निमित्त कर इन चारों प्रकारके सत्कमोंका मार्गण करेंते। यथा—उनमेंसे सर्वश्रमम प्रकृति सत्कमेंका मार्गण करेंते हैं। आठाँ ही मुळप्रकृतियाँ सत्कमेंका मार्गण करेंते हैं। आठाँ ही मुळप्रकृतियाँ सत्कमेंका मार्गण करेंते हैं। आठाँ ही मुळप्रकृतियाँ सत्कमेंका प्रतिकार प्रकृतियाँ में महानावरणकी

णाणावरणपंचपयडीओ. दंसणावरणणवपयडीओ. वेदणीयस्स दवे पयडीओ. मोहणी-यस्य मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाया ति छव्वीसं पयडीओ संतकस्मं, अणादिय-मिच्छादिद्विस्स सादिमिच्छादिद्विस्स छन्वीससंतकम्मियस्स वा तदवलंभादो। अहवा सम्मत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तावीसं पयडीओ संतकम्मं होइ. सम्मत्तप्रव्वेलिय उवसमसम्मत्ताहिमहस्मि तदविरोहादो । अथवा सम्मत्तेण सह अदवीससंतक्रमं वेदगपाओग्गकालं वोलिय सम्मत्तमणिक्लेवियुण उवसमसम्मत्ताहि-ग्रहम्मि तहाविहसंभवदंसणादो । आउअस्स एक्का वा दो वा पयडीओ संतकम्मं । तं कक्षं ? जड बद्धपरभवियाउओ उवसमसम्मत्तं पहिचजड तदो दो पयडीओ । अध अबद्धपरभवियात्रओ तदा एया पयडी अण्णदरा जा भंजमाणिया ति । णामस्स चढ गढि-पंचजादि-ओगलिय-वेउव्विय-तेजाकम्मडयसरीर-तेसि चेव बंधण-संघाद-छसंठाणा-हारवज्र-दोण्णिअंगोवग्-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चटआणपुव्वि-अगुरुअलहअ-. उ वघाद-परघादुस्सास-आदावुज्जोव-दोविहायगह-तस-थावरादिदसजुअरु-णिमिणं एदासि पयडीणं संतकम्ममत्थि । गीदस्स दुवै पयडीओ णीचुच्चागोदमिदि । अंतरा-इयस्स पंच पयडीओ । एदासि पयडीणं पयडिसंतकम्ममत्थि, सेसाणं णत्थि । प्रव्य-

पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरणकी नौ प्रकृतियाँ, वेदनीयकी दो प्रकृतियाँ तथा मोहनीयकी मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषाय ये छन्वीस प्रकृतियाँ सत्कर्मरूपसे होती हैं, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टिके तथा छन्वीस प्रकृतियाँ सत्कर्मवाले सादि मिथ्यादृष्टिके इनका सद्भाव पाया जाता है। अथवा सादि मिध्यादृष्टिके सम्यक्प्रकृतिके विना मोहनीयकी सत्ताईस प्रकृतियाँ सत्कर्म-रूपसे होती हैं, क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके उनके होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा सम्यक्त्वके साथ अट्टाईस प्रकृतियाँ सत्कर्मरूपसे होती हैं. क्योंकि वेदकसम्यक्त्वके योग्य कालको 'उल्लंघन कर जिसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी कार्या है, पंचारत प्रकार प्रवास कार्याप कार्या कार्या कर विस्ता स्वास है। इन्हें क्या नहीं की हैं ऐसे उपज्ञसम्बन्धस्त्रके अभिमुख हुए जीवके उक्त प्रकार से अड्डाईस प्रकृतियोंका सद्भाव देखा जाता है। उक्त जीवके आयुक्तकों एक या दो प्रकृतियों सत्कर्मरूपसे होती हैं।

गंका--वह कैसे ?

समाधान-यदि जिसने परभवसन्वन्धी आयुका बन्ध किया है ऐसा जीव उपशम-सम्यक्तको प्राप्त होता है तो वो प्रकृतियाँ होती हैं। और जिसने परभवसम्बन्धी आयका बन्ध नहीं किया है ऐसा वह जीव है तो मुख्यमान अन्यतर एक प्रकृति होती है।

नामकर्मकी चार गति, पाँच जाति, औदारिक-वैक्रियक-तैजस-कार्मण शरीर, उन्हींके बन्धन और संघात, ब्रह संस्थान, आहारक आंगोपांगको होड़कर दो आंगोपांग, ब्रह संहनन, वर्ण, गन्य, रस, सर्ज, चार आतुर्यों, अगुरुख, उपवात, परचात, चट्युसार, आतुर, उद्योत, दो विद्यायोगित, त्रस-स्थावर आदि दश युगळ और निर्माण ये प्रकृतियाँ सत्कर्मरूप हैं। गोत्रकर्मकी दो प्रकृतियाँ नीचगोत्र और उच्चगोत्र सत्कर्मरूप हैं। तथा अन्तराय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ सत्कर्मरूप हैं। इन प्रकृतियोंका प्रकृतिसत्कर्म है, शेष प्रकृतियोंका नहीं है।

प्पाइदेण सम्मनेण आहारसरीरं बंधिय पुणी मिन्छनं गंतूण तप्पाओग्गेण पिल्दोब-मस्स असंखेजदिभागमेनेण कालेणुवसभसम्मनं पिडवन्त्रमाणस्साहारदुगसंतकम्ममेत्थ किण्ण लन्मदे ? ण, आहारसरीरमणुन्चेल्लिय तस्स उवसमसम्मनपाओग्गनाणुव-लंभादो । इदो एवं ? वेदगपाओग्गकालादो आहारसरीकृन्वेल्लणकालस्स योवमानोच एसादो । एदासि चेव पयडीणमाउजवजाणं द्विदिसंतकम्ममंतीकोडाकोडीए, आउजाणं च तप्पाओग्गमण्गतल्लं ।

§ २९, अणुभागसंतकम्मं पि अप्पसत्थाणं कम्माणं पंचणाणावरणीय-णव-दंसणावरणीय – असादवेदणीय – मिच्छल्त – सोल्डसकसाय – णवणोकसाय – सम्मा-मिच्छत्त-णिरयगइ - तिरिक्खगइ-प्रदृंदियादिचदुजादि-पंचसंठाण - पंचसंघडण - अप्पसत्थ-वण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपृच्चि-उवघाद - अप्पसत्थविद्दायगइ-थावर-सुदुम-अपज्ञत-साद्दारणसरीर-अधिर-असुभ - दुमग - दुस्सर - अणादेच्ज - अजसगित्ति-णीचागोद पंचांतराइयाणं विद्दाणियाणभागसंतकम्मिओ ।

श्चेका—पहले उत्पन्न किये गये सम्यवस्वके साथ आहारकशरीरका बन्धकर पुनः मिथ्यात्वमें जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यातवें भागधमाण कालके द्वारा उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके आहारकद्विक सत्कमं यहाँ क्यों उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आहारकशरीरकी उद्वेलना किये विना उसके उपशम-सम्यक्तकी प्राप्तिकी योग्यता नहीं बनती।

शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि वेदकसम्यक्षके योग्य काळसे आहारकशरीरके ब्हेळनाका काळ स्त्रोक है ऐसा परमागमका उपदेश पाया जाता है। आयुक्रमेके अतिरिक्त इन्हीं प्रकृतियोंका स्थितसरका अन्यकोडाकाड़ीके भीतर होता है। आयुक्रमोंका तत्प्रायोग्य स्थितिसरकार्म जानना चाहिए।

विश्वेषार्थ — भयम उपरामसम्यक्तवके सन्मुख हुए जीवके आहारकचतुष्क और तीर्थ-कर इन पाँच मक्रवियाँका सन्त्व सम्मय नहीं है। आहारकचतुष्कका सन्त्व क्यों नहीं पाजा जाता इसका सप्टीकरण तो टीकार्में किया ही है। ऐसे जीवके तीर्थकर मक्रविका इसके पूर्व बन्म हो नहीं होजा. इसकियें उसका सन्त्व भी सम्भव नहीं है। शेष सब कथन समाम है।

§ २२. अब अनुसागसकर्मको बतळाते हैं—जो अप्रशस्त कर्म पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिण्यात्व, सोछह कपाय, नौ नोकषाय, सम्यवस्व, सम्यम्मिण्यात्व, नरकाति, वियंक्वाति, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, पाँच संह्यान, अप्रशस्त वर्णगन्य-रस-यप्त, नरकात्वातुप्पी, तिर्वक्वात्वातुप्ती, अप्रशस्त विद्यागिति, स्थावर, सुक्स, अप्रशस्त विद्यागिति, स्थावर, सुक्स, अपर्यात, सावारणहरीर, अस्थिर, अनुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनावेद, अयशः-किति, नीचगोत्र , अप्रशस्त किति, नीचगोत्र , अप्रशस्त कित्यायः स्वति, नीचगोत्र , अपरात्व, अन्तराय इनका द्विस्थानीय अनुभागसकर्मवाळ होता है।

विश्वेषार्थ — पहले प्रायोग्यरूपियके कालमें ही अप्रशस्त मकुतियों का अनुमाग हिस्यानीय हो जाता है यह स्पष्ट कर आये हैं और उपराम सम्यक्त्वके समुख हुआ जीव प्रायोग्यलिय सम्यन्त होता ही है, अतः इसके भी सत्तामें स्थित अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग हिस्थानीय

- ६ ३०. पसत्थाणं पि पयडीणं सादावेदणीय-मणसग्गइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालियसरीर-वेउव्विय ० -तेजा-कम्मइयसरीर-तेसि चेव बंधण-संघाद-समचउरससंद्राण-ओरास्टिय - वेउ व्वियअंगोवंग-वजरिसहसंघडण-पसत्थवण्णादिचउनक - मणुस० - देवगइ-पाओग्गाणपुन्ति-अगुरुअलहुअ - परघादस्सास - आदावजीव - पसत्थविहायगर्ह - तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर - सुभ - सुभग - सुस्सर-आदेज्ज-जसगित्ति-णिमिण - उच्चागोद्वाण-मेदेसि चउडाणाणभागसंतकस्मित्रो । पदेससंतकस्मं पि जासि पयडीणं पयडिसंतकस्म-मस्थि तासिमजहण्णाणक्कस्सयं पदेससंतकम्मं भाणियव्वं ।
- ६ ३१. एवं ताव विदियगाहाए पढमावयवमस्सियण पयडि-द्विदि-अणभाग-पदेस-संतकम्मणिरूवणं कादण संपष्टि पयिडयादिवंधसरूवावहारणङ् गाहाए विदियावयव-मवलविय पह्नवणं कुणमाणो चुण्णिसत्त्वारो इदमाह---
  - \* के वा अंसे णिबंधदि त्ति विहासा।

६ ३२. सगममेदं।

जानना चाहिए। विश्द्विवश इसके त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका घात हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्व है।

§ ३० सातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति, पञ्चे न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैकि-यिकशरीर तेजसशरीर, कार्मणशरीर, तथा उन्हींके बन्धन और संघात. समचतुरस्रसंस्थान, अविद्यारिक सरीर आगोपीग, वैक्रियिक सरीर आगोपीग, वश्रश्चमभाराचर्यहनन, प्रशस्त अविद्यारिक सरीर आगोपीग, वैक्रियिक सरीर आगोपीग, वश्रश्चमभाराचर्यहनन, प्रशस्त वर्णीदि चार, मतुष्यगत्यातुपूर्वी, देवगत्यातुपूर्वी, अगुरूल्यु, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशः-कीर्ति, निर्माण और उच्चगोत्र इन प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुमागसत्कर्मवाला होता है। प्रदेशसत्कर्मभी जिन प्रकृतियोंका इसके प्रकृतिसत्कर्म है उनका अज्ञघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्मकद्दना चाहिए।

विश्लेषार्थ---यहाँ पर प्रथम सम्यक्तवके सन्मुख हुए जीवके सत्तामें स्थित प्रशस्त प्रकृ-तियोंका अनुभाग चतुःस्थानीय बतलाया है। इसका कारण यह है कि इन प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका विश्वद्विवश घात नहीं होता, किन्तु प्रति समय विश्वद्विकी वृद्धि होनेसे उक्त प्रकृतियों के अनुभागकी प्रति समय अनन्तन्त्यों बृद्धि देखी जाती है। ऐसा जीव न तो उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका स्वामी है और न हो जघन्य प्रदेशसत्कर्मका स्वामी है. इसलिये इसके जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता है उनका अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है यह स्पष्ट ही है।

§ ३१. इस प्रकार सर्व प्रथम दूसरी गाथाके प्रथम अवयवके आश्रयसे प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका कथन कर अब प्रकृतिबन्ध आदि बन्ध-स्वरूपका निश्चय करनेके लिये गाथाके दूसरे अवयवका अवलम्बन लेकर कथन करते हुए चूर्णिस्त्रकार इस सूत्रको कहते हैं-

\* प्रथम सम्यक्तके सन्धुख हुआ जीव किन कर्माशोंका बन्ध करता है इस पदकी विभाषा।

§ ३२. यह सूत्र सुगम है।

- १९ एत्य पयडिबंघो द्विदिबंघो अणुआगबंघो पदेसबंघो च मिगयव्यो ।
- § ३३. एदिम्म समणंतरणिहिङ्गबीज्ञपदे चउण्हमेदेसिं बंधाणमणुममाणा कायच्या ति बुचं होह । संपिंह एदेण बीजपदेण स्विदत्थितिहासणं कस्सामो । तत्थ ताव पयडिचंधणिहेसे तिष्ण महादंडया परुवेयच्या । तं जहा—पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादावेदणीय-मिच्छन-सोठसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-यह-मय-दुगुंछ-देव-गदि-पंचिदियजार वेउिच्यय-तेजा-कम्मइयस्तर-समचउरससंद्राण-वेउिच्यवंशीयंत्रा-वण्णादिचउक-देवगदियाओमाणुपुविव-अगुठअलहुआदिचज्व-पसत्यविदायादि—तसादि-चउक-थिरादिछक-णिमिण-उचागीद-पंचेतराहयाणं बंधगो अण्णदरो मणुसो वा मणुसिणी वा पंचिदियतिरिक्छजोणिणीओ वा । एसो पदमी महादंडओ ।
- § ३४. संपिह विदिओ बुबदे । तं जहा---पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-सादावेदणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद्धे-भय-दुर्गुछा-मणुसगङ्ग-पंचिदिय-
- अकुतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धका मार्गण करना चाहिए।

\$ २३ समनन्तर पूर्व कहे गये इस बीजपदमें इन चार बन्धोंका अनुमार्गण करना चाहिए यह कहा गया है। अब इस बीजपद द्वारा स्निल किये गये अर्थका विशेष व्यास्थान करेंगे। उनमेंसे सर्व प्रथम प्रकृतिबन्धका निर्देश करते हुए तीन महादण्डकोंका कथन करना चाहिए। यथा—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्जानावरण, सातावेदनीय, मिध्याल, सोल्डह कपाय, पुरुषेवद, हास्य, रित, भय, जुगुस्ता, देवगाति, पज्ज न्द्रियली कि बिलियकहरीर, तैजससरीर, कामणसरीर, समचतुरस्रसंस्थान, बैकियिक शरीर आंगोपांग, वर्णावेचनुतक, देवगित प्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुरुख, अपनाय इनका अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी और पञ्जन्त्रित्व विश्वकारी जीर पञ्जन्त्रित्व विश्वकारी स्वाप्त कामणसरीय अर्थे रार्चित्र अनुस्तर कामणसरीय स्वाप्त स

विश्वेषार्थ — जो मनुष्य पर्याप, मनुष्यिमी, एक्क न्द्रिय तिर्यक्क योनिवाला या पक्क न्द्रिय तिर्यक्क योनिवाला या पक्क न्द्रिय तिर्यक्क योनिवाला या पक्क न्द्रिय तिर्यक्क योनिवाला स्थम सम्यक्ष्मक समुद्रक होता है उसके नामकर्मकी परावर्षमान अपस्रस मक्कितयोंका क्ष्म मान्य साम कि स्वाप्त कि स्वप्त कि स्वाप्त कि स्व

§ १४. अब दूसरे दण्डकका कथन करते हैं। यथा—पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिध्यात्व, सोळह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुख्याति,

<sup>्.</sup> ता०प्रती तं जहा इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रती हस्स-रदि इति पाठो नास्ति ।

जादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वज्ञरिसह०संघटण - ओरालियअंगो-वंग-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओगगाणुपुव्व-अगुरुअरुहुआदिचउक्क०-पसत्यविद्वाय-गदि-तसादि४ -धिरादि६ -णिमिण - उचागोद - पंचंतराह्याणमेदासिं पयडीणं बंधगो अण्णदरो देवो वा छप्पुदविणेरहुओ वा । एसो विदिओ महादंडओ।

§ ३५. संपिह तिदंशो महादंडओ वुचरे । तं जहा—पंचणाणावरण-णवदंसणा-वरण-सादावेदणीय-मिच्छत्त-सोरुसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद - सय-दुगुछ०-तिरिक्खमइ-पंचिदियजादि-ओराल्य-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण —ओराल्यअंगोवंग-वज्ज-रिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुअलहुआदि४ - उज्जोवं सिया प्रसत्यविद्यायगइ-तसादिचउक-थिरादिछक-णिमिण-णीचागोद-पंचतराइयाणमेदासि ययडीणं बंधओ अण्णदरो अधो सत्तमाए पुदवीए णेरहओ। एवमेसो प्यडिवंधो पक्रविदो ।

पञ्ज न्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वज्जर्यभ-नाराचसंहनन, औदारिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्झ, मनुष्यगतिभायोग्यानुपूर्वी, अगुरुव्यु आदि चार, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसादि चार, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोका अन्यतर देव तथा छह पृथिवियोंका नारकी जीव वन्धक होता है। यह दसरा महादण्डक है।

विश्लेषार्थ — जिन विशेषताओंका प्रथम महादण्डक के समय निरूपण कर आये हैं वे सब यहाँ भी यथासम्भव जान छेनी चाहिए। इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए कि मनुष्याति नामकमेंक नथके वाथ संहनन नामकमेंका भी बन्ध होने छगता है, इसिछए प्रथम सम्यवस्य के मन्युख हुए किसी भी देव और छह पृथिवियोंके नारकींके प्रशस्त स्वरूप वर्जपभनाराच-संहननका भी बन्ध होता है।

\$ १५. अच वीसरे महादण्डकका कथन करते हैं। यथा—पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिण्यात्व, सोळह कषाय, पुरुववेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, वियंद्धाति, पश्चे निरयजाति, औदारिकरारि, तैजसहरीर, कार्मणहरीर, समचतुरस्रासंधान, औदारिकरारीर आंगाया, वर्ष्णमुम्मनाराच संहनन, वर्ण, गन्य, रस, रपर्ण, तिर्यद्धानत्यानु-पूर्व, अगुरुल्खु आदि चार, कहाषिन, चयोत (का वन्यक होता है), प्रशस्त विदायोति, नसादि चार, स्थिर आदि हह, निर्माण, नोचगोत्र और पाँच अन्वराय इन प्रकृतियांका सातवीं पृथिवीका अन्यतर नारकी बन्धक होता है। इस प्रकार यह प्रकृतिवन्ध कहा गया है।

विश्लेषार्थ असम सम्यक्त्वके सन्धुख हुआ सातवीं प्रथिवीका नारकी जीव नामकर्मको यद्यपि अन्य सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध करता है। परन्तु वह एकान्तसे भवसम्बन्धी परिणामवश तिर्येख्याति, तिर्येख्यात्यानुपूर्वो और नीच गोत्रका बन्धक होनेसे प्रथम सम्यक्त्वके सन्धुख होने पर भी मात्र इन्हींका बन्ध करता है। तथा तिर्यद्ध-रातिके साथ उद्योत प्रकृतिका भी बन्ध सम्भव होनेसे कदाचित् इसका भी बन्ध करता है। होप कथन ह्याम है।

- § ३६. द्विदिवंधो वि एदासि चेव पयडीणसंतोकोडाकोडीमेचो चेव होिद, विसुद्धवरस्सेदस्स तचो अन्महियद्विदिवंधासंभवादो । अणुभागवंधो वि एदेसु महा-दंडएसु जाओ अप्पसत्थाओ पयडीओ तासि वेद्वाणिओ, सेसाण पसत्थाणं चउद्वाणिओ ।
- § ३७. पदेसबंघो वि पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादाबेदणीय-वारस-कसाय-पुरिसबेद-इस्स-रिद-भय-दुगुंछ तिरिक्खगइ-मणुसगइ पंचिदियजादि ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्ख मणुसगइयाओ-गगाणुयुव्वी-अगुरुअलहुआदि ४ —-उज्जोव-तस-बादर-पज्जच-पवेयसरीर थिर-ग्रुअ-जसगिति-णिमिण-उचागोद-पंचेतराइयाणमेदासि पयडीणमणुकस्सजो । णिद्दाणिदा-पयलप्यला-थीणमिद्धी मिच्छन अणंताणुवंधि० ४ —-देवगइ वेउच्चियसरीर समचउरससंठाण वेउ-व्वियसरीरअंगोवंग-व्यलसिंद संघडण देवगइपाओ-गाणुयुव्वी पसत्यविद्दायगइ ग्रुअग-ग्रुस्सग्रेज-णीवागोदाणमेदासि पयडीणग्रुक्सगो अणुक्स्सगो वा पदेसवंधो । एवं विदियमाहासुचस्स विदियावयवमस्सियुण वंधमग्मणं काद्ण संपद्दि पयडीणग्रुदयाव-लिययवेमावयेममाव्यवस्यावेमणवेद सवपवंध्यत्वनं सण्ड——
  - कदि आवितयं पविसंति ति विहासा ।
  - § ३८. दंसणमोहउवसामगस्स उदयावल्यिग्रदयाणुदयसहृतेण पविसमाणीओ
  - ५ ३६ स्थितिबन्ध भी इन्हीं अर्थात् तीनों महावृण्डकोंमें कही गई प्रकृतियोंका अन्तः-कोड़ाकोड़ीप्रमाण ही होता है, क्योंकि यह विशुद्धतर परिणामोंसे युक्त होता है, इसिल्प् इसके उससे अधिक स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। अनुभागबन्ध भी इन तीनों महावृण्डकोंमें जो अप्रशस्त प्रकृतियों है उनका द्विस्थानीय होता है तथा शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका चतुःस्थानीय होता है।
  - § ३० प्रदेशबन्ध भी पाँच जानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्ता, वियंक्षगति, सनुष्याति, पक्षं हिन्द्रणजाित जीदारिकशरीर, विवस्तरीर, कामणजारीर, जीदारिकशरीर आगोगांग, वर्ण, गम्ब, रस, रप्तं, वियंक्षात्तातुपूर्वी, सात्रुप्तं, अगुरु आहि चार, उद्योत, त्रम, बारर, प्यांग, प्रत्येकशरीर, रिसर, शुभ, यशक्षीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका अनुकुष्ट होता है। निद्यानित्र, प्रयाणप्रका, स्यानगृद्धि, मिण्यात्व, अनन्तानुवन्धीनुष्ठक, देवाति, वेकियिकशरीर, सम्बनुरुक्तसंख्यात, वैक्रियिकशरीर, सम्बनुरुक्तसंख्यात, वैक्रियिकशरीर, सम्बनुरुक्तसंख्यात, वैक्रियिकशरीर, स्वत्य जीद नीचगोत्र इन प्रकृतियोंका चल्छ्य या अनुकुष्ट प्रदेशकन्य होता है। इस प्रकार दूसरे गायासूत्रके दूसरे अवयवका आश्रय कर बन्धाविज्ञीय अनुमागण कर जब प्रकृतियोंका उत्पाणिमें प्रदेश और अभ्यवनका अश्रय कर सन्यका अनुमागण कर जब प्रकृतियोंके उद्याविज्ञीं भवेश और
    - "कितनी प्रकृतियाँ आविलिमें प्रवेश करती हैं" इस पदकी विभाषा ।
    - § ३८. दर्शनमोहके उपशामक जीवके उदय और अनुदयरूपसे उदयाविलमें प्रवेश

पयडीओ गुरुत्तरभेयभिण्णाओ कदि होति ति एदस्स पुच्छाणिदेसस्स णिण्णयविद्याणहु-मिदाणिमत्थविहासा कीरदि चि सचत्थसंबंधी।

- मलपग्रडीओ सञ्बाओ पविसंति ।
- ६ ३२. कि कारणं ? सव्वासिमेव मुलपयडीणमेत्युदयदंसणादो ।
- # उन्तरपग्रहीओं वि जाओं अत्थि ताओं पविसंति ।
- ६ ४०. विज्ञमाणाणग्रुत्तरपयढीणमेत्थुदयाणुदयसरूवेणुदयावित्याणुष्यवेसे पिंड-वंधाभावादो । णवरि आउअस्स कम्मस्स एया पयडी विज्जमाणिया अवद्वपरभवि-याउअस्स सा णियमा उदयावलियं पविसदि। बद्धपरभवियाउअस्स पुण दो पयडीओ विज्ञमाणाओं होंति, तत्थ श्वंजमाणस्सेव परमवियाउअस्स वि विज्ञमाणत्तं पिंड विसेसा-भावादो उदयावलियप्यवेसे अद्रप्यसंते त्रिणवारणद्दमिदमाह---
  - # णवरि जह परभवियाउअमत्थि तं ण पविसदि ।
- § ४१. किं कारणं ? जहण्णेण वि अंतोग्रहत्तमेवसेसभुंजमाणाउअस्सेव सम्मत्त-ग्राहणपाओग्राचादो ।

करनेवाली मूल और उत्तरके भेदसे अनेक प्रकारकी प्रकृतियाँ कितनी होती है इस प्रकार इस प्रच्छानिर्देशका निर्णय करनेके लिये इस समय अर्थविभाषा करते है इस प्रकार सूत्रका अर्थके माथ मस्बन्ध है।

- # मल प्रकृतियाँ सब प्रवेश करती हैं।
- ६ ३९ क्योंकि सभी मल प्रकृतियोंका प्रकृतमें उदय देखा जाता है।
- # उत्तर प्रकृतियाँ भी जो सत्स्वरूप हैं वे प्रवेश करती हैं।
- § ४०. विद्यमान उत्तर प्रकृतियोंके प्रकृतमें उदय-अनुद्यक्रपसे उदयावितमें प्रवेश होनेसे रकावटका अभाव है। इतनी विशेषता है कि जिसने परभवसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध नहीं किया है उसके आयुकर्मकी एक प्रकृति सत्तामें विद्यमान है और वह नियमसे उदयाविलेमें प्रवेश करती है। तथा जिसने परभवसम्बन्धी आयकर्मका बन्ध कर लिया है उसके सत्कर्म-रूपसे दो प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। इसलिये मुज्यमान परभवसम्बन्धी आयुके समान उसके भी विद्यमानपनेकी अपेक्षा विशेषताका अभाव होनेसे उदयाविटमें प्रवेश करनेरूप अतिप्रसंग होनेपर उसका निवारण करनेके लिये इस सत्रको कहते हैं-
- **# इतनी विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी आयु है तो वह उदयावलिमें प्रवेश** नहीं करती।
- ६ ४१. क्योंकि जिसके जघन्यरूपसे भी अन्तर्महर्त मात्र ही मुख्यमान आयु शेष है इसके प्रथम सम्यक्तक प्रहणको योग्यता होती है।

विश्लेषार्थ-ऐसा नियस है कि जो जीव परभवसम्बन्धी आयका बन्ध करता है उसके बध्यमान आयुका आवाधाकाल बन्धके समय जितनी मुज्यमान आयु शेप हो उतना होता है। तथा जो जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्न करता है उसका प्रथम सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेके ४२. एवं विदियनाहाए तदियावयवस्स अस्यविहासं समाणिय संपिह
 चउत्थावयवमस्सिगुण मूलुकारपयडीणमुदीरणागुदीरणगवेसणद्वमुत्तरं प्वंधमाह—

\* कदिण्हं वा पवेसगो ति विहासा।

# मृलपयडीणं सन्वासिं प्रवेसगो ।

- § ४४. मुरुपयडीणं ताव सञ्चासिमेव एसी प्रवेसगी होइ, सञ्चासिमेव तासि उदीरणाए प्रवेसिजमाणाणं णिप्पडिवंधम्बरुभादो ।
- \* उत्तरपयडीणं पंचणाणावरणीय-चतुर्वसणावरणीय-मिच्छ्त-पंचि-वियज्ञादि-तेज्ञा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-कास-अग्रुरगलहुग-उवचाद-परचातुस्सास-तस-वादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-णिमिण-पंचतराइयाणं णियमा पवेसगो ।

§ ४५. किं कारणं ? एदासि पयडीणमेत्य धुवोदयत्तदंसणादो ।

कालमें तथा प्रथम सम्यक्त्वके कालमें मरण नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जोवके पर भवसम्बन्धी आयुका उदयावलिमें प्रवेशका निषेष किया है।

्र ४२. इसप्रकार ट्रूसरी गाथाके तीसरे अवयवके अर्थका विशेष व्याख्यान करके अब चौथे अवयवका आश्रयकर सूछ और उत्तर प्रकृतियोंकी बदीरणा और अनुदीरणाके अनुसन्धान करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

# वह कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है।

§ ४२. मूल और उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी कितनी प्रकृतियोंका यहजीव उदीरणास्परे प्रदेशक होता है इस प्रकार इस रूपसे प्रवृत्त हुए प्रच्छावाक्यके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तार्त्य है।

\* मुल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक होता है।

\$ १४२. मूळ प्रकृतियाँका तो सबका ही यह जीव प्रवेशक होता है, क्योंकि सभी मूळ प्रकृतियाँ विना रुकावटके उदीरणारूपसे प्रवेश करती हुई पाई जाती हैं।

\* उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यास्व, पश्चिन्द्रिय-ज्ञाति, तैजसक्षरीर, कार्मणक्षरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध, अगुरुरुष्ठ, उपधात, परधात, उच्छवास, त्रस, बादर, पर्यास, प्रत्येकक्षरीर, स्थिर, अस्थिर, श्वभ, अञ्चभ, निर्माण और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे प्रवेशक होता है।

§ ४५. क्यों कि ये प्रकृतियाँ प्रकृतमें ध्रुवोद्य देखी जाती हैं।

विश्लोबार्थ — प्रथम सन्यक्त्व प्रहणके सन्मुख हुए किसी भी गतिके जीवके अधःकरणके प्रथम समयमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका नियमसे खदय होता है और इनका यहाँ खद्य होतेका नियम है, इसल्यि इनकी यहाँ उदीरणा होनेमें कोई क्काबट नहीं पाई जाती।

- # साडासाडाणमण्णवरस्स पवेसगो ।
- 5 ४६, किं कारणं १ एदासिं दोण्डं पयडीणं परावत्तमाणोदयाणमकमेण पवेसणे संभवाणुबलंभादो ।
  - चदण्हं कसायाणं तिण्हं बेदाणं दोण्हं जगलाणमण्णदरस्य पर्वसगो ।
  - § ४७. किं कारणं ? परोप्परविरुद्धाणमेदेसिं जुगवं पवेसेदुमसिकयत्तादो ।
  - \* भय-दुर्गुञ्जाणं सिया पवेसगो ।
- 5 ४८. कि कारण ? तदुदयितरिहदावत्थाए वि संभवदंसणादो । पवेसगो वि सिया अण्णदरस्स पवेसगो, सिया दोण्हं पि पवेसगो चि चेचन्त्रं ।
  - # चडण्हमाउआणमण्णदरस्स पवेसगो ।
- चतुण्हं गहणामाणं दोण्हं सरीराणं छुण्हं संठाणाणं दोण्हमंगो-वंगाणमण्णवरस्य पर्वसगो ।
- § ५०. एत्थ अण्णदरग्रहणस्स गदि-आदीहिं पादेककमहिसंबंधो कायच्यो । सेसं
  सुगमं ।
  - साता और असाता इनमेंसे किसी एकका प्रवेशक होता है।
- - चार कपाय, तीन वेद और दो युगलोंमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता हैं।
- - भय और जुगुप्साका कदाचित प्रवेशक होता है।
- § ४८. क्योंकि उनकी उदयसे रहित अवस्था भी देखी जाती है। यदि प्रदेशक होता
  भी है तो कदाचित किसी एक प्रकृतिका प्रदेशक होता है और कदाचित् दोनों ही प्रकृतियोंका
  प्रदेशक होता है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए।
  - चारों आयुओंमेंसे किसी एक आयुकर्मका प्रवेशक होता है।
- § ४९. क्योंकि ये चारों आयु पृथक-पृथक प्रतिनियत गतिविशेषसे प्रतिबद्ध हैं, इसिख्ये तदनुसार ही उस उस आयुकर्मके उदयका नियम देखा जाता है।
- # चार गतिनाम, दो बरीर, छह संस्थान और दो आंगोपांग इनमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता है।
- § ५०. यहाँ पर अन्यतर पदका गति आदि प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। प्रोष कथन सगम है।

### **\* छण्हं संघडणाणं अण्णदरस्य सिया ।**

६ ५१. पवेसमी चि एत्य अहियारसंबंधो, तेण छण्हं संघडणाणमण्णदरस्स सिया एसी पवेसमी, सिया च ण पवेसमी चि सुचत्यसंबंधी कायव्यी । जह तिरिक्की मणुस्सी वा पढमसम्मचं पिडवज्जह ती एदेसिमण्णदरस्स णियमा पवेसमी होइ । अह देवी णेरहओ वा उवसमसम्मचाहिस्रहो होइ तो णियमा एदेसिमपवेसमी। चि चेचळं ।

### **\* उज्जोवस्स सिया।**

- § ५२. पवेसमो नि पुट्नं व अहियारसंबंधो एत्य कायच्यो । कुदो बुण उज्जोवस्स सिया पवेसमानिमिदि चे १ ण, पंचिदियतिरिक्खेसु चेव केसि पि जीवाणं तदुदइन्छाणं तप्यवेसयत्तर्दसणाटो ।
- श्वे विहायगह-सुभग-दू-मग-सुस्सर-तुस्सर-आदेख-अणादेख-जसगित्ति-अजसगित्ति० अण्णदरस्स पवेसगो ।

### \* छह संहननोंमेंसे कदाचित किसी एकका प्रवेशक होता है।

§ ५१. 'पवेसनो' इस पदका यहाँ पर अधिकारवहा सम्बन्ध कर छेना चाहिए, इसिकिये छह संहननोंमेंसे यह जीव किसी एकका कदाचिन प्रवेशक होता है और कदाचिन प्रवेशक नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध कर छेना चाहिए। यदि तियेक्च अथवा मतुष्य प्रथम सम्यवस्वको प्राप्त होता है । कीर यहि देव अथवा नारकी उपझम सम्यवस्वके असिमुख होता है ते नियमसे इनका अप्रयेशक होता है। अप्रयंग नारकी उपझम सम्यवस्वके असिमुख होता है तो नियमसे इनका अप्रयेशक होता है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ— वैकियिकशरीरका संस्थान तो होता है पर संहनन नहीं होता, अदः यहाँ देव और नारकियोंको छहों संहननोंमेंसे किसी एक भी प्रकृतिका प्रवेशक नहीं कहा है।

### \* उद्योतका कदाचित प्रवेशक होता है।

९ ५२ 'पवेसगां' इस पदका पहलेके समान अधिकारवश सम्बन्ध करना चाहिए।
इांका—परन्तु उद्योतका कद।चित् प्रवेशकपना कैसे बनता है ?

समाभान—नहीं, क्योंकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष्मोंमें ही उद्योतके उदयसे युक्त किन्हीं जीवेंके उद्योतका प्रचेतकपना देखा जाता है।

विश्लेषार्थ — यहाँ नारकी, मतुष्य और देवोंमें उद्योजका उदय-उदीरणा सम्भव नहीं है, केवल तिर्यक्रोंमें ही, उनमें भी किन्हीं तिर्यक्लोंमें ही उसका उदय-उदीरणा सम्भव है। इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर 'उद्योजका कदाचिन प्रवेजक होता है, यह सन्न वचन कहा है।

 के विद्यायोगित, ग्रुमग-दुर्भग, ग्रुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय और यशःकीर्ति-अयश्चकीर्ति इन यगर्डोमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है।

- ६ ५३. एटेसि पंचण्हं जुगलाणं पादेक्कमण्णदरस्स पवेसगो एसो होदि चि सत्त्वसम्बन्धो । सगममण्णं ।
  - **\* उच्च-पीचागोदापामणादरम्य प्रवेमगो** ।
- ६ ५४. सगममेदं। एवमोधेण पयहिउदीरणा परूविदा। एवं चैव पयहि-उदयस्स वि मग्गणा कायच्या. विसेसाभावादी ।
- ६ ५५. संपृष्टि सत्त्रणिहिट्रस्सेवत्थस्स पूर्वचीकरणद्रमादेससंबंधि किचि पंरूवणं कस्सामो । तं जहा-आदेसेण चटस वि गढीस णाणावरणीयस्स पंच वि पयडीओ उदयं पविसंति पवेसिञ्जंति च । दंसणावरणीयस्स चत्तारि पयडीओ वेदणीयस्स सादासादाण-मण्णदरस्स चदस्र वि गदीस उदयोदीरणाओ हवंति । मोहणीयस्स दस णव अद्र वा पयडीओ चदस गदीस उदयोदीरणासरूवेण वेदिखंति । चदण्डमाउआणं जत्थ गदीए जं वेदिजादि तस्स तत्थ वेदगो उदीग्गो च
- ९ ५६. णामस्स जह णेरहओ तो णिरयगह-पंचिदियजादि-वेजव्विय-तेजा-कम्महय-सरीर-इंडसंठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-

६ ५३. यह जीव इन पाँच प्रत्येक यगळमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है. इस प्रकार यहाँ सत्रका अथके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। शेप कथन सुगम है।

विशेषार्थ-देवांमें सूत्रोक सभी शुभ और नारिकयोंमें अश्रभ प्रकृतियोंका उदय-उदीरणा होती है। किन्तु इनको छोडकर अन्य दो गतिके जीवोंमें उक्त यगलांमेंसे प्रत्येक यगळसम्बन्धी प्रशस्त या अप्रशस्त किसी एक-एक प्रकृतिका उदय-उदीरणा सम्भव है यह उक्त सत्रका तात्पर्य है।

अ उच्चगीत्र और नीचगीत्र इनमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है।

§ ५४. यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघसे प्रकृति-उदीरणाका कथन किया। इसी प्रकार प्रकृत-उदयका भी अनुमार्गण कर छेना चाहिए. क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है।

विज्ञेषार्थ---- प्रकृतमें ऐसा समझना चाहिए कि दर्शनमोहकी उपशमनाके सन्मख हए जीवके चारों गतियोंमें यथासम्भव अध-करणके प्रथम समयमें जिन प्रकृतियोंका उत्तय है उन्होंकी उदारणा भी है, यही कारण है कि यहाँ उदय और उदादणामें विशेषता न होनेका विधान किया है।

- § ५५ अब सूत्रनिर्दिष्ट ही अर्थका विस्तारसे कथन करनेके लिये आदेशसम्बन्धी कुछ प्ररूपणा करेंगे। यथा-आदेशसे चारों ही गतियोंमें झानावरणकी पाँचों ही प्रकृतियाँ उदय रूपसे प्रविष्ट होती हैं और प्रविष्ट कराई जाती हैं। दर्शनावरणकी चारों ही प्रकृतियोंका तथा सातावेदनीय और असातावेदनीयमेंसे किसी एकका चारों ही गतियोंमें उदय और उदीरणा होती हैं। मोहनीयकी दस, नौ या आठ प्रकृतियाँ चारों गतियोंमें उदय और उदीरणारूपसे वेदी जाती हैं। चारों आयओं मेंसे जिस गतिमें जो आय वेदी जाती है उसका उस गतिमें वेदक और उदीरक होता है।
- § ५६. नामकर्मकी अपेक्षा यदि नारकी है तो नरकगति, पक्कोन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, इंडसंस्थान, वैकिथिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस.

अप्पसत्यविद्वायगइ-तस-बादर-पज्जच-पचेयसरीर-थिराधिर-सुमासुभ - इम्म - दुस्सर-जणा-देज-अजसगिति-णिमिणमिदि एदासि उणत्तीसण्डं पयडीणं वेदगो उदीरगो च । तद्दा णीचागोद-पंचंतराहयाणं च णेरङजो वेदगो होड ।

५ ५७. अह जह तिरिक्खो तिरिक्खगर्ट-पंक्षिदियजादि-जोरालिय-तेजा-कम्मदय-सरीर० छण्डं संद्राणाणमेकदरं ओरालियअंगोवंग० छसंघडणाणं एकदरं वण्णादिध-अगुरुअलड्डआदिध० उज्जोवं सिया दोण्डं विहायगदीणमेकदरं तसादिध-धिराधिर-सुभासुम-सुमग-द्मगाणमेकदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज्ञणादेज्जाणमेकदरं जसगिति-अजसगित्तीणमेकदरं णिमणं चेदि एदासि पयडीणं तीसेकत्तीससंखाविसेसिदाणं पवेसगो होह । पुणी णीचागोद-पंचंतराष्ट्रयाणं च पवेसगो होह ।

५ ५८. अह जह मणुसो तदो एदाओ चेव पयडीओ उज्जोबवज्जाओ मणुसगइ-सहगदाओ वेदयदि । णवरि णीचुचागोदाणमेकदरिमद्र वत्तव्वं ।

५ ५२. जह देवी देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउव्वियसरीरअंभोवंग-वण्णादि४-अगुरु०४-पसत्यविद्यायगदि-तसादि४-थिरा-स्पर्ण, अगुरुव्यु, उपयात, परधात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विद्यायोगिति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रस्पेकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, दुर्भग, दु,स्वर, अनादेय, अयशकीर्ति और निर्माण इन उनतीस प्रकृतियांका वेवक और उद्योग्त होता है।

§ ५७ और यदि तिर्श्व है तो तिर्श्वाति, पञ्चिन्त्रियज्ञाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणहरीर, व्रह्म संस्थानोंभेंसे कोई एक, जीदारिकशरीर आगोपांत, व्यह संस्थानोंभेंसे कोई एक, वर्षादि चार, अराहरूष्ठ आदि चार, कदाचिन् वचीन, दो विहायोगतियोंभेंसे कोई एक, प्रसादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ्भ, अनुभ, सुभग-दुनंगोंभेंसे कोई एक, प्रवर-दुन्धरमेंसे कोई एक, आदेय-अनादेयमेंसे कोई एक, यदार्कीतिंअयश्चीतिंभेंसे कोई एक और निर्माण इन तीम और इकतीस संख्याविशिष्ट प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है। तथा नीचगोत्र और पॉच अन्तराय प्रकृतियांका प्रवेशक होता है।

विश्वेषार्थ — जिन संझी पञ्चेत्रिय पर्याप्त निर्यञ्चोंके उद्योतका उदय और उदीरणा होती हैं वे इकतीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं और जिनके ज्ह्योत प्रकृतिका उदय और उदीरणा नहीं होती वे तीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं। शेष कथन सुगम है।

विश्वेषार्थ — मनुष्योंमें तिर्यक्षगतिका उदय न होकर मनुष्यगति नामकर्मका उदय होता है, इसल्यि यहाँ टीकार्मे 'मणुसगइसहगदाओ' ऐसे पाठका उल्लेख किया है। शिष कथन सुगम है।

§ ५९. और यदि देव है तो देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसक्षरीर कार्मणझरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपीग, वर्णीदि चार, अगुरुवधु आदि थिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सरादेज्ज-जसगित्ति-णिमिणणामाणद्युच्चागोद - पंचंतराइएहिं सह पवेसगो वेदगो च होह ।

- ५ ६०, संपिह एदेण सुनेण सुनिदद्विद-अणुमाग-पदेसोदयोदीरणाणं पि किंनि अणुगमं कस्सामो । तं जहा—एदासि नेन पयडीणमाउअनुजाणं अतोकोडाकोडिमेच-द्विदीओ आउआणं च तप्पाओग्गाओ द्विदीओ ओकड्रियुणुदए देदि एसा द्विदिउदीरणा ।
- ६ ६१. अणुमागुदीरणा वि पसत्थाणं पयडीणमेत्य णिहिद्वाणं चउद्वाणिया बंधद्वाणादो अणंतगुणहीणा, अप्पसत्थाणं विद्वाणिया संतद्वाणादो अणंतगुणहीणा । पदेसुदीरणा वि एदासि चेव पयडीणमजहण्णाणुकस्सिया होह । एवद्वुदयो वि अणगंतच्यो । एवं विदियाए सचनाहाए अत्यविद्वासा समना ।

चार, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेव, यशःकीर्ति और निर्माणका उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके साथ प्रवेशक और वेदक होता है।

\$ ६० अब इस सुनद्वारा सुचित हुए स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन तीनोंके उदय और उदीरणाका कुछ अनुगम करेंगे। यथा आयुक्तमंको छोड्कर इन्ही प्रकृतियोंकी अन्तर-केहाकोक्कोप्रमाण स्थितियों और आयुक्तमंकी तदमायोग्य स्थितियों अपकर्षित कर उदयमे दो जाती हैं। यह स्थिति उदीरणा है।

विश्वेषार्थ—यहाँ चारों आयुआंकी स्थितिकी अपकर्षण द्वारा उदीरणा कही गई है। इसपर यह प्रश्न होता है कि क्या नारकी, भोगभूमिज तियं ख़ और मनुष्य तथा देवोंकी आयुक्ती भी अपकर्षणद्वारा उदीरणा होती है ? यदि होती है तो परमागममें इन जीवोंकी अयुक्यमान आयुक्ता अयुक्ता कर्यों कहा गया है ? समाधान यह है कि इन बोजोंकी अुक्यमान आयुक्ता भोग तो पूरा होता है। परन्तु इन आयुक्तींक यथा सन्भय प्रत्येक निषेक्रमें कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो जपलम , निषक्त के अप ति निकांचित्रक पत्रीही होते उनकी भोगकालमें उदीरणा सन्भय होनेसे यहाँ चारों आयुक्तींकी अपकर्षण द्वारा उदीरणा कही गई है। शेष कथन सुगम है।

§ ६१. अनुभाग डदीरणा भी यहाँ निर्विष्ट की गईँ प्रशस्त प्रकृतियाँकी चतुःस्थानीय होती है जो बन्धस्थानसे अनन्तगुणी होन होती है। अप्रशस्त प्रकृतियाँकी द्विस्थानीय होती है, जो सम्बस्थानसे अनन्तगुणी हीन होती हैं। प्रदेश उदीरणा भी इन्हीं प्रकृतियाँकी अजधन्य अनुकुष्ट होती है। इसी प्रकार उदय भी जानना चाहिए। इस प्रकार दूसरी गाथाके अर्थका विशेष ज्याख्यान समाग्न हुआ।

विश्वेषार्थ—अशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागवन्य गुणस्थानप्रतिपन्न जीवों के होता है, इसल्वियं यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों को अनुभाग वदीरणा वृद्धानीय होकर भी वह वन्यस्थानसे अनन्त्याणों हीन वताई है। यहाँ वदयकों भी वदीरणाके समान जाननेकी सूचना को है। वक्तका आत्रय यह है कि जिन प्रकृतियों की यहाँ उदीरणा है उन्हों का उदय भी है। जो को अपकृष्ण और उत्कर्षण जादि प्रयोगके विचा स्थित खयको प्राप्त होकर अपना-अपना एक देते हैं वन कर्मस्करणाँ की उदय संज्ञा है और जो वही स्थितिमें स्थित कर्म अपकर्षण द्वारा एक देनेके सन्तुख किये जाते हैं उनकी उदीरणा संज्ञा है। प्रकृतमें ऐसा समझना चाहिए कि जिस मतिमें दर्शनमोहके उपशासके सम्भुख हुए जीवके जिन कर्मों का उदय है उनकी उदीरणा अवस्य होती है। शेष क्यन सुगम है।

- § ६२. संपिं तदियसुत्तगाहाए जहावसरपत्तमवयारं कस्सामी । तं जहा--
- "के अंसे भीयदे पुन्वं बंधेण उदएण वा' ति विहासा ।
- § ६३. एदस्स तिदयगाहासुत्तपुब्बद्धस्स अत्यविहासा इदाणि कायव्या ति वुत्तं
  होइ । एसो च तिदयगाहापुब्बद्धो दंसणभोहउवसामगस्स सब्बेसि कम्माणं पपिडहिदि-अणुमाग-पदेसे अस्मियुण वंधोदएहिं झीणभावगवेसणहुमागओ । तत्य ताव
  पयडीणं वंधवोच्छेदकमपदंसणहभिदमाह—
- \* असादावेदणीय-इत्थि-णबुंसयवेद-अरदि-सोग-चतुआउ० णिरय-गदि-चदुजादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण - णिरयगइपाओग्गाणुपुठिव - आदाव-अप्पसत्यविहायगइ - थावर-सुहुम-अपज्ञत्त-साहारण-अथिर - असुअ-दृभग-वुस्सर-अणादेज्ञ-अजसगित्तिणामाणि एदाणि चंत्रेण वोच्छिण्णाणि ।
- § ६४. एदासि सुत्तणिहिद्वाणं पयडीणं दंसणमोहोवसामगस्स पुच्यमेव जहाकमं वंधवोच्छेदो जायदि ति वुत्तं होइ । संपिह एदेसि कम्माणं वंधवोच्छेदकमं वत्तहस्सामो । तं जहा—तत्थ ताव अभवसिद्धियपाओग्गविसोहीए विसुज्झमाणस्स तप्पाओग्गअंतो-कोडाकोडिमेत्तद्विदिवंधवायथाए णत्थि एकस्स वि कम्मस्स पयडिवंधवोच्छेदो । एतो उवरिमंतोह्यहुत्वंधावत्थाए सागोवमपुधनमेत्रमोसिर्युण अण्णं द्विद्धं वंधमाणस्स तकाले
  - ६६२ अब तीसरी गाथाके अवसर प्राप्त अवतारको करेंगे। यथा-
- \* 'दर्शनमोहके उपशमकालसे पूर्व बन्ध और उदयकी अपेक्षा कौन-कौनसे कर्मांश क्षीण होते हैं' इमकी विभाषा ।
- ६६२. इस तीसरे गाथासूत्रके पूर्वाधंके अर्थका विशेष व्याख्यान इस समय करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यह तीसरी गाथाका पूर्वाधं दर्शनमोहके उपज्ञासकके सब कमीके प्रकृति, स्थित, अनुमाग और प्रदेशींका आश्रयकर बन्ध और उदयक्षी अपेखा स्थापनोका अनुसन्धान करते के छिये आया है। उनमें से सर्व प्रथम प्रकृतियोंकी बन्ध- जुण्डिक्तिक क्रमको दिखलाने छिये इस सुत्रको कहते हैं—
- \* दर्शनमोहके उपशामकके असाताबेदनीय, स्त्रीबेद, नपुंसकवेद, अरित, श्रोक, चार आयु, नरकगित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगितप्रयोग्यानु-पूर्वी, आत्तर, अप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयश्वःकीर्ति ये प्रकृतियाँ बन्धसे पहले ही व्यच्छिक हो जाती हैं।
- \$ ६४. सूत्रमें निर्दिष्ट को गई इन प्रकृतियोंकी दर्शनमोहके उपरासक जीवके पहले ही क्रमसे बन्धव्युच्छिति हो जाती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इन कर्मोंके बन्ध-व्युच्छित्तिके क्रमको बत्तवावेंगे। यथा—वहाँ जो अमर्थाके योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध हो रहा है है उसके तत्यायोग्य अन्तःकोङ्गाकोड्गामणा स्थितिबन्धकी अवस्थामें प्रकृत भी कर्मके प्रकृतिबन्धको श्र्वाच्छित नहीं होती। इससे आगे अन्त्युद्धते जाकर सागरोपसप्रथन्वसम्बाध

**णि**रयाउअवंघो वोच्छिजदे । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण वंधमाणस्स तिरिक्खाउअ-वंधवीच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तमोसरियुण वंधमाणस्स मणुस्साउअं वंधवीच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तमोसरियुण बंधमाणस्स देवाउअबंधवीच्छेदो । तदो सागरीवम-पुभत्तमोसरियुण वंधमाणस्स णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुट्वी एकदो वधवोच्छेदो । . तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो वंधवोच्छेरो । तदो सागरोवमपुधचमोसार्रयूण सुहुम-अपञ्ज०-पत्तेयसरोराणमण्णोण्णाणु-गयाणमेकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधचं गत्गुण वादर-अपञ्ज०-साहारण-सरीराणमण्णोण्णाणुगयाणामेकदो बंघवोच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्रमोसरियण बादर-अपन्ज ०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम-पुधत्तमोसरियूण वेइंदियजादि-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजोगेण बंधवीच्छेदो । तदो सागरी-वमप्रधत्तं ओसरियण तीइंदिय-अपन्ज ० अण्णोण्णसंजुत्ताणं बंधवीच्छेदो । तदो सागरीवम-पुषत्तं ओसरियृण चेउरिदिय०-अपज्ज० अण्णोणसजुत्ताणं बंघवीच्छेदो । तदो सागरीवम-पुघत्तं ओसरिऊण असण्णिपंचिदिय०-अपन्ज० अण्णोणसंजुत्त० बंधवोच्छेदो। तदो ् सागरोवमपुधत्तमोसरियृण सण्णिपंचिंदिय० अपज्ज० अण्णोण्णसंजुत्त० वंघवोच्छेदो । वदी सागरीवमपुधत्तं ओसरियुण सुहुम-पज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं परोप्परसंजीगेण स्थिति घटाकर अन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उस समय नरकायकी बन्धन्यस्थिति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथकत्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके तिर्यक्रायको बन्धव्यच्छिति होती है। उसके आगे सागरोपमृष्यक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके मनुष्यायुकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्व-प्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके देवायुकी बन्धन्युच्छित्त होती है । उससे आगे सागरोपम प्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके नरकगति और नरकगत्यान-पूर्वीकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम प्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत सक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीरकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत सूक्ष्म, अपर्याप्त भौर प्रत्येक शरीरकी एकसाथ बन्धव्युच्छिति होती हैं। उससे आगे सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत बादर, अपर्याप्त और साधारण शरीरकी एक साथ बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत बादर, अपर्याप्त और प्रत्येकशरीरकी एक साथ बन्धव्युन्छिति होती है। उससे आते सागरीपमध्यक्त्वप्रसाण स्थिति घटाकर॰ अन्योन्य अनुगत द्वीन्द्रिय जाति और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्यन्युन्छित्ति होती हैं। उससे आगे सागरोपनप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति षटाकर॰ अन्योन्य संयुक्त अन्त्रिय और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्यन्युन्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम्पयन्तप्रमाण स्थिति पटाकर० अन्योन्य संयुक्त चतुरिन्द्रिय जाति और अपर्याप्त नामकर्मको एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमध्यस्त्व-प्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य संयुक्त असंही पञ्चेन्द्रिय और अपर्योप्तनामकर्मको एक साथ बन्धन्य व्यव्यव्यक्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त संजी परुचेन्द्रिय और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्धव्यच्छिल होती है। उससे आगे

बंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण सहस-पज्जत-पत्तेयसरीर० परोप्परसंजुत्ताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियुण बाहर-पज्जत-साहारणसरीराणं परोप्पर-संजोगविसेसिद० वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्युण बाहर-पज्जत-पत्तेयसरीर-पहँदिय-आदाव-यावरणामाणं छण्हं पयडीणमेकदो वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियुण वीईदिय०-पज्जताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियुण तीईदिय०-पज्जताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियुण वर्धादियण-पज्जताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियुण वर्धादियण-पज्जताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्युण आसरियुण वर्धवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्युण सागरोवमपुधत्तं आसरियुण वर्धाविच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं आसरियुण तदो सागरोवपुधत्तं आसरियुण वर्धवीच्छेदो । तदो सागरोवपुधत्तं आसरियुण वर्धवीच्छेदो । तदो सागरोवपुधत्तं आसरियुण वर्धवीच्छेदो । त्यति स्वत्ताद्वराओगमापु-पुच्ती-उजोव-णीचागोदस्य वर्धवीच्छेदो । त्यति स्वत्ताद्वराओगमापु-पुच्ती-उजोव-णीचागोदाणं वधवीच्छेदो । तदो सागरोवपुधत्तं असरियुण अप्यस्त्यविद्वरायाद्द-दुभग-दुस्सर-अणा-

सागरोपमृष्यक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त सुक्ष्म, पर्याप्त और साधारणझरीर नामकर्मकी एक साथ बन्धव्यच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त सुक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर नामकर्मकी एक साथ बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपसप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त ्याच्या प्राप्त और साधारण हारीर नामकमंत्री वन्यव्यक्तिका होती है। उससे आगे सागरोपसप्रथमत्त्रप्रमाण स्थित घटाकर० वाहर, पर्याप्त, प्रत्येकझरीर, एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर नामकर्म इन छह प्रकृतियोंको एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमुध्यक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके द्वीन्द्रियजाति और पर्याप्र नाम-कर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके त्रीन्द्रियजाति और पर्याप्तनामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धन्युच्छित्ति होती हैं। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंज्ञी पञ्चेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धव्यच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमण्यक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके तिर्यक्रगति. तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथकत्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करवेवाले जीवके नीचगोत्रकी बन्ध-व्यक्तिहाती है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीके नारकीके तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती और इसीलिये सूत्रमें इनकी बन्धव्यच्छित्तिका निर्देश नहीं किया। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, और अनादेय इन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युन्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तप्रमाण स्थिति घटाकर

१. ता०प्रती बंघबोच्छेदो । [तदो सागरो० पृथस० ओसरि० सण्णिपण्यण बंघ०] तदो इति पाटः।

देखणामाणमक्रमेण बंधबोच्छेदो । तदो सागरीवमुध्धत्तं श्रोसरिटण हंडसंठाण-असंपत्त-सेवडसंघडण० एटासि टोण्डं पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमप्रधत्तं ओसरिटण णवंस० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोदमप्रधत्तमोसरिटण वामणसंठाण-कीलियसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेकदो बंधवीच्छेदो। तदो सागरीवमपुधत्तमोसरियुण सुझसंठाण-अद्धणारायण० दोण्हमेदासिं पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरिद्ण इत्थिवेदबंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्ण सादिसंठाण-णारायणसरीर० दोण्डं पि पयडीणं एकदो बंधवीच्छेदो । सागरी : प्रधः जम्मोधपरि :- बज्जजारायणसरीरसंघ : दोण्णं पि एकदो बंध : । तदो सागरोवमपुष्यतं ओसरियुण मणुसगइ-ओरालियसरीर-तदंगीवंग-वजरिसहसंघडण-मणुस-गहपाओग्गाणपुञ्चि एदासि पंचण्हं पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदो । एदं तिरिक्ख-मणस्से पहुच्च प्रहावदं, देव-णेरहयस एदासि वंधविच्छेदाणवरुंभादो । अदो चैव सुचे एदासि बंधवोच्छेदो अणुवहहो, सुत्तस्स च चउगहसामण्णावेनखाए पयङ्कतादो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिदण असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असह-अजसगित्ति-णामाणमेदासि पयडीणं जुगवं बंधवोच्छेदो । जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधपाओग्गाणं पि एदासिमेत्थ वधवोच्छेदपरूवणा ण विरुज्झदे। किं कारणं ? सञ्वविसद्धस्सेदस्स बन्ध करनेवाले जीवके हुंडसंस्थान और असंप्राप्तासृपाटिका संहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्य च्छित्त होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथनत्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके नपुसक्रवेदकी बन्धन्यच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम-प्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके वामनसंस्थान और कीलिक संहतन इन हो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यच्छित्ति होती है । उससे आगे सागरोपसप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके कुब्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेदका बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम-प्रथम्बप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्वातिसंस्थान और नाराचसंहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिति होती हैं। उससे आगे सागरोपमपथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थान और वज्जनाराचसंहनन इन दोनों प्रकृतियों की एक साथ बन्धव्यच्छित्ति होती हैं। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवसमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आंगोपांग, वज्रर्धभ-संहतन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृषियोंकी एक साथ बन्धव्यिन्छित्ति होती है। यह तिर्यक्कों और मनुष्योंकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि देवों और नारिक्योंमें इन पाँच प्रकृतियोंकी बन्धव्यच्छित्ति नहीं पाई जाती और इसीछिये सुत्रमें इनकी बन्धव्यच्छित्त-भाव में मुश्तिपात निवास कर किया है। का निर्देश नहीं किया है, क्योंकि यह सुत्र चतुर्गति सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है। उससे आगे सागरोपमध्यक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाळे जीवके असातावेदनीव, अरति, शोक, अस्थिर, अशभ और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यस्क्रिक्ति होती है। बद्यपि ये प्रकृतियाँ प्रसत्तासंयत गुणस्थान तक बन्धके योग्य हैं फिर भी यहाँ इतकी बन्धन्य च्छि तिका कथन विरोधको प्राप्त नहीं होता. क्योंकि उन प्रकृतियोंके बन्धके

तव्यंभपाओम्मसंकिलेसविसयमुल्लंपियूण तप्पडिवन्सवयडिबंभणिवंभणविसोहीए वहु-माणस्स तन्वंभवोच्छेदे विरोहाणुवलंभादो । एवमोषेण पयडीणं वंभवोच्छेदो सुचाणु-सारेण पर्कविदो ।

§ ६५. संपिह आदेसहुदेण पयिडवंभझीणाङ्गीणस्तिसयं किंचि परूवणं कस्सामो । तं जहा—आदेसेण चदुसु वि गदीसु णाणावरणीयस्स णित्य पयिडवंभ्नं झीणदा । एवं दंसणावरणीयस्स वि वचन्त्र्यं । वेदणीयस्स असादं वंघेण झीणं, णो सादं । मोहणीयस्स इस्थि-णवुंसय-अरिद-सोगा वंघेण झीणा, सेसाओ मोहपयडीओ वंघेण झीणाओ । आउअस्स चचारि वि पयडीओ वंघेण झीणाओ । णामस्स जह णेरहयो पढमाए जाव छिट्ट पुढवि चि तस्स णिरयगइ-तिरिक्चगइ-देवगइ-एड्दिय-वेदिय-वेदिव्य-वेदिव्य-वेदिव्य-अहाससरीर-पंचसंठाण -दोण्णअंगोवंग -पंच-संघडण-णिरय-तिरिक्च-देवाणुपुन्व-आदाजुओव-अप्सयविहायमिदि-यावर-सुदुम-अपज्ञ-साहारण-अध-क्य-सा-प्रय-विद्य-स्मा-दम्म-दम्स-दम्पादेज-अअसिपि-तिर्ययरणामा चि एदाओ-

याग्य संक्लेशका उल्लंघन कर उनकी प्रतिपक्षभूत प्रकृतियोंके बन्धके निभित्तक्ष विद्युद्धिसे ष्टुद्धिको प्राप्त हुए सर्वविशुद्ध इस जीवके उन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होनेमें कोई बिरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार ओघसे सूत्रके अनुसार प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति कही।

विश्वेषार्थ — यहाँ सामान्यरूपसे चारों गिवियोंमें घटित हाँ इस अपेक्षाको मुख्यकर ये चांतीस बन्धापसरण कहे गये हैं। जिन प्रकृतियोंके विषयमें कुछ अपवाद है उनका निर्देश यशस्थान टोकामें किया ही है। उदाहरणार्थ सातवें नरकका नारकी जीव प्रथम सम्यवस्वके प्राप्त करनेके सन्भुत्व होनेके पूर्व भी विश्वेष्वणति, तिर्यक्षाग्यानुपूर्वों और नीचगोत्रका हो नियससे बन्ध करता है। इसिलये इन प्रकृतियोंकी बन्धचुन्छित्ति करनेवाले वो बन्धापसरण सातवें नरकमें नहीं इसिलये इन प्रकृतियोंकी बन्धचुन्छित्ति करनेवाले वो बन्धापसरण सातवें नरकमें नहीं बनते। इसी प्रकार प्रथम सम्यवस्वके सन्धुत्व होनेके पूर्व ही तिये खाँ और मनुष्याने सनुष्यानित आर्थित पूर्ण करनेवाले हो जाती है, इसिलये यह बन्धापसरण केवल तिर्यक्षों और सनुष्याने बन्धचापसरण केवल तिर्यक्षों और सनुष्याने प्रमुख्यों करा करनेवाले हो लोवों है, इसिलये यह बन्धापसरण केवल तिर्यक्षों और सनुष्याने अपेक्षा कहा है। शेष कथन सुमाम है।

६ ६५. अब आदेशहारा प्रकृतिबन्धसन्बन्धी श्रीण-अश्वीणपनिविष्यक कुछ प्ररूपण करते हैं। यथा — आदेशसे चारों ही गतिवांमें झानावरणीयके प्रकृतिबन्धका विच्छेद नहीं है। इसी प्रकार कांनावरणकी अपेक्षा भी कहना चाहिए। वेदनीयकी असालाप्रकृति बन्धसे विच्छित्र है, सातावेदनीय नहीं। मोहनीयकर्मकी रुजीवेद, न्यूपंसक्वेद, अरति और शोक बन्धसे विच्छित्र हैं, सातावेदनीय नहीं। मोहनीयकर्मकी रुजीवेद, न्यूपंसक्वेद, अरति और शोक बन्धसे विच्छित्र हैं, शोतिया निक्का करी होती। आयुक्तमंकी चारों ही प्रकृतियाँ वन्धसे विच्छित्र हैं, गासकर्मकी विद्र प्रथम पृथिवोंसे केत्रस छटी पृथिवी तकका नारकों है । उपकृत सरकारीत, तिर्ध्रापति, विचारी, फेलिन्द्रयज्ञति, हीन्द्रयज्ञति, बीन्द्रय-जाति, चेत्रिवर्जनिक्त हैं, विदेश्वराति, विचारीयांति, विज्ञत्वराति, वेद्याति, व्याति, व्

पयडीओ बंघेण झीणाओ, ण सेसाओ । गोदस्स णीचागोदं बंधेण वोच्छिण्णं, णेदरं । अंतराइयस्स णित्य एत्थ पयडिबंधस्स झीणदा । सत्तभाए एवं चैत्र । णतरि उज्जोवं सिया बंघेण झीणं सिया णोझीणं । तिरिक्खगइ-तप्पाओगाणु ०-णीचागोदाणि च बंघेण णोझीणाणि । सणुसगइ-तप्पाओग्गाणुपुन्ति-उच्चागोदाणि बंधेण झीणाणि ।

- § ६६. जइ तिरिक्खो मणुस्सो वा तो तस्स णामस्स देवगदि-पांचिदयजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंद्राण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्णादि४-देवगद्देवाओ-ग्गाणुपुव्वि - अगुरुल्डुआदि४ - पसत्थविद्यायगदि - तसादि४ - थिरादि६ - णिनिणणामाणि मोचूण सेसाणि वधेण झीणाणि । गोदस्स णीचागोदं वधेण झीणं । सेसं पुत्वं व वचन्त्रं । देवगदीए पदमपुद्रविभंगो । एसा पयडिवंभझीणदा णाम ।
- § ६७. एदासि चेन पयडीणं पयिङझीणदाए सम्रुद्धिशणं हिदिनंधझीणदा च
  अणुमिनगयन्त्रा । अज्झीणनंधाणं पि पयडीणमंतीकोडाकोडीदो उनिर्माहिदिनंधितयपाणं
  झीणदा समयानिरोहेणाणुगंतन्त्रा । एनमणुमाग-पदेसनिमए नि एसो अत्था जोजेयन्त्रो ।
  एनं तान पयिङनंधनोच्छेदं हिदि-अणुमाग-पदेसनंधनोच्छेदगन्मं परूनिय संपिह पयिङनिसयम्रद्ययोच्छेदं एकवैमाणो सन्तपनंधमुक्तं भणाइ—
  निसयम्रद्ययोच्छेदं एकवैमाणो सन्तपनंधमुक्तं भणाइ—
  - \* पंचदंसणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुव्विणामाणि

प्रकृति बन्धसे विच्छिन्न है, उम्मगोत्र नहीं। अन्तरायक्रमंके प्रकृतिबन्धका विच्छेद यहाँ नहीं है। सातवी पृथिवीमें इसो प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उद्यांतप्रकृति कहाचित्त बन्धसे विच्छिन्न है, कहाचित् विच्छिन्न नहीं है। वियेक्क्याति, तिर्यक्काग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र ये बन्धसे विच्छिन्न नहीं है। मनुष्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी और बच्चगोत्र ये बन्धसे विच्छिन्न हैं।

- ६६. यदि तियेक्च और मनुष्य है तो उसके नामकर्मकी देवगति, पक्चेन्द्रिय जाति वैक्रियिकसरीर, तैजससरीर, कामंपासरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकसरीर आंगोपीन, वर्णादिचतुरक, देवगतिप्रशोगानुपूर्वी, अगुरुख्यु आदि चार, प्रशस्त विदायोगति, त्राति चार, स्थिरादि छह और निर्माण इन प्रकृतियोको छोडकर रोण प्रकृतियों वन्धसे विश्लिक्च हैं। गोजकर्मको नीचगोत्र प्रकृतियों विद्या क्षेत्र के स्थान कहना चाहिए। देवगतिप्रें पह छी देवगति स्थान कहना चाहिए। देवगतिमें पह छी प्रयिवों के समान कहना चाहिए। देवगतिमें पह छी प्रयिवों के समान भंग है। यह प्रकृतिवन्धसम्बन्धी विज्ल्वक्षताका निर्देश है।
- - # पाँच दर्शनावरण, चार जाति नामकर्म, चारों आनुपूर्वी नामकर्म तथा

भावाव -थावर - सुहुम - अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण बोच्छिण्णाणि ।

- § ६८. एत्थ पंचदंसणावरणीयणिहेसेण णिहामेदाणं पंचण्हं ग्रहणं कायच्व, तेसिमेन्युदयवोच्छेदो । किं कारणं ? दंसणमोहुवसामगस्स सागर-जागागवत्थस्स तदुदय-परिणामविगोहादो । एवं चदुजादिआदीणं पि सुत्तणिहिट्ठपयडीणसुद्यवोच्छेदो वत्तव्वो ।
- § ६९. एवमीघेण परूविदस्सेदस्सत्थस्स पुणो वि फुडीकरणद्वमादेसपरूवणा कीरदे । त जहा—आदेसेण चदुसु गदीसु वि पंचणाणावरणीयाणं णित्य उदयेण क्षीणदा । दंसणावरणीयस्स चत्तारि पयडीओ उदएण अन्क्षीणाओ । वेदणीयस्स सादासादाणं णित्य उदएण क्षीणदा । मोहणीयस्स सन्वासि पयडीणं णित्य उदएण क्षीणदा । णवरि णेरहएसु इत्यि-पुरिसवेदाणसुदएण क्षीणदा । देवेसु णवुंसयवेदस्स उदएण क्षीणदा वत्तन्वा । आउस्स सन्वासि पयडीणं णित्य उदयवोच्छेदो । णवरि

आतप, स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणश्चरीर नाककर्म ये प्रकृतियाँ उदयसे व्यच्छित्र होती हैं।

§ ६८ यहाँ सूत्रमें पांच दर्शनाचरण पदके निर्देशसे निद्वादि पाँच भेदोंका प्रहण करना
चाहिए, उनकी उसके उदय ब्युच्छिति है, क्योंकि साकार उपयोग और जागृत अवस्थाविशिष्ट दर्शनमोह-उपशामकके इन पाँच निद्वादिके उदयरूप परिणामका विरोध है। इसी
प्रकार सुत्रमें निर्दिष्ट की गई वार जाति आदि प्रकृतियोंकी उदयके अभावका भी कथन करना
चाहिए।

विशेषार्थ — दर्शनमोहका उपशामक वही जीव हो सकता है जो संझी, पक्केन्द्रिय और पर्याप्त होकर जीवादि नौ पदार्थोंके यथार्थ झानके साथ अपने साकार उपयोग हारा जीवादि नौ पदार्थों में अनुस्तृत एकमात्र जीवपदार्थोंके अनुसननके सन्युख्त हो। ऐसा जीव नियमसे जागृत होता है, इसिक्ये तो उसके निद्रादि गैंच दर्शनायरण प्रकृतियोंके उस काळमें उदयका निषेध किया है। साथ ही उसके संझी पञ्जेन्द्रिय पयोग एकमात्र वही जीवसमास होता है, इसिक्ये उसके एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन प्रकृतियोंके उदयका निषेध किया है। यहाँ सूत्रमें पांच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयका निषेध किया है। यहाँ सूत्रमें पांच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयक्त किया है। यहाँ सूत्रमें पांच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयक्त किये हैं। वहाँ सूत्रमें पांच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयक्त किये हैं। अने अनुस्तृत्व के उदयक्त निषेध किया है। उद्देश उद्देशणा उदयको अविनाभाविनो होती है।

§ ६९. इस प्रकार जोघसे कहे गये इस अर्थका फिर भी स्पष्टीकरण करनेके लिये आदेशकरपणा करते हैं। यथा—आदेशसे चारों हो गितियों में पाँच ज्ञानावरणा प्रकृतियों का उदयिकच्छेद नहीं है। दर्शनावरणकी चार प्रकृतियों का उदयिकच्छेद नहीं है। दर्शनावरणकी चार प्रकृतियों का उदयिकच्छेद नहीं है। वेदनीयकी सात्र अर्थतियों का उदयिकच्छेद नहीं है। मोहनीयकी सात्र अर्थतियों का उदयिकच्छेद नहीं है। मोहनीयकी सात्र अर्थतेयां का उदयिकच्छेद नहीं है। इतनी विशेषता है कि नार्रियों में स्त्रोवेद और पुरुषवेदका उदय नहीं होता। तथा देवों में नपुंसकवेदका उदय नहीं होता। स्त्रा कहना चाहिए। आयुकी सभी

एकम्मि आउए गदिविसेससंबंधेण णिरुद्धे तत्थ सेसाणग्रदएण झीणदा चि वत्तव्वं ।

६ ७०. णामस्स जइ णेरङ्गो, णिरयगइ-पंचिदियजादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइय-सरीर-बुडसंटाण०-वेउच्चियजंगीवग-वण्ण४-अगुरुअरुडुअ४ - अप्पस्त्यविद्याय०- तस४-थिराथिर-सुद्दासुद्द-द्भग-दुस्सर-अणादेज-अजसगित्ति-णिमिणणामाओ एदाओ पयडीओ उद्दण्ण अञ्क्रीणाओ, सेसाओ झीणाओ।

५ ७१. जह तिरिक्लो, तिरिक्लगह-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्महयसरीर० छण्हं संठाणाणमेकदरं ओरालियअंगोवंग० छण्हं संघडणाणमेकदरं वण्णश्-अगुरुरुहुअ४ उज्जोवं सिया० दोण्हं विहायगदीणमेकदरं तसादिचउक० थिराधिर-सुभासुभ० सुभग-दुभगाणमेकदरं सुस्सर-दुस्सराणमेकदरं आदेज्ज-अणादेज्जाणमेकदरं जस-अजसिणीण-मेक्कदरं णिमिणं च एहाओ पयडीओ तिरिक्लस्स उदएण अझीणाओ। सेसाओ पयडीओ उदएण झोणाओ। मणुस्सस्स वि मणुसगदि-पंचिदियजादि० एवं तिरिक्ल-भंगेण णेटच्वं। णविर जुलावज्ञे ।

५ ७२. जइ देवो, देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसगर-समचउरस-संठाण -वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण४-अगुरुरुहुअ४-पसत्थविद्यायाइ-तस४- थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्तर-आदेज-जसगित्ति-णिमिणामिदि एदाओ पयडीओ उदएण अञ्झी-

प्रकृतियोंका उदयविच्छेद नहीं हैं । इतनी विशेषता हैं कि गतिविशेषके सम्बन्धसे एक आयुके उदय रहनेपर उसके शेष आयुओंका उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए ।

्रिण्य यदि नारको है तो नामकर्मको नरकगति, पञ्चेन्द्रियजाति, बैक्रियिकशरीर, तैजसप्ररोर, कार्मणप्ररोर, हुंबसंस्थान, वैक्रियिक शरीर आंगोपाग, यर्णयतुष्क, अगुरुकछु-चतुष्क, अग्रस्स विहायोगाति, प्रसच्तुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुम, दुर्भग, दुम्यर, अनादेय, अयरास्कृति और निर्माण नामवाळी य प्रकृतियाँ उदयसे विस्कृत नहीं हैं, शेष मक्कृतियाँ दश्यसे विच्छित्र है अर्थान् शेष प्रकृतियाँका उसके उत्य नहीं होता।

\$ 9१. यदि तिर्यक्क है तो तिर्यक्काति, पञ्चित्तस्य जाति, ओदारिक झरोर, तैजसगरीर, कार्मणसरीर, जह संस्थानोमेंसे कोई एक, औदारिक झरीर आंगोणांग, जह संहतनोमेंसे
कोई एक, वर्णचतुष्क, अगुरुक्युचतुष्क, कदाचिन उच्चोत, दो विहायंगातियांमेंसे कोई एक,
स्मादिचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, अुभ, अजुभ, सुभग-दुर्भगमेंसे कोई एक, अदर-दुरभ्यरमेंसे
कोई एक, आदेय-अनावेद्यमेंसे कोई एक, यहाक्षीति-अयझांक्षीतिमेंसे कोई एक और तिर्माण
ये प्रकृतियाँ तिर्यक्कके उदयसे विच्छित्र नहीं हैं, शेष प्रकृतियाँ उदयसे विच्छित्र हैं, अर्थात्
शेष प्रकृतियाँ तिर्यक्कके उदय नहीं होता। सनुष्यके भी मनुष्यगति और पञ्चित्रयज्ञाति
इत्यादि रूपसे तिर्यक्कके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके उद्योत प्रकृतिका
उदय नहीं होता।

९७२. थिंद देव हैं तो देवगति, पञ्चित्रिय जाति, बीक्रयिक सरीर, तैजससरीर, कार्मणकरीर, समचतुरससंखान, बीक्रयिकसरीर आगोपांग, वर्णचतुष्क, अगुरुळ्युचतुष्क, प्रशास्त्र विद्यायोगीत, त्रसचतुष्क, स्थिर, अर्थिय, तुम, अगुम, सुमरा, सुचर, अर्थिय, अर्थिय, त्रम, अर्थिय, अर्थिय, क्रांति और निर्माण नामवालों थे प्रकृतियाँ व्ययसे विच्छिम नहीं हैं, श्रेष प्रकृतियाँ व्ययसे व्यवस्था निर्माण नामवालों थे प्रकृतियाँ व्ययसे विच्छिम नहीं हैं, श्रेष प्रकृतियाँ व्ययसे व्याप्त व्यवसे विच्छिम नहीं हैं, श्रेष प्रकृतियाँ व्यवसे विच्छिम नहीं हैं।

णाओ, सेसाओ झीणाओ ।

ं ७२. गोदस्स जह णेरहओ तिरिक्खो वा णीचागोदक्षुदयादो अज्झीणक्षुचागोदं भ्लीणं । जह मणुसो, णीचुचागोदाणमेकदरं भ्लीणं । जह देवी, उच्चगोदं उदएण अज्झीण, णीचागोदं भ्लीणं । चदुस्रु वि गदीस्रु पंचंतराहयाणि उदएण णो भ्लीणाणि । एसा ताव पयडिउदयक्कीणदा सत्ताणसारेण मगिगदा ।

५ ७४. जाओ पयडीओ जत्य उदएण अन्झीणाओ तत्य तासिमंतोकोडा-कोडिमेचा हिंदी उदएण अन्झीणा। सेसाणं पयडीणं सन्वाओ हिंदीओ उदएण झीणाओ। एसा हिंदिउदयझीणदा णाम। जाओ अप्पसत्थपयडीओ उदएण अन्झी-णाओ तासि विद्वाणिओ अणुमागो संतादो अणंतगुणहीणो उदएण अन्झीणो। जाओ पसत्थपयडीओ उदएण अन्झीणाओ तासि पयडीणं चउड्डाणिओ अणुमागो वंघादो अणंतगुणहीणसरूचो उदयादो अन्झीणो, सेसाणं झीणचं। एसा अणुमाम-झीणदा णाम। पदेसझीणदा वि जाओ पयडीओ उदएण अन्झीणाओ तासि पयडीण-मणुकस्सयं पदेसगमुद्वयादो अन्झीणं, सेसाणि न्झीणाणि। एत्थेव पयडिआदीण-द्विरणादो वि झीणाझीणचमेदीए दिसाए अणुगंतच्यं। एवं तदियगाहापुन्यद्वस्स अन्यविद्याग समना।

विच्छिन है, अर्थात उनका उदय नहीं होता।

\$ 9.3 यदि नारकी और तिर्पेक्स है तो गोत्रकर्मको नोचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न नहीं है, उच्चगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है। यदि मनुष्य है तो नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनमें कोई एक प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है। यदि देव है तो उच्चगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न नहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न नहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न तहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न तहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है। यह प्रकृति उदयबिच्छिन्न ताहै जिसका सत्रके अनसार विचार किया।

५ ७% जा प्रकृतियों जहाँ पर उदयसे अबिच्छिम हैं वहाँ उनकी अन्ताकोड़ीप्रमाण स्थित उदयसे अबिच्छिन्न है। रोष प्रकृतियोंकी सब स्थितियाँ उदयसे विच्छिन्न हैं।
यह स्थित उदयसे अबिच्छिन्न है। जो अग्रस्स प्रकृतियाँ उदयसे अबिच्छिम हैं वक्ता दिप्रमाण स्थात उदयसे अबिच्छिन हैं। जो अग्रस्स प्रकृतियाँ उदयसे अबिच्छिम हैं वक्ता दिप्रमाणिय अञ्चामा सन्यसे अन्तन्तगुणा होन होकर उदयसे अबिच्छिम हैं। ग्रस्स प्रकृतियों उदयसे अबिच्छिम हैं उन प्रकृतियोंका चतुःस्थानीय अनुभाग वन्धसे अनन्तगुणा हीनस्वरूप होकर उदयसे अबिच्छिम हैं। ग्रहे अविच्छिम तो उदयसे अबिच्छिम है । ग्रह अनुभाग विच्छिनता हैं। ग्रहे अबिच्छिम तो अकृतियों उदयसे अबिच्छिम है । ग्रह अनुभाग अनुच्छिप प्रदेशिण्ड उदयसे अबिच्छिम हैं, रोष प्रकृतियों प्रदेशिण्डको अपेक्षा बदयसे विच्छिम हैं। ग्रहे पर प्रकृति खादिकी उदीरणाकी विच्छिमता और अविच्छिमताको भी इसी दिशासे जान केना चाहिए। इस प्रकृत तीसरी गाथाके पूर्वाक्षके अथेका विशेष

विशेषार्थ यहाँ चूर्णिसूत्रमें दर्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुए जीवके निद्रादिक पाँचका अनुदय बनलाया है। उसका कारण देते हुए टीकामें बनलाया है कि ऐसा जीव नियमसे जागृत होता है। किन्तु घवला टोकामें ऐसे जीवको दर्शनावरणकी चार या निद्रा- ६ ७५. संपृष्टि तप्पच्छद्रस्स अत्यविद्वासणद्वमिदमाह---

\* 'ऋंतरं वा किंहं किंचा के के उवसामगो किंहं' ति विहासा।

६ ७६, एटस्स बाह्यपञ्छटस्स एण्डिसत्थविहासा अहिकीरदि चि भणिदं होता।

\* ण ताव अंतरं उचसामगो वा पुरदो होहिदि ति ।

§ ७७, ण ताव इदानीमंतरकरणमप्रमकन्वं वा दर्शनमोहस्य विद्यते, किंत् तदभयं प्रस्तादनिवृत्तिकरणं प्रविष्टस्य भविष्यतीत्ययमत्र सत्रार्थसद्भावः । एवं तदिय-गाहाए अत्थविद्वासा समत्ता ।

९ ७८. संपिं चउत्थगाहाए अत्यविहासणङ्गिदमाह

प्रचला इनमें से किसी एक प्रकृतिके साथ पाँच प्रकृतियों का वेदक कहा है। धवला टीकाका वह उल्लेख इस प्रकार है-

चक्खदंसणावरणीयमचक्खदंसणावरणीयमोहिदंसणावरणीय-केवलदंसणावरणीयमिदि चदण्हं दंसणावरणीयाणं वेदगो. णिहा-पयलाणं एककदरेण सह पंचण्हं वा वेदगो ।

२ मोहनीयकर्मके प्रसंगसे यहाँ मोहनीयकर्मको सभी प्रकृतियोंका उदय वतलाया है। सो उसका यह आश्य है कि उक्त जीवके सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्यक्रिको छोडकर आगमानुसार सभी प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। यथा-मिध्यात्व, चारों क्रोध, या चारों मान, या चारों माया या चारों लोभ, तीन वेदों मेंसे कोई एक वेद, हान्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलों मेंसे कोई एक युगल तथा भय और जुगुप्सा इस प्रकार १० का, या भय-जुगुप्सामेंसे एकके विना ९ का. या दोनोंके विना ८ का उदय होता है।

३. दसरे यहाँ उदयागत प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट प्रदेशोंका उदय बतलाया है, किन्तु धवला टीकामें उदयगत प्रकृतियोंके अजधन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक वतलाया है। यथा-उदहरूलाणं प्रयहीणसञ्जहण्याणककम्सप्रदेसाणं वेदगो ।

६७५ अब उसके उत्तराधके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सत्रको कहते हैं---

# उक्त जीव 'अन्तर कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कमींका उप-शासक होता हैं' इस पदकी विभाषा ।

७६ तीसरी गाथाके इस उत्तरार्धके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान अधिकार प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

# अध:प्रवत्तकरणके प्रथम समयमें न तो अन्तरकरण होता है और न ही यहाँ पर वह उपशामक होता है, आगे जाकर ये दोनों कार्य होंगे।

६ ७७. इस समय दर्जनमोहका न तो अन्तरकरण होता है और न ही उपशासकपना ही पाया जाता है, किन्तु ये दोनों आगे अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके होंगे यह यहाँ सत्रके अर्थका तात्पर्य है। इस प्रकार तीसरी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ।

§ ७८. अब चौथी गाथाके अर्थका विशेष न्याख्यान करनेके लिये इस सम्रको कहते हैं---

- कें दिदियाणि कस्माणि अणुभागेसु केंसु वा । ओवट्टेयूण सेसाणि कं टाणं पहिन्तज्ञिति निवासा ।
- - \* द्विदिघादो संखेळां भागे घादेदृण संखेळदिभागं पिडवळाइ।
- § ८०. अधापवनकरणचरिमसमयविसयादो ठिदिसंतकम्मादो अंतोकोडाकोडि-सागरीवमयमाणादो अपुच्चाणयद्विकरणपरिणामेहिं संखेज्जे भागे जहाकमं संखेजसहरसेहिं ठिदिखंडयघादेहिं घादिदृण तदो पुच्चणिरुद्धिठिदीए संखेज्जिदिभागमेसो पाँडवज्जिदि सिर्णाटं होड ।

# \* अणुभागघादो अणंते भागे घादितृष अणंतभागं पडिवज्रह ।

- ६८१. अप्यसत्थाणं कम्माणं अणुभागस्साणंते भागे अणुव्याणियद्विकरण-परिणामेहिं षादिय तदणंतिमभागमेसो पडिवजदि त्ति वृत्तं होइ। संपित्त एदे दो वि घादा अधापवत्तकरणं वोलिय अणुव्यकरणपढमसमयप्पहुडि पयट्टंति त्ति जाणावणद्व-म्रुत्तरस्तुत्तमाह—
- \* 'उक्त जीव किस स्थितिवाले कर्मोंका और किन अनुमार्गोमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है' इसकी विभाषा ।
- \* स्थितिघात—संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितियोंका घातकर संख्यातवें भाग-को प्राप्त होता है।
- § ८० अध्यप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जो स्थितिसत्कर्म अन्तःकोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण है उसमेंसे अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणासोंके वलसे यथाकम संख्यात हजार स्थिति काण्डकघातोंके द्वारा संख्यात बहुआगप्रमाण स्थितिका घातकर पहलेकी विविद्यति स्थितिके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको यह प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्यर्ग है।
- अनुभागघात—अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका घातकर अनन्तवें भाग-प्रमाण अनुभागको प्राप्त होता है।
- § ८१. अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागके अनन्त्र बहुभागका अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणरूप परिणामीके बळसे चातकर उसके अनन्त्र्य भागप्रमाण अनुभागको यह प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तालर्य है। अब ये दोनों ही चात अथप्रमृत्तकरणको उल्लंघन कर अपूर्वकरणके प्रथम समयसे प्रवृत्त होते हैं इस बातका झान करानेके लिये आगेके सृत्रको कहते हैं—

१ ता वती द्विदियादी संखेळने इति पाठोः।

क तदो इसस्स चरिमसमयअघापवत्तकरखे हिदिघादो वा अणुभागघादो वा। से काले दो वि घादा पवत्तीहिंति।

§ ८२. जदि एसो पहिसमयमणंतगुणाए विसोहीए सुट्छ वि विसुन्झमाणो संतो द्विदि-अणुभागखंडयघादपाओग्गविसोहीओ ण पावदि, हेट्टा चेव वट्टदि, तदो हमस्स चरिमसमयाधापवत्तकरणमावे वद्रमाणस्स णत्य द्विदिघादो अणुभागघादो वा । किंतु से काले अवुव्यकरणं पविद्रपदमसम्प दो वि एदे द्विदि-अणुभागविसयघादा गुणसेहि-णिक्खेवादिसहगदा पवत्तीहिति । तम्हा तत्थेव तप्परूवणं कस्सामी ति एसी एदस्स सत्तरस भावत्थो ।

# अतः अधःप्रवत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान इस जीवके स्थितिघात और अनुभागषात नहीं होता, किन्त तदनन्तर समयमें दोनों ही घात प्रवत्त होंगे।

९८२ यद्यपि यह जीव प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी विशुद्धिसे अत्यन्त विशुद्ध होता हुआ भी स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके योग्य विशुद्धिको नहीं प्राप्त होता, नीचे हो रहता है. इसल्पि अधःप्रवृत्तकरणभावमें विद्यमान इसके स्थितकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता । किन्तु तदनन्तर समयमें अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट होनेपर गणश्रेणिनिक्षेप आदिके साथ स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात प्रवृत्त होंगे, इसिंख्ये वहीं पर उनका कथन करेंगे यह इस सूत्रका भावार्थ है।

विशेषार्थ-क्षयोपशम आदि चार छव्धियोंसे संयुक्त जो जीव दर्शनमोहका उपशम करनेके सन्मुख होकर अधःप्रवृत्तकरणमें प्रविष्ट होता है उसके प्रथम समयसे लेकर इस करणके अन्तिम समय तक प्रत्येक समयके परिणामोंमें उत्तरोत्तर अनन्तराणी विशृद्धि होती जाती है। इस जीवके अपने कालके भीतर प्रत्येक समयमें अप्रशस्त कर्मीका अनन्तगुण हीन द्विस्थानीय और प्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा चतु स्थानीय अनुभागवन्ध होता रहता है । तथा एक स्थितिबन्धका समय पूर्ण होनेपर दूसरा स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कम होकर अन्तर्ग्रहुर्त काल तक होता है। इसी क्रमसे तीसरा, चौथा आदि जानना चाहिए। इसप्रकार इस करणमें संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण होते है। किन्त इन परिणामोको निमित्तकर स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गण-श्रेणि रचना और गुणसंक्रम ये चार आवश्यक नहीं होते। यहाँ अपूर्वकरणमें स्थिति काण्डकघात. अनुभाग-काण्डकघात और गुणश्रेणि रचना होती है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उपरितन एक काण्डक—प्रमाण स्थितिका फालिकमसे अन्तर्सुहुर्तकालमें घात करना स्थितिकाण्डकघात कहलाता है, अप्रशस्त प्रकृतियोंके उपरितन एक काण्डक प्रमाण बहुभाग अनुभागका फाल्डि-कमसे अन्तर्युहुर्तकाळमें घात करना अनुमागकाण्डकघात कहळाता है। आयुके सिवाय शेष कर्मोंके वपरिवन स्थितियोंमें स्थित कर्मपुंजमें अपकर्षण-उत्कर्षण मागहारका माग देनेपर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो, उसमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर प्राप्त हुआ एक भागप्रसाण उदयवाली प्रकृतियोंका द्रव्य उदयावलिमें निश्चिप्त करना तथा उदयवाली व अनुद्यवाली शेष प्रकृतियोंके द्रव्यको गणितकमसे उदयाविलके अनन्तर समयवर्ती निवेकसे लेकर गुणश्रीणशीर्ष तक निक्षिप्त करना गुणश्रेणि रचना कहलाती है। इन सबका विशेष विचार आगे किया ही है। यहाँ मात्र उनका स्वरूप बतलानेके लिये संक्षेपमें निर्देश किया है।

- # एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए एकविताओ।
- ५८३. गयस्थमेदं द्वचं । संपिद्व 'दंनणमोद्दवसामगस्स परिणामो केरिसो मवे' इच्चेदं द्वचपदमस्सियुण दंसणमोद्दोवसामगस्स करणळद्विपरूवणद्वद्वदिमो पर्वथो ।

\* दंसणमोहउवसामगस्स तिविहं करणं ।

- ९ ८४. येन परिणामविश्लेषेण दर्शनमोहोपश्चमादिर्षिविभितो मावः क्रियते
  निष्पाधते स परिणामविश्लेषः करणमित्युच्यते । तं पुण करणमेत्य तिविद् होइ चि एदेण
  सुचेण जाणाविदं । सपिह तेसि तिण्डं करणाणं णामणिदेशं क्रणमाणो पुच्छावकमाइ—
  - #तंजहा।
  - § ८५. सुगमं ।
  - **\* अधापवत्तकरणमपुरुवकरणमणियद्दिकरणं च** ।
- - इन चार गाथाओंकी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्रहृपणा करनी चाहिए ।
- ९ ८२. यह सूत्र गतार्थ है। अब 'दर्शनमोहके उपशासकका परिणाम कैसा होता है।' इस प्रकार इस सूत्रपदका आलम्बन लेकर दर्शनमोहके उपशासककी करणलियका कथन करनेके लिये आगोका प्रवन्य कहते हैं—
  - दर्शनमोहके उपशामकके तीन करण होते हैं ।
- ६८४ जिस परिणामनिद्रोपके द्वारा दर्शनमोहका उदामादिक्प निवस्त्रित भाव किया जाता है अर्थोन उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम करण कहळाता है। वह करण यहाँचर तीन प्रकारका होता है यह इस सूत्र द्वारा झात कराया गया है। अब उन तीन करणोंका नामनिर्देश करते हुए पुरुष्ठावाक्यको कहते हैं—
  - # वे जैसे ।
  - ९ ८५. यह सत्र सगम है।
  - # अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण।
- § ८६. इस प्रकार ये तीन करण यहाँपर होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इन तीन करणोंके अर्थका किंवित प्रकरण करते हैं। यथा—जिस करणमें विद्यामान जीवके करणपरिणाम 'अथा' नीचे अर्थान् उपरितन (आगेके) समयके परिणाम नीचे (पूर्व) के समयके परिणाम नीचे एवं) के समयके परिणाम नीचे एवं) के समयके परिणाम नीचे समयके भी पांचे जाते हैं यह उक्त क्यनका तात्पर्य है। जिस

१. ता-प्रकी सं जहा इति पाठो नास्ति ।

[ सम्भत्ताणियोगहारं १०

असमाणा णियमा अर्णतगुणसरूवेण विष्ट्रियो करणा परिणामा जम्हि तमगुण्वकरणं णाम । एत्वतणपरिणामा पडिसमयमसंखेजलोगमेता होद्गणण्यसमयद्विदपरिणामेहिं सिरसा ण होति चि माक्त्यो । जम्हि वद्दमाणाणं जीवाणमेगसमयम्हि परिणाममेदो णित्व तमणियद्विकरणं णाम । एदेसि करणाणं विसेसणिण्णयमुवि कस्सामो । एवसभायवचादिकरणाणं णामणिहेसं काद्गणं संबहि एदेसि तिण्हमद्वाहिंतों उविर उवसामणद्वा होह नि जाणावणद्वभ्वससुत्रमोहण्णं—

## **\* च**उत्थी उवसामणद्धा ।

§ ८७. का उनसामणद्वा णाम ? जिम्ह अद्वाविसेसे दंसणमोहणीयम्रवसंतावण्ण होन्ण चिद्वह सा उवसामणद्वा चि भण्णदे । उवसमसम्माहद्विकालो चि भणिदं होइ ।

# ्र एदेसिं करणाणं <del>तकाव</del>णं ।

§ ८८. एदेसिं करणाणं लक्खणपरूवणं इदाणि कस्सामो ति भणिदं होइ।
तत्थ ताव जहा उदेसो तहा णिदेसो ति णायादो अधापवत्तकरणलक्खणं पदममेव
पर्कावजदे। तत्थ दोण्णि अणिओगहाराणि—अणुकद्विपरूवणा अप्पावहुञं चेदि।
एत्थ ताव सुत्तिणिबद्धस्स अप्पाबहुअस्स साहणद्वमणुकद्विपरूवणं कस्सामो। तं जहा—
अधापवत्तकरणपदमसमयप्पह्राङ जाव चरिमतमञ्जो ति ताव पादेक्षमेक्किम्म समये

करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्व अर्थात असमान नियमसे अनन्तगुणरूपसे वृद्धिगत करण अर्थात् पिणाम होते हैं वह अपूर्वकरण है। इस करणमें होनेवाले परिणाम प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण होकर अन्य समयमें स्थित परिणामिक सद्ग्र नहीं होते हैं वह उक्त कथनका भावार्थ है। जिस करणमें विद्यामा जीविष्ठ एक समयमें पिणामिक तहीं है वह अध्यक्त भावार्थ है। इस करणोंका विशेष निर्णय अपर करेंगे। इस प्रकार अध्यप्तवृत्त आदि करणोंका नामनिर्देश करके अब इन तीनोंके कालसे अपर (आगे) उपशामनकाल होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

#### चौथी उपशासनाद्धा है।

६ ८७ झंडा--उपशासनादा किसे कहते हैं ?

समाधान — जिस कालविशेषमें दर्शनमोहनीय उपशान्त होकर अवस्थित होता है उसे उपशामनाद्वा कहते हैं। उपशमसन्यग्दृष्टिका काल यह उक्त क्षत्रमका तालर्य है।

# \* अब इन करणोंका लक्षण कहते हैं।

\$ ८८. इन करणेकि छक्षणका कथन इस समय करेंगे यह उक्त कथनका तात्त्र्यं है। उसमें भी सबेशयम 'चहेरवके छनुसार निरंश किया जाता है' इस न्यायके छनुसार प्रथम ही अध्यप्त इसकरणका छक्षण कहते हैं। उसमें दो अनुसार हैं—अनुकृष्टिमकरणणा और अल्प-बहुत्वा । यहां सबेशयम सुत्रमें निबद्ध किये गेथे अल्पबहुत्वा । यहां सबेशयम सुत्रमें निबद्ध किये गेथे अल्पबहुत्वा । यहां सबेशयम सुत्रमें निबद्ध किये गेथे अल्पबहुत्वा । यहां सबेशयम सुत्रमें निबद्ध किये गथे अल्पबहुत्वा । यहां सबेशयम सुत्रमें निबद्ध किये गथे अल्पबहुत्वा । यहां सबेशयम सुत्रमें निबद्ध किये गथे अल्पबहुत्वा । यहां सबेशय स्वयं निवस्त प्रथम स्वयं केया ।

१. ता०प्रतौ -गाववडि्डवा इति पाठः ।

असंखेजलोगभेत्ताणि परिणामद्वाणाणि छ्वड्विकमेणाबद्विदाणि द्विदिबंघोतरणादीणं कारणभूदाणि अत्य । तेसिं परिवाडीए विर्विदाणं पुणरुत्तापुणरुत्तभावगवेसणा अणुकड्डी णाम । अनुकर्षणमनुकृष्टिग्न्योन्येन समानत्वानुष्वितनिमत्यनर्यान्तरम् । सा वृण संसारपाओग्गेसु द्विदंबंधज्ञदिभाग-सेन्द्रम् । सा वृण संसारपाओग्गेसु द्विदंबंधज्ञदिभाग-सेनद्वाणस्वित् गंतूण वोच्छिजदि, ज्वहण्णद्विदिवंधपाओग्यपरिणामाणस्वति पलिदोवमा-संखेजदिभागनेत्रहृदिविसेसेसु अणुनुत्तीए तत्य दंसणादो । इह वृण तहा ण होइ, किंतु वंतीसुद्वनमेत्रमविद्विदस्ताणं समद्वाए संखेजदिभागं गंतूणाणुकहिवोच्छेदो होदि । तत्कथार्मित चेत् ? उच्यते—अधायवत्तकरणपद्वमस्य असंखेजलोगमेत्राणि परिणाम-द्वाणाणि होति । पुणो विदियसम् ताणि वेस परिणामद्वाणीण अण्णेहि अपुन्वेहिं परिणामद्वाणी हे विसेसाहियाणि । केतियमेत्रो विसेसा ? असंखेजज्ञोगपरिणामद्वाणमेत्रो पदससमयपरिणामद्वाणाणमंत्रोधुकुत्तपदिआमिको । एवमेदेण पढिमागेणं समयं पढि विसेसाहियाणि कारण पेट्ज जाव अधायवत्तकरणविस्तसयो ति ।

पृथक् एक-एक समयमें छह इद्वियोक कमसे अवस्थित और स्थितिबन्धापसरणादिक कारणभूत असंस्थात छोकप्रमाण परिणासस्थान होते हैं। परिपाटीकमसे विरिचत इन परिणामों के
पुनकक और अपुनकक भावका अनुसन्धान करना अनुकृष्टि है। 'अनुकृष्णभागुकृष्टिः' अर्थात्
जन परिणामों की परस्थर समानताका विचार करना यह अनुकृष्टिक एकार्थ है। परनृत वह
संसारक योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानादिक परिणामों के रहते हुए पल्योपमके असंस्थातवे
भागप्रमाण काळ उपर जाकर ज्युष्किल होती है, क्यों कि जवन्य स्थितिबन्धक योग्य परिणामों
के सद्भावमें पत्थोपमके असंस्थातवे भागप्रमाण स्थितिबन्धेषों को अनुकृत्ति वहाँ देखी जाती
है। परनृत यहाँ पर बेसा नहीं होता, किन्तु अन्तर्भृत्वप्रमाण अवस्थित काळके, जो कि अपने
अर्थान अधाप्रमुक्तकरणके काळके संस्थातवे भागप्रमाण है, ज्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद
होता है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान—कहते हैं—अधःप्रचुत्तकरणके प्रथम समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परि-णामस्थान होते हैं। पुनः दूसरे समयमें वे ही परिणामस्थान अन्य अपूर्व परिणामस्थानोंके साथ विशेष अधिक होते हैं।

बांका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—प्रथम समयके परिणामस्थानोंमें अन्तर्श्वहर्तका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम प्राप्त होते हैं बतना है।

इस प्रकार इस प्रविभागके अनुसार प्रत्येक समयमें विशेष अधिक परिणामस्यान करके अधःप्रकृत्तकरणके अन्तिम समय तक ऐसा ही जानना चाहिए।

विश्वेषार्थ — जिसमें आगेके समयोमें होनेवाळे परिणामोंकी पिछळे समयके परिणामों के साथ समानता दिखळाई जाती है उसका नाम अनुकृष्टि है। यह अनुकृष्टि संसार अवस्थाके

१. ता०प्रतौ -मेदेण परिणामेण पढिभागेण इति पाठ:।

§ ८९. संपृष्टि एदेसि परिणामद्राणाणं पृद्धमसमयप्पृष्टि उवरि जहाकमं विसेसा-हियक्रमेण त्रवणा एवमण्यांतव्या । तं जहा-पदमसमयअधापवत्तकरणस्म जाणि परिणामद्वाणाणि ताणि अंतोम्रहत्तस्स जतिया समया तत्तियमेत्ताणि खंडाणि कायव्याणि । किंपमाणमेदमंतोग्रहुत्तमिदि पुच्छिदे सगद्धाए संखेजदिभागमेत्तं। तमेव णिव्यग्गण-कंडयमिदि धेत्तन्व । विवक्तिस्यसमयपरिणामाणं जत्तो परमणकडिवीच्छेदो त णिव्यग्गणकंडयमिदि भण्णदे । संपिह एदाणि खंडाणि किमण्णोण्णं सन्सिाणि. आहो विसरिसाणि ति पुच्छिदे सरिसाणि ण होति, विसरिसाणि चेवे ति घेत्तन्त्रं. अण्णोण्णं पेक्सियुण जहाकममेदेसि विसेसाहियकमेणावद्राणदंसणादो । एसो विसेसो अंतोग्रहत्त-पहिसांगिओ । पूर्णो एदाणि चैव परिणामद्राणाणि पढमखंडवज्जाणि विदियसमए परिवाडिग्रुल्लंघिय ठवेयव्वाणि। णवरि अण्णाणि च अपुर्व्वाणि परिणामद्राणाणि श्रमंसेल्जनोराग्रेनाणि पटममाय चरिमाचंद्र परिणा मेहिंती अंतोग्रह तपहिभागेण

परिणामोंमें भी पाई जाती है और अधःप्रवृत्तकरण परिणामोंमें भी पाई जाती है। अन्तर इतना है कि संसार अवस्थामें इस अनुत्कृष्टिका काल पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके योग्य जो परिणाम होते हैं उनके सद्धावमें पत्योपमके असख्यातबे भागप्रमाण स्थितिविशेषोंकी उपलब्धि देखी जाती है। परन्त अधःप्रवृत्तकरणमें इस अनुकृष्टि-का काल अन्तर्महर्तमात्र अवस्थितस्वरूप है, क्योंकि यह काल अधःप्रवृत्तकरणके कालके संस्थातवे भागप्रमाण है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्यान होते हैं, उनमेंसे प्रारम्भक एक खण्डप्रमाण परिणामोंको छोड़कर दूसरे समयमें भी अन्य अपूर्व परिणामस्यानीके साथ वे परिणामस्थान पाये जाते हैं। इस प्रकार यह कम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। इस विषयका विशेष खुळासा आगे करेगे।

§ ८९ अब प्रथम समयसे लेकर यथाकम विशेष अधिकके क्रमसे इन परिणामस्थानीकी स्थापना इस प्रकार जाननी चाहिए। यथा-अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो परिणाम-स्थान होते हैं उन्हें अन्तर्मृहर्त कालके जितने समय हैं मात्र उतने खण्डप्रमाण करना चाहिए।

जंब्रा-इस अन्तर्महर्तका क्या प्रमाण है ?

समाधान-अपने कालके संख्यातवे भागप्रमाण है।

वहीं निर्वर्गणाकाण्डक हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। विवक्षित समयके परिणामीका जिस स्थानसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद होता है वह निवर्गणाकाण्डक कहा जाता है। अब ये खण्ड परस्पर क्या सदृश होते हैं या विसदृश होते हैं ऐसा पूछने पर सदृश नहीं होते हैं, विसदृश ही होते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक-दूसरेको देखते हुए ये यथाकम विशेष अधिककमसे ही अवस्थित देखे जाते हैं। यह विशेष अन्तर्भुहर्तका भाग देने पर जो लब्ब आवे उतना है। पुनः प्रथम सण्डको छोड़कर इन्हीं परिणामस्थानोंको दूसरे समयमें परिपाटीको व्ल्लंघन कर स्थापित करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस दूसरे समयमें असंख्यात लोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणामस्थान होते हैं जो प्रथम समयके अन्तिम खण्डके

१. ता अती प्राय. सबन 'कंडय' स्थाने 'लंडय' इति पाठ.। २. ता अती बत्तो परमाणाणक द्विबोच्छेदो इति पाठः ।

विसेसाहियाणि । एत्य चरिमखंडमावेण ठवेपव्याणि । एवं ठविदे विदियसमयए वि अंतोह्यहुचमेत्राणि चेव परिणामखंडाणि रुद्धाणि हवंति । एवं तदियादिसमएसु वि परिणामहाणविण्णासो जहाक्रमं कायव्यो जाव अधावचचकरणचरिमसमयो चि ।

परिणामोंसे अन्तर्श्रुंहर्तका भाग देने पर जो उठ्य आदे उतने विशेष अधिक होते हैं। उन्हें यहाँ अन्तिम अण्डक्ष्ये स्थापित करता चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समयमें भी अन्तर्श्व हुर्तप्रमाण परिणामकण्ड प्राप्त होते है। इसी प्रकार तृतीय आदि समयों में भी परिणामस्थानोंकी रचना अध्यश्चनुष्तरुणकं अन्तिम समयके प्राप्त होने तक कमसे करनी चाहिए।

निक्षेत्रार्थ क्रिस करणमें ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम पिछले समयवर्ती जीवोंके.परिणामोंके सदश होते हैं, उस करणको अधःप्रवृत्तकरण कहते हैं। इसका काछ अन्तर्भ हुन है और हम करणों होनेवाले परिणामोंका प्रमाण असंस्थात खोकप्रमाण है। फिर भी इसके प्रथम समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात छोकप्रमाण हैं, दूसरे समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात छोकप्रमाण हैं। इसी प्रकार अध्यवन्तकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ये प्रत्येक समयके परिणाम उत्तरोत्तर सदश वृद्धिको लिये हुए विशेष अधिक हैं। यह अधःप्रवृत्तकरणके स्वरूपनिर्देशके साथ उसके काल और उसके प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणामोंकी कमबुद्धिको लिये हुए किस प्रकार कहाँ कितने परिणाम होते हैं इसका सामान्य निर्देश है। आगे इस करणके प्रत्येक समयमें परिणामस्थानों-की व्यवस्था किस प्रकार है इसे स्पष्ट करके बतलाते हैं। ऐसा नियम है कि अधःप्रवत्तकरणके प्रथम समयमें जितने परिणाम होते हैं वे अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यावर्षे भागप्रमाण खण्डोंमें विभाजित हो जाते हैं। जो उत्तरोत्तर विशेष अधिक प्रमाणको लिये हुए होते हैं। यहाँ पर उन परिणामोंके जितने खण्ड हए. निर्वर्गणाकाण्डक भी उतने समयप्रमाण होता है. जिसकी समाप्तिके बाद दसरा निर्वर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है। आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इसका स्वरूपनिर्देश टीकामें किया ही है। यहाँ जो प्रथम खण्डसे दसरे खण्डको और दूसरे आदि खण्डोंसे तीसरे आदि खण्डोंको विशेष अधिक कहा है सो उस बिडोषका प्रमाण तत्प्रायोग्य अन्तर्म हर्तका भाग देने पर प्राप्त होता है। ये सब खण्ड परस्परमें समान न होकर विसदश ही होते हैं. क्योंकि आगे-आगे प्रत्येक खण्ड विशेष अधिक प्रमाणको लिये हुए होता है। इन खण्डोंमेंसे प्रथम खण्डगत परिणाम तो अधःप्रवत्तरणके प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं। शेष अनेक खण्ड और तद्गत परिणाम दूसरे समयमें स्थित जीवंकि भी होते हैं। साथ ही यहाँ असंख्यात छोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे दूसरे समयमें होते हैं। ये अपूर्व परिणाम प्रथम समयके अन्तिम काण्डमें तत्प्रायोग्य अन्तर्मु हर्तका भाग देनेपर जो छन्ध आवे उतने अधिक होते हैं। तीसरे समयमें दूसरे समयके जितने सक्द और तद्गत परिणाम हैं उनमेंसे प्रथम सण्ड और तदगत परिणामोंको छोडकर वे सब प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ असंख्यात छोक-व्रमाण अन्य अपन परिणाम भी प्राप्त होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे वीसरे समयमें पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसी प्रक्रियासे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक चौथे आहि समर्थोंमें भी परिणासस्थानोंकी व्यवस्था जान केनी बाहिए। आगे इस विषयको चदाहरण देकर संदृष्टि द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है। अतः यहाँ मात्र संक्षेपमें निर्देश किया है।

५००. अथवा अधायत्यकरणपदमसमयपरिणामद्दाणाणमेवं संडण्यिद्दाणमणुगंतन्त्रं । तं जहा—विदियसमयजदण्णपरिणामेण सह जंसमाणं ग्रहमसम्यरिणामद्दाणं
तथ्ये हेट्टिमासेसपरिणामद्दाणाणि वेष्ण्यं पटमसमय पटमसंडं भवि । पुष्णे तदियसमयजदण्णपरिणामेण सह सिरंतं जंपहमसमयपरिणामद्दाणं तथ्यो हेट्टिमासेसपुण्यमहिदसेसपरिणामद्दाणाणि वेष्णं तत्येव विदियसंडपमाणं होइ । एवमेदेण कमेण मंत्र्य्यं
पुणो पटमिणव्यग्गणकंडयचरिमसमयजदण्णपरिणामेण सह पटमसमयपरिणामद्दाणीय
जंपरिणामद्दाणं सरिसं भवि तथ्यो हेट्टिमासेसपुण्वगहिद्सेसपरिणामद्दाणाणि वेष्णं
पढमसमय दुचरिमसंडपमाणं होइ । तथो उचरिमसेसासेसविशोहिद्दाणीह चरिमसंडपमाणप्रप्यज्ज । एवं व कदे अधायत्रकरणद्धं संखेज्यं काद्यं जाद्यं विद्यासेसपर्यु वि
पायेकमंत्रीप्रुहत्तमेत्त्वंडाणि जहानुष्णेण विद्याणाण्यास्त्रणा जाद्यं विद्यास्त्रसमरप्रु वि
पायेकमंत्रीप्रुहत्तमेत्त्वंडाणि जहानुष्णेण विद्याणाण्यास्त्रणा जाद्यं व्यापवत्तकरणचरिमसमयो वि । संपिष्ठ एवं प्रस्विदासेसपरिणामद्वाणाण्यास संदिद्याः ।

|      | ξοοοοοοοοοξοοοοοοοοοςοοοοοοοοοοο        |
|------|-----------------------------------------|
| 8000 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|      | १००००००००१०००००००००१०००००००००१००-       |
| 0000 | 0000000                                 |
|      | १०००००००१००००००००१००००००००००१००००-      |
| 0000 | 0000                                    |
|      | 800000008000000000000000000000000000000 |

६ ९०. अथवा अध्ययुक्तरणके प्रथम समयके परिणामस्थानोंको खण्डविधिको इस प्रकार जानना चाहिए। यथा—दूसरे समयके जावन्य परिणामस्था साथ प्रयम समयका जो परिणामस्थान समान होता है उनसे मिल पूर्वके समस्य परिणामस्थान प्रथम समयका जो परिणामस्थान समान होता है उनसे मिल पूर्वके समस्य परिणामस्थानोंको प्रष्ट्रणकर प्रथम समयका जो परिणामस्थान समान होता है। पुतः सीसरे समयके जमन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो परिणामस्थानोंको प्रहण कर वहीं दूसरे खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार इस कमसे जाकर प्रथम समयको जावन परिणामस्थानोंको प्रहण कर वहीं दूसरे खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार इस कमसे परिणामस्थानोंको ने परिणामस्थानोंको स्थाप प्रथम समयको परिणामस्थानोंको ने परिणामस्थानोंको स्थाप प्रथम समयको परिणामस्थानोंको के परिणामस्थानोंको स्थाप परिणामस्थानोंको स्थाप समय होता है तथा कससे आनीके सेण समस्य विश्वदिस्थानोंक द्वारा अनियम खण्डका प्रमाण वराल होता है तथा कससे आनीके सेण समस्य विश्वदिस्थानोंक द्वारा अनियम खण्डका प्रमाण वराल होता है। तथा कससे आनीके सेण समस्य विश्वदिस्थानोंक द्वारा अनियम खण्डका प्रमाण वराल होता है। तथा अन्य होते हैं चवने ही खण्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यप्रचुक्तरणके आनो सम्या परिणामस्थानोंको स्थ अनियम समय होते हैं चवने ही खण्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यप्रचुक्तरणके अन्य सम्या परिणामस्थानोंकी यह सम्या होते हैं चवने ही साथ हो परिणामस्थानोंकी यह समिति है।

विश्लेषार्थ--यहाँ संदृष्टिमें अधःप्रवृत्तकरणका काळ आठ समयप्रमाण स्वीकार करके अत्येक समयके परिणामोंको खण्डकपसे चार-चार भागोंमें विभाजित किया गया है। संदृष्टि-में १ यह संख्या प्रत्येक खण्डको सचक है और शन्य उस-उस खण्डमें कितने-कितने परिणाम-स्थान हैं इसके सचक हैं। अधःप्रवत्तकरणके प्रथम समयमें कळ परिणामस्थान २२ हैं जो चार संबंधें विभाजित हैं। उनमेंसे प्रथम खण्डमें ४, द्वितीय खण्डमें ५, तृतीय खण्डमें ६ भीर चौथे खण्डमें ७ परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं। यद्यपि अर्थसंदृष्टिकी अपेक्षा प्रत्येक समयके परिणासस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं. अतः प्रत्येक खण्डमें भी वे परिणासस्थान असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्त होते हैं, परन्तु यहाँ अंक संदृष्टिकी अपेक्षा उक्त प्रकारसे खण्डों और परिणामस्थानोंकी स्थापना की गई है। अधःप्रवृत्तकरणके दूसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम खण्डमें विवक्षित परिणामस्थान तो नहीं होते, प्रथम समयके शेष तीनों खण्डोंमें विभाजित शेष सब परिणामस्थान होते हैं। तथा इनके सिवाय असंख्यात छोकप्रमाण अल्ब अपूर्व परिणामस्थान भी होते हैं. संदृष्टिमें जिनकी रचना अन्तिम खण्डरूपसे ८ स्वीकार की गई है। इस प्रकार दसरे समयमें कुछ परिणामस्थान २६ कल्पित किये हैं। प्रथम खण्डमें ५. दितीय खण्डमें ६. ततीय खण्डमें ७ और चतुर्थ खण्डमें ८ इस प्रकार अंकसदृष्टिकी अपेक्षा कुछ परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं। इनमेंसे दसरे समयके प्रथम खण्डके ५ परिणामस्थान प्रथम समयके दसरे खंडके ५ परिणामस्थानोंके समान है। दसरे खण्डके ६ परिणामस्थान प्रथम समयके तीसरे खण्डके ६ परिणामस्थानोंके समान हैं। तथा तीसरे खण्डके ७ परिणाम-स्थान प्रथम समयके चौथे खण्डके ७ परिणामस्थानोंके समान हैं। यहाँ दसरे समयमें प्राप्त होनेवाले परिणामस्थान प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाले परिणामस्थानोंके समान होनेसे ब्रमीका नाम अनुकृष्टि है। दसरे समयके अन्तिम खण्डमें जो परिणामस्थान विवक्षित किये गये हैं वै प्रथम समयके सब परिणामस्थानोंसे विलक्षण हैं । प्रथम समयमें उनमेंसे एक भी परिणाम-स्थान नहीं पाया जाता। अधःप्रवत्तकरणके तीसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम और दिलीय काण्डके तथा दितीय समयके प्रथम खण्डके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान तो नहीं पांचे जाते. प्रथम और द्वितीय समयके शेष सब खण्डोंके परिणामस्थानोंके समाम परिणाम-म्बान पाये जाते हैं। कारण यह है कि प्रथम समयके इसरे खण्डके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान तो दसरे समय तक ही पाये जाते हैं. इसब्बिये इनका तीसरे समयमें न पाया जाना यक्तियुक्त ही है। किन्तु प्रथम समयके अन्तिम दो खण्डोंके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान द्वितीय समयके द्वितीय और तृतीय खण्डोंके समान होनेसे उनकी अनुवृत्ति वतीय समयके प्रथम और द्वितीय खण्डरूपसे भी देखी जाती है। वृतीय समयके तीसरे खण्डमें तत्सदश ही परिणामस्थान होते हैं जो द्वितीय समयके अन्तिम खण्डमें पाये जाते हैं। इस प्रकार तीसरे समयके प्रथम खण्डमें. ६, दसरे सण्डमें ७, सीसरे सण्डमें ८ और चौथे सण्ड में ९ परिणामस्थान होते हैं. जो सब मिलाकर ३० होते हैं। इसी प्रकार चौथे आदि समयोंमें भी परिणासस्थान और उनके खण्डोंकी व्यवस्था जान खेनी चाहिए। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि प्रथम समयके चार खण्डोंमें विभाजित जो परिणामस्थान हैं उनमेंसे प्रथम ५९१. संपद्दि एदीए संदिद्वीए अणुकड्विपरूवणं कस्सामो। तं जहा—अधा-पवचकरणपढमसमयपटमसंडपरिणामा उवरिमसमयपरिणामेष्ठ केर्दि मि समाणा ण होति । तत्थेव विदियसंडपरिणामा विदियसमयपढमसंडपरिणामेद्दि सरिसा। एवमेत्य-तणविदयादिसंडपरिणामाणं पि तदियादिसमयपढमसंडपरिणामेद्दि जहाकमं पुणक्ष-मावो अणुगंतच्यो जाव पढमसमयपरिमसंडपरिणामा पढमणिच्यमणकंडयप्रतिसमयपढमसंडपरिणामोद्दि पुणक्षा होर्ष्ण णिद्धिदा वि। एवं अधायवकरणविदियादिसमय-परिणामसंडाणं पि पादेक णिक्य-समयपरिणामसंडाणं पि पादेक णिक्य-समयपरिणामसंडाणं पि पादेक णिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं णिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं णिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं णिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं पिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं पिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं पिक्य-समयपरिणामंत्र व्यविद्यादिसमय-परिणामाणं परिण्यादिष्ट पुण्याचे प्रविद्यादिसम्बद्यापरिणामाणं परिष्ठपरिणामाणं परिष्ठपरिष्ठपरिणामाणं परिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्यापाणं परिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्यापाणिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्ठपरिष्य

क्षण्डके परिणामस्थान वो प्रथम समयमें हो होते हैं। द्वितीय क्षण्डके परिणामस्थानोंके सन्दर्श परिणामस्थान मम समयके समान द्वितीय समयमें भी पाये जाते हैं। तीसरे क्षण्डके परिणामस्थानोंक सन्दर्श परिणामस्थानोंक जोरे हों। इसी प्रकार कोर्ग भी जानना चाहिए। यदा प्रथम समयके परिणामस्थानोंक सन्दर्श परिणामस्थानोंक साथ सन्दर्श कोर सिक्षिय अध्यस समयके परिणामस्थानोंको जोर्थ समय तक हो। पाये जाते हैं, अत्य उक्त विस्थिय अध्यस समयके परिणामस्थानोंको अनुकृष्टि चौथे समय के छेर प्रथम समय तक बनती हैं। विस्तिय अध्यस समयके परिणामस्थानोंको अनुकृष्टि चौथे समयसे छेकर प्रथम समय तक बनती हैं। विस्तिय सम्बन्ध समय समय कि बनती हैं। विस्तिय समय अध्यस समय के परिणामोंको जिस स्थानसे आगे अनुकृष्टिका परिणामोंको जिस स्थानसे आगे अनुकृष्टिका परिणामोंको चित्र हैं। इसी अध्यस प्रथम समयके परिणामोंको चौथे समयसे आगे अनुकृष्टिका विक्छेद हैं, इसिक्षिय यहाँ निर्वर्गणाकाण्डक चार समय प्रमाण हुआ। इस अपेक्षासे इसके आगे दूसरा निर्वर्गणाकाण्डक चार समय प्रमाण हुआ। इस अपेक्षासे इसके आगे दूसरा निर्वर्गणाकाण्डक आरम्य होता है। इसी प्रकार अध्येत प्रथम समयके परिणामोंको चौथे समयसे आगे अनुकृष्टिका विक्छेद हैं, इसिक्षिय यहाँ निर्वर्गणाकाण्डक चार समय प्रमाण हुआ। इस अपेक्षासे इसके आगे दूसरा निर्वर्गणाकाण्डक आरम्य होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्षिकी अपेक्षा अथा अधान विकर्णक अनिकृप समय का काल लेता होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्णक अपिका अधान समय काल जान लेता होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्णक अपिका समय कर जान लेता होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्णक अपिका समय कर जान लेता होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्णक अपिका समय कर जान लेता होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्णक अपिका अधान स्थान होता है। इसी प्रकार कर्यसंवर्णक अपिका स्थान होता हो।

\$ ९१. अब इस संदृष्टिका आङम्बन छेकर अनुकृष्टिका प्ररूपण करेंगे। यथा—अधप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम स्वव्हकं परिणाम वर्षात्र समयसम्बन्धी परिणामों
सेंसे किन्हीं भी परिणामोंके समान नहीं होते हैं। वहीं पर दूसरे खण्डके परिणाम दूसरे समयके प्रथम सण्यके परिणामोंके समान होते हैं। इसी प्रकार यहाँके अर्थांत प्रथम समयके तीसरे आदि सण्डोंके परिणामोंका भी तृतीय आदि समयोंके प्रथम स्वव्हके परिणामोंके साथ कससे पुनककाना तब तक जानना पाहिए जब जाकर प्रथम समयसम्बन्धी अनितम स्वव्हक वरिणाम प्रथम निवर्गणाकाण्डकके अनितम समयके प्रथम स्वव्हके परिणामोंके साथ पुनकक होकर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार अथाप्रवृक्तकरणके द्वितीयाित समयोंके परिणामस्वाकी भी प्रयक्षपुष्टक् विवक्षित कर बहाँके द्वितीय आदि सण्डगत परिणामोंका विवक्षित समय (द्वितीय आदि समय) से छेकर कार एक समय कम निवर्गणाकाण्डक प्रमाण समयपंक्तियों के प्रथम स्वव्हके परिणामोंके साथ पुनकक्कालेका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र प्रथम स्वण्डके परिणामोंके साथ पुनकक्कालेका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि

१. ता श्रती पक्कोमी इति पाठ: ।

एवं चेव । बिदियणिन्वरगणकांडयपरिणामखंडाणं तदियणिन्वरमणखंडयपरिणामखंडीहै पुणरुत्तमानं काद्ण णेदन्तं । एत्य वि पदमखंडपरिणामा चेव अपुणरुत्तमानेष पिडिसिद्धा । एदेणेव कमेण तदिय-चडत्य-पंचमादिणिन्वरगणकांडयाणं पि अणंतरो-विस्मिश्वरगणकंडएहि पुणरुत्तमानं काद्ण णेदन्त्रं जाव दुचिरमणिन्वरगणकंडप-पदमापिक्वरगणकंडप-पदमादिणन्वरगणकंडप-पदमादिणन्वरगणकंडप-पदमादिक्याणकंडपाणकंडपरिणामखंडा पदमखंडवज्ञा चिरमणिन्वरगणकंडयपरिणामिहि पुणरुत्ता होद्ण णिद्धिदा ति । संपद्धि चरिमणिन्वरगणकंडयपरिणामीणं पि सस्थाणे पुणरुत्ता दुणरुत्तमावग्वरम्भा समयाविरोहेण कायन्त्रा ।

§ २.२. अथवा एवमेत्य सण्णियासो कायच्वो । तं कथं ? पटमसमए जं पटमसंडं तम्रुविर केण वि सरिसं ण होह । पुणो पटमसमयविदियसंडं विदियसमय-पटमसंडं च दो वि सरिसाणि । पुणो पटमममयविदयसंडं विदियसमयविदियसंडं दो वि सरिसाणि । एवं गंतण पुणो पटमममयचरिमसंडं विदियसमयदचरिमसंडं च

के प्रथम खण्डके परिणाम अगले समयके किसी भी खण्डके परिणामों के सहुश नहीं होते । इसी प्रकार दूसरे निवंगणाकाण्डकके परिणाम-खण्डोंका तीसरे निवंगणाकाण्डकके परिणाम-खण्डोंका तीसरे निवंगणाकाण्डकके परिणाम-खण्डोंक साथ पुनरुक्तपना जानना चाहिए । किन्तु गर्हांपर भी प्रथम खण्डके परिणाम ही अपुनरुक्तरूपने अवशिष्ट एडते हैं । इसी क्रससे तीसरे, चौधे और पाँचवें आदि निवंगणाकाण्डकों साथ पुनरुक्तपना वहाँ तक जानना चाहिए जब जाकर डिनरम निवंगणाकाण्डकों प्रथम हि साथ पुनरुक्तपना वहाँ तक जानना चाहिए जब जाकर डिनरम निवंगणाकाण्डकों प्रथम हि समयों के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते है । अब अनियम निवंगणाकाण्डक परिणामों के सबस्थानमें पुनरुक्त-अपुनरुक्तपनेका अनुसन्धान परमागमके अविरोधपूर्यक करना चाहिए।

निशेषार्थ — यहाँ निर्वर्गणाकाण्डकके आश्रयसे पूर्व-पूर्व समयके परिणामोंको उत्तरोत्तर आगं-आगोक परिणामोंके साथ किस प्रकार सदृशवा और विसदृशता है यह वतलाया गया है। उदाहरणार्थ प्रथम समयके प्रथम स्वयक्त परिणामोंक समयोंके किसी भी खण्डके परिणामोंक सदृश नहीं है। इसी प्रकार दूसरे आदि समयोंके प्रथम स्वयक्त करे परिणामोंक विद्या में श्री कार खण्डके परिणामोंक विद्या से आप स्वयक्त परिणामोंक विद्या से भी जान लेना चाहिए। वे भी उत्तरोत्तर आगं-आगोके समयोंके किसी भी खण्डके परिणामोंक विषयों सेता जानना चाहिए कि प्रथम समयके परिणामोंक विषयों सेता जानना चाहिए कि प्रथम समयके हितांय खण्डके परिणाम तथा दूसरे समयके प्रथम खण्डके परिणाम परस्यर सदश हैं। इसीधकार आगो भी मंदृष्टिके अनुसार जान लेना चाहिए।

§ ९२ अथवा यहाँपर इस प्रकार सिनकर्ष करना चाहिए।
क्रांकर—वह कैसे ?

समाधान—प्रथम समयमें जो प्रथम खण्ड है वह ऊपर किसीके साथ भी सदृश नहीं है। पुनः प्रथम समयका दूसरा खण्ड तथा दूसरे समयका प्रथम खण्ड दोनों ही सदृश है। पुनः प्रथम समयका तांसरा खण्ड और दूसरे समयका दूसरा खण्ड ये दोनों सदृश है। इसी प्रकार जाकर पुनः प्रथम समयका अन्तिम खण्ड तथा दूसरे समयका क्षिप्रम खण्ड ये दो वि सरिसाणि । एवं विदियसभयपरिणामखंडाणं तदियसभयपरिणामखंडाणं च सण्णियासो कायच्वो । एवस्रुवरि वि अर्णवराणंतरेण सण्णियासविद्दाणं जाणियूण णेदच्वं । एवभणुक्कट्विपरूवणा गया ।

दोनों सदुश हैं। इसी प्रकार दूसरे समयके परिणामखण्डोंका और तीसरे समयके परिणाम-खण्डोंका सिषकर्ष करना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर भी पिछलेकी तदनन्तरके साथ सिन्नकर्ष-विधि जानकर कथन करना चाहिए। इस प्रकार अनुकृष्टिप्ररूपणा समाप्त हुई।

विश्वेषार्थ गर्हापर आगे कहें जानेवाळे अल्पबहुत्व तथा अनुकृष्टि रचनाका स्पष्ट हान करनेके छिये अंकसंदृष्टि दी जाती है। अभाशकृत्तकरणका काळ अन्तर्युद्धत है जो अंक-संदृष्टिमें यहीं १६ स्वीकार किया गया है। कुळ परिणाम अत्यंक्यात लेकप्रमाण है, जो यहाँ १९७२ स्वीकार किये गये हैं। ये सब परिणाम प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर समान दृद्धिको छिये हुए हैं। इस हिसावसे यहाँ समान चुद्धि या चयका प्रमाण प्रदे। प्रथम प्रयानमें वृद्धिका अभाव है, इसकियो प्रथम समयको छोक्कर १५ समयोंमें क्रमक्षः चयकी चुद्धि हुई है, अत्र एक कम सब समयोंके आवेको चय और समयोंको संस्थासे गुणित करनेपर १६ - १ - १५,

१५ $\div$ २ =  $\frac{१५}{2}$ ;  $\frac{१५}{2} \times 8 \times 18 = 800$  चयधनका प्रमाण होता है। इसे सर्वधन २०७२ में से

षटाकर होच २५२२ में सब समयोंका भाग देनेपर १६२ छज्य आता है। यह प्रथम समयके परिणामोंका प्रमाण है। पुता प्रथम समयके कुछ परिणामोंकी संख्या १६२ में चयका प्रमाण ४ मिछानेपर दूबरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १९६ होती है। इसमें चयका प्रमाण ४ मिछानेपर तोचरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १९० होती है। इसमें चयका प्रमाण ४ मिछानेपर तोचरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १०० होती है। इस हो हिसाबसे प्रयोक्त समयमें चयमाण परिणामोंकी हित्त करते हुए अन्तिम समयमें सब परिणामोंकी संख्या १२० होती है। इस प्रमाण ११० होती है। इस नाता जीवोंको अपेक्षा प्रथम समयमें हुक १६२ परिणाम होती है। इस नाता जीवोंको अपेक्षा प्रथम समयमें हुक १६२ परिणाम होती है, इसिक्षेय एक जीवके एक ही परिणाम होता है, इसिक्षेय एक जीवके एक ही परिणाम होता है, इसिक्षेय एक जीवके समयमें उस उस समयके ये परिणाम नाता जीवोंको होते हैं एमा कहा गया है।

यह तो अथ प्रमुक्तकरणके कालमें उसमें होनेवाले सच परिणामोंका विभागीकरण किस प्रकारसे है इसका विचार हुआ। अब उपरके समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंकी नोचेके समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंकी नोचेके समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंके साथ सड्वाता और विसद्वाता किस प्रकारसे हैं यह बतलांके लिए अनुकृष्टि प्रवाक रहे हैं। अध्यप्रकृषकरणके प्रयोक स्वाक्ष जितने परिणाम हैं उनके अन्तर्गुहते जितने समय हैं उतने खण्ड करे। यह अन्तर्गुहते अध्यप्रकृषकरणके काल से संस्थातवें भागप्रमाण है। इस हिसाबसे संस्थातका प्रमाण ४ स्वीकार कर उसलो का भाग १६ में देन पर ए उच्च याये। निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण भी इतना ही है, अवत उसलोक समयके परिणामोंको चार-चार खण्डोंमें विभाजित करना चाहिए। उसमें भी प्रथम खण्डसे द्वितीय खण्ड, हितीय खण्डसे एतीय खण्ड और एतीय खण्डसे चतुर्ण खण्ड विशेष अधिक है। यहाँ विशेष वा चयका प्रमाण अन्तर्गुहुंतका भाग निर्वर्गणाकाण्डकके प्रमाण में देने पर जो उच्च आवे उतना है। पहले अक्सवृद्धिं निर्वर्गणाकाण्डकके प्रमाण देने पर जो उच्च आवे उतना है। पहले अक्सवृद्धिं निर्वर्गणाकाण्डकके प्रमाण प्रचार वतला आये हैं।

के प्रमाण ४ में देने पर जन्म १ आया। यही प्रकृतमें विशेषका प्रमाण है। इस हिसाबसे यहाँ प्रथम खण्डमें तो इद्धिका प्रइन ही नहीं उठता। दूसरे खण्डमें प्रथम खण्डसे १ संस्था की इद्धि हुई है, तीसरे खण्डमें प्रथम खण्डसे १ संस्था की हुद्धि हुई है, त्यों कि प्रथम खण्डसे एक एक प्रकृति इद्धि हुई है, क्यों कि प्रथम खण्डसे उत्तरोत्तर हितोषादि खण्डमें एक एक अंक की इद्धि स्वीकार करनेपर उन खण्डों में सुद्धको प्राप्त हुई संस्था उक्तप्रमाण ही प्राप्त होती है। इस प्रकार फ्रक्तमें चय पत्रका कुळ योग ६ होता है। इसे प्रयम समयप्रके परिणाम १६२ में से पटा हैनेपर छुळ १५६ परिणाम शेष रहे। इसमें खंडप्रमाण संस्था ४ का भाग हेने पर २९ प्रथम खण्डके परिणामोंका प्रमाण होता है। तथा द्वितीयादि खण्डोंका प्रमाण कमसे ४०, ४९ और ४२ होता है। यह प्रथम समयके परिणामोंकी खण्डोंमें रचना किस प्रकार है इसका कम है। इसी विधिसे द्वितीयादि समयोंक परिणामोंकी ४२५ खण्डोंमें रचना कर लेनी जाहिए। आगों इमोको अंक्सरेहिएई पर्याचा हार। स्थम इस १ इस होता है। का हो स्था होता है। क्या होता स्था होता हो।

| समयका<br>क्रम नं० | परिणामोंका<br>प्रमाण | प्रथम खण्ड | द्वितीय खण्ड | तृतीय खण्ड | चतुर्थ खण्ड |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 8                 | १६२                  | ३९         | 80           | ४१         | ४२          |
| २                 | १६६                  | 80         | 88           | પ્રર       | ४३          |
| ŧ                 | १७०                  | ४१         | ४२           | ४३         | 88          |
| 8                 | १७४                  | <b>૪</b> ૨ | ४३           | 88         | ४५          |
| ٩                 | १७८                  | ४३         | 88           | ४५         | ४६          |
| Ę                 | १८२                  | 88         | ४५           | 8€         | ૪૭          |
| O                 | १८६                  | ४५         | ४६           | 8/9        | ४८          |
| ۷.                | १९०                  | ४६         | 80           | 84         | ૪૧          |
| ۹                 | १९४                  | 8/9        | 84           | ४९         | 40          |
| १०                | १९८                  | 8<         | ४९           | ५०         | 48          |
| ११                | २०२                  | ४९         | 40           | ५१         | ५२          |
| १२                | २०६                  | ५०         | ५१           | ષર         | ५३          |
| १३                | २१०                  | ५१         | ५२           | ५३         | 48          |
| 68                | २१४                  | ५२         | <del></del>  | 48         | વવ          |
| १५                | २१८                  | ५३         | ષષ્ઠ         | <b>વ</b> ષ | <b>પ</b> દ  |
| १६                | २२२                  | 48         | વવ           | ષફ         | <i>પ</i> ,૭ |

अर्थसंदृष्टिको स्पष्ट करनेके लिये यह अंकसंदृष्टि कल्पित की गई है। इसे देखनेसे विदित होता है कि प्रथम समयके प्रथम सण्डके जो ३९ परिणाम हैं वे सात्र प्रथम समयमें ही किन्हीं जोवोंके पाये जाते हैं द्वितायादि समयोंमें नहीं। प्रथम समयके द्वितीय सण्डके को ४० परिणाम हैं वे किन्हीं बोबोंके प्रथम समयमें भी पाये जाते हैं और किन्हीं जोवोंके दूसरे समयमें भी पाये जाते हैं। इससे अगले समयोंमें नहीं। प्रथम समयके तृतीय सण्डके § ९३. संपहि अप्पाबहुअपरूबणं कस्सामो । तं च दुविहमप्पाबहुअं सत्थाण-परस्थाणमेदेण । तत्थ ताव सत्थाणप्पाबहुअं कस्सामो । तं जहा—अधापवचकरण-पटमसमयिम पटमस्तंडजहण्णपिणामो थोवो । तत्थेय विदियसंडजहण्णपिणामो आर्णतगुणो । पदं गेदन्वं जाव चिरमसंड-जहण्णपिणामो अणंतगुणो । पदं गेदन्वं जाव चिरमसंड-जहण्णपिणामो अणंतगुणो चि । एवं पटमसमयपिणामसंडाणं जहण्णपिणाम-हाणाणं चेव अस्सिक्ण सत्थाणप्पाबहुअं कर्द । संपिष्ठ पटमसमयिम पटमसंडस्स उक्कस्सपिणामो आर्णतगुणो । तिद्यवं विदियसंड-उक्कस्सपिणामो आर्णतगुणो । पत्थवदियसंड-उक्कस्सपिणामो आर्णतगुणो । एवष्ठवित वि गेदन्वं जाव चिरमस्वडउक्सपिणामो अर्णतगुणो । एवष्ठवित वि गेदन्वं जाव चिरमस्वडउक्सपिणामो अर्णतगुणो । पद्यवदि ले गेदन्वं जाव चिरमस्वडउक्सपिणामो अर्णतगुणो एव पटमसमयसन्वसंडाणपुक्तस्यपिणामो अर्पस्तगृण सत्थाणप्पाचहुअं मण्या । एवं चेव विदियसमयप्पहु संद संडि द्विदजहण्णुक्स्सपिणामाणं सत्थाणप्पावहुअसगुगंतन्वं जाव अधापवचक्रसणचिरमसमयो चि । तदो सत्थाणप्पाचहुअस्यं गर्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहुअस्वणहु संत्राणप्पाचहुअस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहुअस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहु अस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहु अस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहु अस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहु अप्याचित्र । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहु अस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाचहु अपस्व । संपिष्ठ पत्थाणप्पाच । संपिष्ठ पत्याच । संपिष्ठ पत्याच । संपिष्ठ पत्थाणप्पाच । संपिष्ठ पत्थाणप्पाच । संपिष्ठ पत्याच । संपिष्ण पत्याच । संपिष्ठ पत्याच ।

जां ४९ परिणाम है वे प्रथम समयक समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये जाते हैं, इससे अगले समयोंमें नहीं और इसी फ्रांर प्रथम समयके चीथे खण्डके जो ४२ परिणाम हैं वे प्रथम समयके चीथे खण्डके जो ४२ परिणाम हैं वे प्रथम समयके चीथे खण्डके जो ४२ परिणाम हैं है वे प्रथम समयके लिए गोर्स समय कर ही पाये जाते हैं, इससे अगले स्वर्धी समय तक बनतीं है, इससे आगे नहीं। तथा चीथे समय तक बनतीं है, इससे आगो नहीं। तथा चीथे समय के आगे प्रथम समयके परिणामों की ज्युच्छित्ति हो जाते हैं। इस लिथे इससे आगे प्रथम समयके परिणामों की ज्युच्छित्ति हो जाते से तिवेंगणाकाण्डकका प्रमाण भी ४ समय प्रमाण ही प्राप्त होता है। यह प्रथम समयके परिणामों की ज्युच्छा से समयों में पाये जातेवाले परिणामों की ज्युच्छा स्वर्धी भी उत्ति स्वर्धी समयों के परिणामों की ज्युच्छा से समयों से पाये जातेवाले परिणामों की ज्युच्छा से सम्बर्धी स्वर्धी स्वर्धी कर लेती चाहिए, विशेष चक्कथ न होनेसे यहाँ प्रथक प्रथक सीमासा नहीं की है। श्रेष स्वर्धीकरण सलसे ही हो जाता है। व्यव्या भी कि

५ ९३. अब अल्पबहुत्वका कथन करेंगे। वह अल्पबहुत्व स्वस्थान और परस्थानक भेदसे दो प्रकारका है। उनसेसे सर्वभवम स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करेंगे। यथा— अल्पअहुत्वका कथन परिणाम अल्पका ज्वन्य परिणाम अलन्तगुणा है। इस अकार वहीं पर अतिम स्वयंके का ज्वन्य परिणाम अलन्तगुणा है। इस प्रकार वहीं पर अतिम साथा क्ष्यका जवन्य परिणाम अलन्तगुणा है। इस प्रकार मात्र प्रथम समयके परिणामस्वयंके जवन्य परिणामस्वानीका अवख्यका लेकर स्वस्थान अल्पबहुत्व किया। अव अयस समयमे प्रथम साथानेक प्राप्त होने तक जानना चाहिए। इस स्थान के प्राप्त होने स्वर्णका उत्कुष्ट परिणाम अलन्तगुणा है। उससे वहीं पर तीवरे खण्डका उत्कुष्ट परिणाम अलन्तगुणा है। इस स्थानके प्राप्त है। इस प्रकार आने अलन्तगुणा है। इस स्थानके प्राप्त है। होने कार आने आलेल्य खण्डका उत्कुष्ट परिणाम अलन्तगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रथम समयके सब खण्डका उत्कुष्ट परिणामोंका आख्यका लेकर स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना। इसी प्रकार दूसरे समयके लेकर आध्यप्त करा विश्व प्रथम स्थान के प्राप्त क्षाप्त करना । इसी प्रकार दूसरे समयके लेकर का स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना। इसी प्रकार दूसरे समयके लेकर का स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन समा।

- \* अधापवत्तकरणपढमसयए जहण्णिया विसोही थोवा।
- ९ ९४. किं कारणं १ एनो अण्णस्स जहण्णविसोहिद्वाणस्स अधापवत्तकरणविसए अणुवलंगादो ।
  - # बिदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा।
- ९ ९५. कुदो ? पटमसमयजहण्णविसोहिद्दाणादी छद्दाणकमेणासंखेजजलोगमेच-विसोहिद्दाणाणि सम्रुक्लंघियुण द्विदिविद्यखंडजहण्णविसोहिद्दाणस्स विदियसमए जहण्णभावदंगणादो ।
  - श्वमंतोमुह्नं ।
- ५९६, एवमेर्देण क्रमेण जहण्णविसोहीओ चैव पिडसमयमणंतगुणकमेण णेदच्याओ जाव अंतोम्रहुत्तमुवरिं चिडिद्ण द्विदपटमणिच्चम्गणकंडयचरिमसमओ चि भणिदं होदि ।

हुआ। अब परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-

- अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक हैं।
- - अससे दसरे समयमें जघन्य विश्वद्धि अनन्तगुणी हैं।
- § ९५ क्योंकि प्रथम समयके जचन्य विशुद्धिस्थानसे पटस्थानक्रमसे असंख्यात छोक-मात्र विशुद्धिस्थानोंको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे खण्डके जघन्य विशुद्धिस्थानका दूसरे समयमे जघन्यपना देखा जाता है।

विश्लोषार्थ — अधाप्रवृत्तकरणके प्रथम समयका जो दूसरा खण्ड है तत्सदृष्ट ही दूसरे समयका प्रथम खण्ड है। जैसा कि पूर्वोक्त अंक मंदृष्टिसे स्पष्ट झात होता है। इन दोनों स्थानोंको जघन्य विश्वद्धि समान होकर भी यह प्रथम समयके प्रथम खण्डकी जघन्य विश्वद्धिसे पट्स्थान पतितक्रमसे अनन्तगुणी है यह चक सूत्रका तात्य है। जीवकाण्ड झान-मागंणांके अन्तगंत बृतझान प्रकरणांके समय पर्यायझानके अपर पर्यायसमास जानके दृद्धि कमको वत्रजांनेक क्रिये जो पट्स्थानपतित वृद्धिका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर देना वाहिए।

- # इस प्रकार अन्तर्भुहुर्त तक जानना चाहिए ।
- § ९६. इस प्रकार अन्तर्मु हूर्ग उपर जाकर स्थित हुए प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इस क्रमसे जयन्य विशुद्धिका ही प्रति समय अनन्तराणितकमसे कथन करना चाहिए यह एक कथनका तास्पर्य हैं।

विद्योषार्थ अधःप्रवृत्तकरणमें प्रत्येक निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण अन्तर्ध हुर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके कालके संस्थातवें भागप्रमाण है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर प्रथम सिर्वर्गणाकाण्डकके अनिवस समय वक प्रथम समयको जघन्य विशुद्विसे दूसरे समय-

- § ९७. संपहि एत्तो उनिर किंचि णाणत्तमत्थि ति तप्पदुप्पायणद्वमिदमाह---
- तदो पहमसमए उकस्सिया विसोही अणंतगुणा ।
- ६ ९८. किं कारणं ? पुन्तिन्त्रज्ञहण्णविसोही णाम अवापवत्तकरणपढमसमय-विसोबिहाणाणं चित्तमखंदस्तादिविसोही । एसा पुण तत्त्वेवुकस्सविसोही, तत्तो असंखेज- कोगमेत्तपिणामद्वाणाणि छद्वाणविहृदसरुवाणि वीलिय समविद्वदा । तदो पुन्तिन्त्र-जहण्णविसोहीदो एसा अणंतगुणा बादा ।
- अन्हि जहण्णिया विसोही णिद्विदा तदो उविस्मसमण् जहण्णिया
   विसोही अणंतग्रणा ।

की जफन्य बिगुद्धि अनन्तगुणी है। दूसरे समयको जफन्य बिगुद्धिसे तीसरे समयको जफन्य बिगुद्धि अनन्तगुणी है तथा तीसरे समयको जफन्य बिगुद्धिसे चौथे समयको जफन्य बिगुद्धि अनन्तगुणी है। इस प्रकार निवर्गणाकाण्डकके अतिम समय तक पूर्व-पूर्वके समयको जफन्य बिगुद्धिसे अगते-अगारे समयको जफन्य बिगुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तगुणी जानतो चाहिए यह उक्त सुत्रका तात्पर्य है। अकसरृष्टिकी अपेक्षा यहाँ निवर्गणाकाण्डकका प्रमाण ४ है। निवर्गणा-काण्डकको प्रत्येक समयको यह जमन्य बिगुद्धि अप्रश्रुष्टकरणके प्रथम समयके प्रथमारि बण्डना जमन्य बिगुद्धियोंके समृश होनेसे निवर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक इसका जफन्यपना देखा जाता है यह उक्त अंकसरृष्टिसे भक्षे प्रकार तात होता है।

§९७ अब इससे ऊपर कुछ नानात्व है उसका कथन करनेके छिये इस सूत्रको कहते हैं—

\* उससे प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है।

६९८. क्योंकि इससे समनन्तर पूर्व जो जयन्य विश्वाद्ध बतला आये है वह तो अध्यामहत्तकरणके प्रथम समयके विश्वाद्धिश्यानोंके अन्तिम खण्डकी आदिकी विश्वाद्धि है और यह सुत्र निर्देष्ट विश्वाद्धि है और यह सुत्र निर्देष्ट वहीपर उन्हृष्ट विश्वाद्धि है जो उन्ह सुत्र निर्देष्ट व्यान कमसे बुद्धिस्थ असंस्थात केकियागा परिणामस्थानों हो उन्हेथनकर अवस्थित है, इसिल्ए अनन्तर पूर्वकी जयन्य विश्वाद्धि यह अनन्तराणी हो गई है।

विशेषार्थ—प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अनितम समयको जघन्य विशुद्धि और अधा-प्रश्नकरणके प्रथम समयके अनितम खण्डकी जपन्य विशुद्धि सन्द्रम है यह समनन्तर पूर्व ही वतला आये हैं। यहाँ प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अनितम समयकी जघन्य विशुद्धिसे अधा-प्रनुत्तकरणके प्रथम समयके अनितम खण्डकी उन्तृष्ट विशुद्धिको जो अनन्तरागुण। वतलाया है सो इससे उसी खण्डको उन्तृष्ट विशुद्धि केनी चाहिए, क्योंकि प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अनितम समयको जघन्य विशुद्धिसे अधा-प्रश्नकरणके प्रथम समयसन्वन्धी अनितम खण्डकी उन्तृष्ट विशुद्धि अनन्तरागुणी होना युक्तियुक्त है। अन्तर्गष्टिको अपेक्षा अधा-प्रश्नुत्तकरणके अभाग समयका अनितम खण्ड ४२ अंक प्रमाण है। वीये समयके प्रथम खण्डका भी यही प्रमाण है। अता-स्पष्ट है कि प्रथम निवंगणाकाण्डकके अनितम समयको जवन्य विशुद्धिसे प्रथम समयको जन्त्वस्य खण्ड अप अपन निवंगणाकाण्डकके अनितम समयको जवन्य विशुद्धिसे

क्ष पूर्वमें जहाँ जपन्य विशुद्धि समाप्त हुई है उससे उपित्म समयमें जपन्य विशुद्धि (प्रथम समयकी उन्ह्या विशुद्धिसे ) अनन्तगुणी है ।

५ ९२. एत्य 'जिन्ह जहिणिया विसोही णिट्ठिदा' ति वयणेण पढमणिव्यागण-कंडयचिरमसमयस्स परामिरतो कत्रो । तमविद्यं काद्ण जहण्णविसोहिद्दाणाणमणंत-गुणविङ्किमेण पुल्वं परुविदत्तादो । उदो उविरासमय ति वृत्ते विदियणिव्यागण-कंडयपढमसमयो घेत्तव्यो । एत्यतणजहण्णविसोही पढमसमयउकस्सविसोहीदो अर्णतगुणा होह । किं कारणं ? पढमसमयउकस्सविसोही णाम विदियसमयदुविससंड-चरिमपरिणामेण समाणा होद्ण उव्यंकमावेणाविद्वदा । एसा वुण जहण्णविसोही तत्यतणचिरमसंडजहण्णपरिणामेण अङ्कंसरुवेण समाणा । तेणाणंतगुणा जादा ।

## \* विदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा।

§ १००. किं कारणं ? पुव्यन्छज्ञहण्णविसोही णाम विदियसमयचिरमखंडस्स
जहण्णपरिणामो । एसो वृण तत्तो असंखेअलोगमेत्तछ्द्राणाणि समुन्लीघृण द्विदविदियसमयचिरमखंडउक्तसविसोहि ति । तेण कारणेणाणातगुणा जादा ।

\$९९. यहाँ अर्थात् उक सूत्रमे 'जिम्ह जहाँणण्या विसोही णिहिंदा' इस वचनसे प्रथम निवंगणाकाण्डक अनितम समयका परामर्ज किया गया है। इसे मर्यादा करके जम्म विश्वहिस्थानीका अनन्तगुणी इद्विक कससे पहले ही कथन कर अपने हैं। उससे उपितम समय ऐसा कहते पर दूसरे निवंगणाकाण्डका प्रथम समय छेना चाहिए। यहाँ जि जम्म विश्वहिस प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वदिस अनन्तगुणी होती है, क्योंकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वदिस अनन्तगुणी होती है, क्योंकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वदिस अनन्तगुणी होती है, क्योंकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वदिस क्यानिक समयक समयकी अवस्थित है और यह जमन्य विश्वदि होती समयक सम्बन्ध अवस्थित है और यह जमन्य विश्वदि हो ।इस्किए अनन्तगुणी हो गई है।

विश्वेषार्थ — द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयको जो जघन्य विशुद्धि हैं उसके समान हो अधःप्रवृत्तकरणके द्वितीय समयके अन्तिम खण्डको जघन्य विशुद्धि हैं जो अधःप्रवृत्तिकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी हैं। इसका कारण यह है कि अधाप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डको यह उत्कृष्ट विशुद्धि द्वितीय समयके उपान्त्य खण्डके अनिवम परिणामके सहत उत्वैक्षप्रमाण हैं और इससे उसी समयके उत्तिम खण्डको जघन्य विशुद्धि अष्टांकस्वरूप होनेसे अनन्तगुणी हैं।

अ उससे दसरे समयमें उत्कृष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी है।

§ १००. क्योंकि पृषंकी जचन्य विगृद्धि दूसरे समयके अन्तिम खण्डके जघन्य परिणामस्वरूप है, परन्तु यह उससे असंस्थात छोकप्रमाण पर्स्थानांको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे समयके अन्तिम खण्डकी उन्कृष्ट विगृद्धि है, इसल्यिये यह उससे अनन्तगुणी हो जाती है।

विश्वेषार्थ — यहाँ पर दूसरे समयसे अधाप्रकृत्तकरणका दूसरा समय छिया गया है। इसके अन्तिम स्वण्डकी जो जमन्य विशुद्धि है उतनी ही दितीय निर्वेगणाकाण्डकके प्रथम समयको जनन्य विशुद्धि है ये दोनों विशुद्धियों स्पारस समान हैं, अदा उससे वृणिसूत्रमें अधाप्रकृतकरणके दूसरे समयके अन्तिम स्वण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिकों जो अनन्तगुणा बतलाया है वह जुल्कुल ही है, क्योंकि पूर्वकी अनन्य विशुद्धि उसी सण्डके प्रथम परिणामस्वरूप

- एवं णिव्वग्गणकंडयमंतोसुहुत्तद्धमेशं अधापवत्तकरणचितमः
   समयो ति ।
- १०२. संपिह एदेण सुत्तेण स्वित्त्यस्स किंचि विवरणं कस्सामो । तं जहा— पढमणिव्वम्मणकंडयविदियसमए उक्कस्सविसोहीदो उत्तरि विदियणिव्वम्मणकंडयविदिय-समए जहण्णविसोही अणंतगुणा । एदम्हादो उत्तरि पढमणिव्वम्मणकंडयतिदयसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा । एदिस्से उत्तरि विदियणिव्वम्मणकंडयतिदयसमए

है और यह उत्कृष्ट विशुद्धि उसी खण्डके अन्तिम परिणामस्वरूप है जो षट्ग्थानपतित असंख्यात लोकप्रमाण वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुई है।

- # इस प्रकार अन्तर्ग्रहुर्न कालप्रमाण एक (प्रत्येक) निर्वर्गणाकाण्डकको अवस्थित कर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक अन्यवहत्व जानना चाहिए ।
- \$ १०१. इस प्रकार इस पद्धतिसे अन्तर्गुहुर्त कालप्रमाण एक निर्वगंगाकाण्डकको अवस्थित कर उपरिम और अध्यतन जमन्य और उत्कृष्ट परिणामीका अल्पबहुत्व करना चाहिए। और यह सब अल्पबहुत्व सब निर्वगंगाकाण्डकोंको क्रमसे उल्लंघन कर पुनः हिस्वस्मित्वगंगाकाण्डकोंको क्रमसे उल्लंघन कर पुनः हिस्वस्मित्वगंगाकाण्डकके अनितम समयको उत्कृष्ट विश्वद्विसे अध्याप्रवृत्तकरणके अनितम समयको जमन्य विश्वद्विक अन्तर्गाण होने तक करना चाहिए। इतने दूर तक जो एक-एक निर्वगंगाकाण्डकके अन्तरसे जपन्य और उत्कृष्ट विश्वद्विस्थानोंसे प्रतिबद्ध प्रकृत अल्पबहुत्व कहा है उसमें कोई भेद नहीं है यह उक्त कथनका नात्यर्थ है।

विश्लोषार्थ — यह परस्थान अल्पवहुत्व वतलानेका प्रकरण है, इसलिये पूर्वमें उत्तर क्षीर नीचेक परिणामोंको विशुद्धिका जो अनुकृष्टि पद्धितसे अल्पवहुत्व वतलाया गया है वह आगेके परिणामोंमें किस प्रकारका है यह बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण आगे श्री जयधवला जोमें स्वयं किया ही है।

§ १०२. अब इस सुत्रसे सूचित हुए अर्थका कुछ विवरण करेंगे। यथा—प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके दूसरे समयकी उत्कृष्ट बिशुद्धिसे उत्तर दूसरे निर्वर्गणाकाण्डकके दूसरे समयकी अपन्य बिशुद्धि अनलगुणी है। इससे उत्तर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके तांसरे समयकी अत्कृष्ट विशुद्धि अनलगुणी है। इससे उत्तर दूसरे निर्वर्गकाणकर्क सौधे समयकी अत्कृष्ट विशुद्धि अनलगुणी है। इससे उत्तर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके चौधे समयकी अत्कृष्ट

जहण्णविसोही अर्णतगुणा। तत्तो पढमणिब्बगणकंडयचउत्थसमए उक्कसविसोही अर्णत-गुणा। एवं जाणिऊण णेदव्यं जाव विदियणिव्वगणकंडयचरिमसमए जहण्णविसोही अर्णतगुणा जादा ति। एवमणंतरोवरिमणिव्वगणकंडयजहण्णपरिणामाणमणंतरहेड्डि-मणिव्यग्गणकंडयुक्कस्सपरिणामेहिं जहाकममणुसंधाणं कार्ण णेदच्वं जाव अधा-पवत्तकरणचरिमसमए जहण्णिया विसोही दुचरिमणिव्यग्गणकंडयचरिमसमयुक्कस्स-विसोहीदो अर्णतगुणा होद्ण जहण्णविसोहीणं पज्जवसाणं पत्ता ति।

११०२. संपिद्य ऐतो उदिर चिरिमणिव्यम्गणकंडयमेत्ताणमुक्कस्सपरिणामाणं
चेव अप्याबहुअं गेदव्यमिदि पदःपायणहुद्वत्तरं प्रवंशमादः

—

विकारिक स्वर्णाविक स्वर्णायणहुद्वतरं प्रवंशमादः

—

विकारिक स्वर्णायणहुद्वतरं प्रवंशमादः

—

विकारिक स्वर्णायणहुद्वतरं प्रवंशमादः

—

विकारिक स्वर्णायणहुद्वतरं प्रवंशमादः

—

विकारिक स्वर्णायणहुद्वतरं प्रवंशमादः

स्वरंशमादः

स्वरं प्रवंशमादः

स्वरं प्रवं प्य

तत्ते अंतोमुहुत्तमोसिरयुण जिम्ह उक्कस्सिया विसोही णिट्टिया
 तत्तो उवरिमसमण् उकस्सिया विसोही अर्णनग्रणा ।

विशुद्धि अनन्तराणी है। इस प्रकार जानकर दूसरे निवर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जानन्य विशुद्धि अनन्तराणी है इसके प्राप्त होने तक अल्यबहुत्व करते जाना चाहिए। इस प्रकार अनन्तर उपरित्त निर्वर्गणाकाण्डकके जानन्य परिणामोका अनन्तर अध्यत्त निर्वर्गणा-काण्डकके उत्कृष्ट परिणामोके साथ क्रमसे अञ्चसन्यान करते हुए अथप्रश्रृचकरणके अन्तिम समयकी जण्डन के सित्त समयकी जण्डन कि विश्वद्धिसे अनन्तराणी होकर जयन्य विशुद्धि द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तराणी होकर जयन्य विशुद्धियोके अन्तको प्राप्त होती है इस स्थानके प्राप्त होते तक छे जाना चाहिए।

विश्वेषार्थ— पहले द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयको जघन्य बिशुद्धिसे प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उच्छा विशुद्धि अननरगुणी है यह धतला आये हैं। यहाँ इससे आगे अल्पवतुत्वका क्या कम है यह सूचिव करते हुए बल्लाया है कि प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उच्छा बिशुद्धि द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उच्छा बिशुद्धि अननतगुणी है, क्यांकि प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उच्छा बिशुद्धि अवस्वकरण है और द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उच्छा बिशुद्धि अवस्वकरण है और द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उच्छा बिशुद्धि अर्थित प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके वितीय समयकी जघन्य विशुद्धि स्थम निर्वर्गणाकाण्डकके तिसरे समयकी उच्छा विशुद्धि अर्थम निर्वर्गणाकाण्डकके विश्वेद समयकी उच्छा विश्वेद के त्रा निर्वर्भणाकाण्डकके तिसरे अर्थके तथा निर्वर्भणाकाण्डकके जिल्ला काण्यक्ति अर्थकर विश्वेद के त्रा निर्वर्भणाकाण्डकके जिल्ला काण्यक्ति अर्थकर विश्वेद के प्राप्त होने तक इसी कमसे विश्वेद अर्थकर वाहिए। यह जमस्य विश्वेद विश्वेद अन्तरपूर्णा के अन्तरम समयकी उच्छा विश्वेद अन्तरपूर्णा है।

§ १०३ अब इससे ऊपर अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण उत्कृष्ट परिणामोंका ही अल्पबहत्व करते हुए छे जाना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको

कइते हैं—

# पुनः अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसे अन्तर्भ्वहर्त नीचे आकर जहाँ उत्कृष्ट विश्वद्धि समाप्त हुई है उससे उपरिम समयमें उत्कृष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी होती है। ३२

- ६ १०४, एत्स 'जस्डि उहेसे उक्डस्सिया विसोही णिडिदा' ति णिहेसेणेदेण दुचरिमणिव्यन्गणकंडयचरिमसमयो परामरसिओ. तत्थतणुक्कस्सविसोहीदो अधापवत्तवस्मिसमयज्ञहण्णविसोहीए अणंतगुणमावेण पुट्य पर्ह्मविदत्तादो । 'तदो उचरिमसमये' ति वृत्ते चरिमणिव्यमाणकंडयपढमसमयस्स ग्रहणं कायव्वं, तत्यतणुकस्स-विसोडी पव्विन्छजडण्णविसोहिद्राणादो अणंतगुणा चि वृत्तं होह । एत्थ कारणं सुगमं ।
- # एवमक्रस्थिया विसोही चेदच्या जाव अधापवत्तकरणचरिम-समयो सि।
- ६ १०५. एवमुकस्सिया चेव विसोही अणंतराणं पेक्खियुणाणंतगुणा णेयव्वा । केदुदुरमिदि बुत्ते जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयो ति पयदप्पावहुअपख्वणाए मञ्जादा-णिहेंसी कदी। सेसं सगर्म।
- § १०४. यहाँ 'जिस स्थान पर उत्कृष्ट विश्वद्धि समाप्त हुई है' इस प्रकार इस निर्देशसे द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयका परामर्श किया गया है। उस स्थानकी उत्कृष्ट विश्वद्भिके कपर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयकी जघन्य विश्वद्भिका अनन्तगुणेरूपसे पहले कथन कर आये हैं। 'उससे ऊपरके समयमें' ऐसा कहने पर अन्तिम निवर्गणाकाण्डकके प्रथम समयका प्रहण करना चाहिए। उस स्थानकी उत्कृष्ट विशृद्धि पूर्वके जघन्य विशृद्धि-स्थानसे अनन्तराणी होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर कारणका कथन सुगम है।
- विश्लेषार्थ--- पहले द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विश् द्विसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयकी जो जघन्य विशृद्धि अनन्तगुणी बतला आये हैं उससे अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशृद्धि अनन्तगुणी होती है यह इस सुत्रका भाव है। कारण यह है कि यह जघन्य विशृद्धिसे घटस्थान पतित असंख्यात लोक-प्रमाण परिणामोंकी बद्धि होने पर प्राप्त होती है।
- # इस प्रकार उत्कृष्ट विश्वद्धिका यह क्रम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक हे जाना चाहिए।

§ १०५. इस प्रकार समनन्तर पूर्व समयोंको देखते हुए उत्कृष्ट विशुद्धि ही अनन्तगुणी छे जानी चाहिए। कितनी दर तक छे जानी चाहिए ऐसा कहने पर 'अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक' इस प्रकार प्रकृत अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी मर्यादाका निर्देश किया है। शेष कथन सुगम है।

विश्लेषार्थ - यहाँ पूर्वमें निर्दिष्ट को गई कल्पित अंक संदृष्टिको ध्यानमें रखकर अनेक जीवोंके आश्रयसे विशुद्धिसम्बन्धी उक्त अल्पबहुत्वको स्पष्ट करते हैं। समझो एक जीव है जो अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें विश्वद्भिवश १ संख्याक परिणामको प्राप्त हुआ उसकी जा जनगरुपन्य प्रत्य स्वाच्य पशुद्धार एक्या ग्रामान्य ति हुन उत्तर सिक्क्ष्य स्वाच्य स्वाच्य होगी। अब एक ऐसा दूसरा जीव हैं जो दूसरे समयमें ४० संख्याक जयन्य परिणामको प्राप्त हुजा। उसकी बिजुद्धि पूर्वकी विजुद्धिसे अननतपुणी होगी। अब एक ऐसा तीसरा जीव हैं जो ८० संख्याक जयन्य परिणामको तीसरे समयमें प्राप्त हुआ।

१ ता श्रतौ णिहेसे इति पाठः।

उसकी विशुद्धि पूर्वकी विशुद्धिसे अनन्तराुणी होगी। अब एक ऐसा जीव है जो बौबे समयमें १२२ संस्थाक जचन्य परिणासको प्राप्त हुआ। उसकी विशुद्धि पूर्वको विशुद्धिसे अनन्तराुणी होगी। यहाँ सर्वत्र परस्थान परित कामसे अस्ति विशुद्धि पूर्वको विशुद्धिसे अनन्तराुणी होगी। यहाँ सर्वत्र परस्थान परित कामसे अस्ति विशुद्धि प्रकाश विशुद्धि अप एक ऐसा जीव है जो अध्यश्रक्षकरणके प्रथम समयमें ही १६२ संस्थाक करकष्ट परिणासको प्राप्त हुआ। उसकी उक्कष्ट विशुद्धि पूर्वको जचन्य विशुद्धिसे अनन्तराुणी होगी। इस विशुद्धि में अनन्तराुणी पूर्वोक प्रकाश के अप एक ऐसा जीव है जो विशुद्धि के अन्तराुणी होगी। इस विशुद्धिको मी अनन्तराुणी पूर्वोक प्रकाश के अप एक एसा जीव है जो विशुद्धिको अन्तरापुणी है। यहाँ पूर्वकी उक्कष्ट विशुद्धिक अनन्तराुणी है। यहाँ पूर्वकी उक्कष्ट विशुद्धिक अनन्तराुणी है। यहाँ पूर्वकी उक्कष्ट विशुद्धिक अनन्तराुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अध्यश्रक्षणकरणके द्वितीय समयमें २०५ संस्थाक उक्कष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उक्कष्ट विशुद्धि पूर्वकी उक्कष्ट विशुद्धिक अनन्तराुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो द्वितीय निर्वर्गणाकाणकके द्वितीय समयमें २०५ संस्थाक उक्कष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उक्कष्ट विशुद्धि पूर्वकी उक्कष्ट विशुद्धिके अनन्तराुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अध्यश्रक्षणकर्क विश्वीय समयमें २०६ संस्थाक उक्कष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उक्कष्ट विशुद्धि समन्तराुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अध्यश्रक्षणकर्क विश्वीय समयमें २०५ संस्थाक उक्कष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उक्कष्ट विशुद्धि प्रवेकी जयन्य विशुद्धि अनन्तराुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अध्यश्रक्षणकर्म प्राप्त हुआ। उसकी उक्कष्ट विशुद्धि प्रवेकी जयन्य विशुद्धि अनन्तराुणी है। एक सन्त है इसे ध्यानमें छक्कर परस्थानसम्बन्ध पूर्व प्रवेकी अप विश्ववृद्धिक अनन्तराुणी है। अब स्व है इसे ध्यानमें छक्कर परस्थानसम्बन्ध पूर्व एक सन्तरहुणी है। अब वहाई इसी विषयको स्पष्ट करनेके छिये कोष्ठक है रहें हैं—

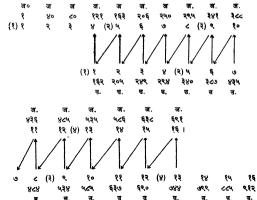

- १०६. एवमधापवत्रकरणविसोहीणमप्पावहुअग्रहेण परूवण काद्ण संपिद्य
   पयहत्त्र्यग्रुवसहरेमाणो ग्रुपमिदमाइ
   नामक्रिक्त्रम्य
   नामक्रिक्तिकर्माक्रम्य
   नामक्रिक्तिकर्माक्रम्य
   नामक्रिक्तिकर्माक्रम्य
   नामक्रिक्तिकर्माक्रम्य
   नामक्रिक्तिकरम्य
   नामक्रिकरम्य
   नामक्रिकरम्य
  - **\* एदमघापवत्तकरणस्य लक्खणं** ।
- ६ १०७. एदमणातरपरूविदमणुकञ्चित्रसणमभाषवत्तकरणस्स लक्खणं दहृच्विमिद् मणिदं होदि । एवमेदम्वसंहरिय संपद्वि अपुञ्चकरणलक्खणपरूवणद्रमिदमाइ—
  - अपुच्चकरणस्स पढमसमए जहण्णिया विसोही थोवा ।
- ५ १०८. एत्य ताव अपुज्यकरणद्वमंतीमुहुचपमाणं समयभावेण द्वितय तत्य परिणामाणमबद्दाणकमं सुचद्यचिदं वचहस्सामो । तं जहा—तत्य तिण्णि अणि-ओगहाराणि—परुवणा पमाणमप्पाबहुअं च । तत्य परुवणदाए अत्यि अपुज्यकरण-पद्वमसमए परिणामद्वाणाणि । एवं णेदन्वं जाव चरिमसमओ चि । परुवणा गया । पमाणं—एकेकिम्म समए परिणामद्वाणाणि असस्वेजा लोगा । पमाणं गदं ।
  - ∮ १०९. अप्पाबहुअं दुविहं-विसोहीणं तिव्य-मंदप्पाबहुअं परिणामपंति-
  - १. यहाँ १ से छेकर १६ तककी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके समयोंकी सूचक है।
  - २ त्रेकेटके भीतरकी संख्या निर्वर्गणाकाण्डकोंकी सूचक है। प्रत्येक निर्वर्गणाकाण्डक ४-४ समयोंका है।
  - ३. १, ४० आदि संख्या उस उस समयके उस उस संख्याक परिणामकी सूचक है।
  - ४. यहाँ जघन्यसे जघन्य, जघन्यसे उत्कृष्ट, उत्कृष्टसे जघन्य और उत्कृष्टसे उत्कृष्ट प्रत्येक स्थान अनन्तगुणी विगुद्धिको लिये हुए हैं।
- - \* यह अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण है।
- \$ १०७. यह अनन्तर पूर्व कहा गया अनुन्कृष्टिका लक्षण अध्यप्रहृत्तकरणका लक्षण जानना चाहिए यह उक्त कथनका तारपर्य है। इस प्रकार इसका उपसंहार कर अब अपूर्व-करणके लक्षणका कथन करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—
  - \* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तीक है।
- § १०८. यहाँ पर सर्वप्रथम अपूर्वकरणके अन्वसंहर्तप्रमाण कालको समयरूपसे स्थापित कर वहाँ परिणामोंके सूत्र द्वारा सूचित हुए अवस्थानक्रमको वतलावेगे। यथा— प्रकृतमें तीन अनुयोगद्वार हैं—अरूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। उननेसे सर्वप्रथम प्ररूपणा अनुयोगद्वारको वतलाते हैं—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामस्थान हैं। इसी प्रकार अल्पिस समय तक कथन करते हुए ले जाना चाहिए। प्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। प्रमाण अनुयोद्वार समाप्त हुआ। प्रमाण अनुयोद्वार समाप्त हुआ। समयमें परिणामस्थान असंस्थात लेकप्रमाण हैं। प्रमाण अनुयोद्वार समाप्त हुआ।
  - § १०९ अल्पबहुत्व दो प्रकार है—विशुद्धियोंकी तीन्नता-मन्दतासम्बन्धी अल्पबहुत्व

दीहरूप्याबहुअं चेदि । तत्य ताव पढमसमयप्पहुडि परिणामपंतीणमायामस्स योवबहुप्यविधि वत्तइस्सामी । तं बहा—अपुञ्बकरणपढमसमए परिणामपंतिआयोमी योवी ।
विदियसमए विसेसाहिओ । केचियमेची विसेसी ? असंसेज्बलोगपरिणामद्दाणमेची ।
होंतो वि पढमसमयपरिणामपंतिमंतोम्रहुचमेचलंडाणि काद्ण तत्थ एयलंडमेची ।
एवमणंतरोवणिधाए विसेसाहियकमेण णेदव्वं जाव चरिमसमयपरिणामपंतिआयामी
चि । णवरि समए समए अपुञ्चाणि चेव परिणामद्वाणाणि । संपित्व विसोहीणं तिव्यमंददाये अप्याबहुअं सुचाणुसारेण करसामी । तं जहा—'अपुञ्चकरणपढमसमए जहण्णविसोही योवा' एवं मणिदे अपुञ्चकरणपढमसमए असंसेज्वलोगमेचविसोहिद्वाणाणं
मज्झे जा जहण्णिया विसोही सा सञ्चमंदाणुमागा चि वर्चं होह ।

- \* तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा।
- ११०. तत्थेवायुव्वकरणपटमसमए वा उक्कस्सिया विसोही असंखेज्जलोगमेचछट्टाणाणि समुक्लंचियुणावट्टिदा सा पुव्विक्लंबरणविसोहीदो अर्णतगुणा ति वृत्तं होइ।
  - \* विदियसम् जहण्णिया विसोही अणंतगुणा।

और परिणामसम्बन्धा पंक्तियाँकी दीर्घतासम्बन्धा अल्पबहुत्व । उनमेंसे सर्वप्रथम प्रथम समयसे लेकर परिणामाँका पंक्तियोंके आधामकी अल्पबहुत्वविधिको बतलावेंगे। यथा— अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामाँकी पंक्तिका आयाम सबसे स्तोक है। उससे दूसरे समयमें विदेश अधिक है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—असंख्यात छोकप्रमाण जो परिणामस्थान है तत्म्माण है। इतना होता हुआ भी प्रथम समयको परिणामोकी पंक्तिके, अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हों उतने खण्ड करने पर उनमे एक खण्डप्रमाण है।

इस प्रकार अनन्तरोपनिघाका आअथकर विशेषाधिक कससे अन्तिस समयके परिगामांकी पींकके आयामके प्राप्त होनेतक कथन करते हुए वे जाना चाहिए। इदनी विशेषता
है कि प्रत्येक समयमें अपूर्व ही परिणासस्थान प्राप्त होते हैं। अब विश्वद्विद्योंकी तीजतासन्दत्ताके अर्प्यहुल्को सुनके अनुसार करेंगे। यथा—'अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अपन्य
विश्वद्वि सबसे स्तोक हैं' ऐसा कहने पर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अपन्य
विश्वद्विस्थानोंक सण्य जो जपन्य विश्वद्वि है वह सबसे सन्द अनुभागवाली है यह उक्त
कश्चना नात्य्य है।

- वहीं पर उत्कृष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी है।
- §११०. वहीं पर अर्थात् अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो उत्कृष्ट विशुद्धि है वह असंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थानोंको उल्लंधन कर अवस्थित है। वह पूर्वकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तराणी है यह उक्त कथनका तात्त्र्य है।
  - अससे दसरे समयमें जघन्य विश्वद्धि अनन्तगुणी है।

- ५१११. किं कारणं ? असंखेज्जलोगमेत्ताणि छ्ट्टाणाणि अंतरिद्णेदिस्से सम्प्राचिजन्धवगमादो ।
  - **\* तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतग्रणा**।
- ५११२. तत्थेवापुव्वकरणविदियसमए जा उक्कस्सिया विसोही सा अणंतर-पर्कावदज्ञहण्णविसोहीदो अणंतगुणा त्ति मणिदं होह् । एत्थ वि कारणं पुव्वं व वत्तव्वं ।
  - \* समये समये असंखेजा लोगा परिणामहाणाणि।
- ५ ११३. अपुन्वकरणद्वाए सन्वत्थ समयं पिड असंखेजलोगमेत्ताणि परिणाम-द्वाणाणि एदेणप्याबहुअविहिणा अवद्विदा ति मणिदं होइ ।
  - # एवं णिव्यग्गणा च।
- § ११४. जित्तयमद्वाणध्रविर गंत्ण णिरुद्धसमयपरिणामाणमणुकद्वी वोच्छिअदि तमेव णिव्वनगणकंडयं णाम । एत्थ पुण समये समये चैव णिव्वनगणकंडयं चेचव्वं, विविक्खियसमयपरिणामाणध्रविर एगम्मि वि समए संभवाणुवरुंभादी चि एसी एदस्स सचस्स भावत्थो ।
  - \* एदं अपुरुवकरणस्स लक्खणं ।
- § ११५. एदमणंतरपक्विदं समए समए अणुकट्टिवोच्छेदलक्खणमपुव्यकरण-लक्खणमवडारेयव्वमिदि वत्तं डोड ।
- ९ १११ क्योंकि असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानोंके अन्तरसे इसकी उत्पत्ति स्वीकार को गई है।
  - # वहीं पर उत्कृष्ट विशृद्धि अनन्तगुणी है।
- ९ ११२ वहीं पर अर्थात् अपूर्वकरणके दूसरे समयमें जो उत्कृष्ट विशुद्धि होती है वह अनन्तरपूर्व कही गई जघन्य विशुद्धिसे अनन्तराुणी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर भी कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।
  - अ प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं।
- § १११. अपूर्वकरणके काळमें सर्वत्र प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम-स्थान होते हैं यह बात इस अल्पबहुत्बके द्वारा निर्वित होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - # और इसी प्रकार प्रत्येक समयमें निर्वर्गणा होती है।
- ५ ११४ जितने स्थान ऊपर जाकर विवक्षित समयके परिणामोंकी अनुकृष्टिका विच्छेद होता है उसीका नाम निर्वर्गणाकाण्डक है। परन्तु यहाँ अपूर्वकरणके प्रत्येक समयमें निर्वर्गणा-काण्डकको प्रहण करना चाहिए. क्योंकि विवक्षित समयके परिणाम ऊपरके एक भी समयमें सम्भव नहीं हैं यह इस सूत्रका भावार्य है।
  - # यह अपूर्वकरणका लक्षण है।
- § ११५ अनन्तर पूर्व कहा गया यह प्रत्येक समयमें अनुकृष्टिका विच्छेदस्वरूप अपूर्व-करणका उक्षण जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विश्लेषार्थ--- यहाँ अपूर्वकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए वतलाया है कि अपूर्वकरण का काल अन्तर्महर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण है। इस कालमें कुळ परिणामोंका प्रमाण असंख्यात स्रोक्तप्रमाण होकर भी प्रत्येक समयके परिणास भी असंख्यात छोकप्रमाण हैं। जो प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें सहज वृद्धिको लिये हुए हैं। प्रथम समयके असंस्थात छोकप्रमाण परिणामोंमें अन्तर्महर्तका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना प्रत्येक समयमें वृद्धि या चयका प्रमाण है। यहाँ प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम हैं इसकी सिद्धि प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाली विशृद्धिके अल्पवहत्वको ध्यानमें रख कर की गई है. क्योंकि प्रथम समयकी जघन्य विशृद्धि सबसे स्तोक है। उससे उसी समयमें प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट विशृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण षद्स्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तगुणी है। उससे दूसरे समयमें प्राप्त होनेवाली जघन्य विरुद्धि असंख्यात लोकप्रमाण षटस्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है. इसलिये अनन्तगुणी है। तथा उससे उसी समयमें प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट विशक्ति असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तगुणी है। इसी प्रकार भागे भी प्रत्येक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट विशृद्धिका यह अल्पबहुत्व अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ प्रत्येक समयको जघन्य विशृद्धिसे उसी समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिको और उस समयको उत्कृष्ट विशुद्धिसे अगले समयकी जधन्य विशुद्धिको उक्त प्रकारसे अनन्तराणी बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि अपूर्वकरणके प्रत्येक समयमें असल्यात-लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं। वे सब परिणामस्थान प्रत्येक समयके अपूर्व-अपूर्व ही होते हैं, इसलिये यहाँ भिन्न समयवाले जीवोंको तद्भिन्न समयवाले जीवोंके साथ अनुकृष्टि तो बनती ही नहीं। किन्त एक समयवाले जीवोंके परिणामोंमें सदृशता-विसदृशता बन जाती है। इसलिये अपूर्वकरणमें एक समयवाखी ही निर्वर्गणा स्वीकार की गई है। खलासा इस प्रकार है कि जो अनेक जीव एक साथ अपूर्वकरणमें प्रवेश करते हैं उनके परिणास परस्परमें सदश भी हो सकते है और विसदश भी। किन्तु भिन्न समयवाले जीवोंके परिणाम विसद्श ही होते हैं। अब अपूर्वकरणके उक्त स्वरूपको स्पष्ट करनेके छिये यहाँ कल्पित अंक-संदृष्टि दी जाती है--

कुल परिणामोंकी संख्या—४०९६; अन्तर्युहुर्वका प्रमाण ८; चयका प्रमाण १६; नियम यह है कि एक कम पदके आयेको पद और चयसे गुणित करनेपर उत्तरधन प्राप्त होता है। यया—८- १ = ७:२ = = 2 ×८×१६ = ४४८; इसे सर्वक्रन ४०९६ मेंसे कम करने पर ४०९६ - ४४८ = १६४८ होत रहे। इसमें ८ का भाग देने पर १६४८ - ८ - ४५६ लड्य आये। यह अपूर्वकरणके प्रथम समयके कुछ परिणाम हैं। इसमें उत्तरोग एक-एक चय १६ जोड़ने पर इससे समयसे छैकर आठचे समय तक प्रत्येक समयमा हृत्य कमसे ४७९, ४८८, ५०५, ५२६, ५५२, और ५६८ होता है। प्रत्येक समयमें होनेवाले ये परिणाम नाना जोवोंको अपेक्षा कहें गये हैं, इस्वीकि एक समयमें एक जोवका परिणाम एक ही होता है, दूसरे जोवका सी उत्तरी समय यह परिणाम हो सकता है। इस प्रकार प्रत्येक समय ने परिणाम परकार होता है, इसरे जोवका स्वर्थ होता है। इसरे अवकार समयमें स्वर्थ होता है। इसरे अवकार है। इस प्रकार प्रत्येक समयमें नाना जोवोंके परिणाम परकार समुश मी होते हैं और विस्तरश मो होते हैं, इस्तिब्य इसका अपूर्वकरण यह नाम सार्थक है। इससे अक्तिमक्त समययाले जीवोंके परिणामों परस्पर अनुक्रित होता है। इसकि योग सार्थ है। इसकि योग सार्थ है इसकिय इसका अपूर्वकरण यह नाम सार्थक है। इससे अक्तिमक्त समययाले जीवोंके हैं। इसकिय स्वर्थ अप्तर्थक समयमें प्रत्यार अनुक्रित होता है। इसकिय विकार अप्तर्थ हमस्थित होता है।

- § ११६. संपिं अणियद्विकरणस्स लक्खणद्रपद्भवणद्रग्रचरस्तामाड---
- अणियध्किरणे समए समए एक्केक्कपरिणामद्वाणाणि अणंत-गुणाणि च ।
- § ११७. अणियद्विकरणपढमसमयप्यहुढि जाव चिरमसमजो चि ताव एक्केक्कं
  चैव परिणामद्राण होइ । तत्थेगसमयिम्म परिणाममेदामावेहिं होतं पि समयं पिढ
  अणंतगुणकमेणेवावद्विदं दहुब्बं, तत्थ पयारंतरासंमवादो । तम्हा अणियद्विकरणिम्म
  अंतीमुहुनमेत्ताणि चेव परिणामद्वाणाणि अणंतगुणसस्वेणावद्विदाणि होति चि एसी
  एदस्स सचस्स मावत्थो ।
  - \* एदमणियद्विकरणस्स लक्खणं।
  - § ११८. सुगममेदम्बसंद्वारवक्कं।
- ९ १९६ अब अनिवृत्तिकरणके स्रक्षणके अर्थका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—
- अनिवृत्तिकरणके प्रत्येक समयमें एक-एक परिणामस्थान होता है तथा वे सब परिणामस्थान उत्तरोत्तर अनन्तराणित होते हैं।
- § १९७. अनिवृत्तिकरणंके प्रथम समयसे लेकर अनिवास समय तक एक-एक परिणाम-स्थान हो होता है। वहाँ एक समयमें परिणाम भेद नहीं है, किर भी प्रत्येक समयमें होने-बाला वह परिणाम उत्यत्तित्त अनन्तराणित क्रमसे ही अवस्थित है ऐसा जानना बाहिए, क्यों कि वहाँ दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। इसुलिये अनिवृत्तिकरणंगे अन्तर्यकुर्त्वप्रमाण हो परिणामस्थान अनतराणित्वकरूपे अवस्थित हैं यह इस सुत्रका भावार्थ है।

\* यह अनिवृत्तिकरणका लक्षण है। ११८ यह उपसंहारवाक्य सगम है।

प्रशासिक प्रशासिक प्रशासिक प्रशासिक कराणे हैं कि इस करणका काल भी अन्यधुंहर्तप्रमाण है जो अपूर्वकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। यह अध्यायवे स्थाप्त के स्थापत के स्

१. ता॰प्रतौ -कमेण वावड्डिदं इति पाठः ।

- § ११९. एवं तिण्डं करणाणं लक्खणं पर्ह्मिय संपिद्ध एदेहिं करणेहिं अणादिय-मिच्छादिट्उस्स दंसणमोद्दोवसामणाविद्दाणं पर्ह्ममाणो तिव्यसयमेय पदण्यावकमाह-अञ्चणादियमिच्छादिद्विस्स जबसामगस्स पर्ह्म्यणं बत्तवस्सामो ।
- ५ १२०. दंसणमोइउनसामणाए पहुचगो अणादियमिच्छाइट्टी वा होज्ज सादिय-मिच्छाइट्टी वा वेदगपाओग्गमावं वोलिय अट्टावीसं सत्तावीसं छ्ळ्वीसाणमण्णदरक्तमं-सिओ होदण पुणो सम्मत्त्रग्यहणाहिमुद्दो होज्जं ति । तत्थ ताव अणादियमिच्छादिट्टि-मस्सिगुण परूवणं वत्तहस्सामो, सादियमिच्छादिट्टिउवसामयपरूवणाए तप्यस्वणाटो

#### **∜ तंजहा**।

चैव गयत्थत्तदंसणादो ति भणिदं होह ।

करणके कालके जितने समय है, परिणाम भी उतने ही हैं, न न्यून हैं और न अधिक हैं। ऐसा होते हुए भी ये परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तगुणी बृद्धिरूपसे ही अवस्थित हैं। इसका आश्य यह है कि जिस प्रकार अध्यप्तदृक्तरण और अपूर्वकरणके एक समयमें होनेवाले परि-णामों में उत्तरोत्तर अनन्तमागबृद्धि, असंख्वातभागबृद्धि आदि वन जाती है। उस प्रकारकी व्यवस्था यहाँ एक समयवर्ता परिणामभेद न होनेक कारण इन परिणामों की न होकर वहाँ प्रथम समयके परिणामसे दूसरे समयका परिणाम तथा द्वितीयादि समयोंके परिणामों एत्रीयादि समयोंके परिणाम उत्तरोत्तर अनन्ततगुणी बृद्धिको लिये बुए ही है। इस प्रकार यह अनिविक्तरणका स्वरूप दे सम्

६११९ इस प्रकार तीनो करणोंके लक्षणोंका कथन कर अब इन करणोंके द्वारा अनादि मिथ्यावृष्टि जीवके दर्शनमोहनीयकर्मकी उपशामनाविधिका कथन करते हुए तद्विषयक ही प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं—

## 🚁 अब अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणा बतलाते हैं ।

§ १२०. दर्शनमोहकी उपशामनाका प्रस्थापक अनादि मिध्यादृष्टि जीव भी होता है और वेदकसम्यक्त्वके योग्य भावको उल्खंघन कर अहु। हैस, सत्ताईस तथा छत्वीस इनमें से अन्यतर प्रकृतियोंको सत्तावाळा होकर सादि मिध्यादृष्टि भी सम्यक्त्व प्रदृणके अभिमुख होता है। उनमें से संव प्रयम अनादि मिध्यादृष्टि जीवके आश्रयसे कथन करेंगे, क्योंकि सादि मिध्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणासे हो होता हुआ देखा जाता है यह उक्त कथनका तास्यर्थ है।

विश्लेषार्थ — सभी सादि सिप्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके पात्र नहीं होते । किन्तु जिन्होंने कससे कम वेदकसम्यक्त्वके प्रहणके योग्य पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण काळको उल्ळंघन कर ळिया है ऐसे मोहनीयकर्मको २८, २० या २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाळे सिप्यादृष्टि जीव ही दर्शनमोहनीयको उपहामना करनेमें समर्थ होते हैं। यहाँ यद्यपि अनादि सिप्यादृष्टि जीव दर्शनमोहनीयको उपहामना किस प्रकार करते हैं यह प्रमुखतासे बतळाया जा रहा है, पर इससे सादि मिथ्यादृष्टि जीवोंके दर्शनमोहनीयकी उपहामाना किस प्रकारसे होती है इसका मी जान हो जाता है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

६ १२१. सगर्म ।

- अधापवत्तकरणे द्विदिखंडयं वा अणुभागखंडयं वा गुणसेढी वा गुणसंकमो वा णत्थि, केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुक्मिदि ।
- § १२२. किं कारणसेत्य द्विदिखंडयधादादीणमभावो चे १ ण, अधायवत्तविसोहीणं तद्दाविद्दसत्तीए असंभवादो । तम्हा केवलमेसो पिडसमयमणंतगुणाए विसोहीए विद्यु-जन्नादि, ण पुण द्विदिखंडयादिकज्जकरणक्समो ति सिद्धं ।
- अप्पसत्थकम्मंसे जे बंधइ ते दुटाणिये अणंतगुणहीणे च, पसत्थ-कम्मंसे जे बंधइ ते च चउटाणिए अणंतगुणे च समये समये ।
- ५ १२२. जइ वि ऐसी द्विदिखंडयघादादिकज्जविसेसं ण कुणइ तो वि ण एदस्स पडिसमयमणतगुणविसोदिपरिणामो णिष्फलो, समयं पडि अप्यसत्थ-पसत्थपयडीण-

### ६ १२१ यह सूत्र सुगम है।

- \* अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकधात, अलुभागकाण्डकधात, गुणश्रेणि और गुणसंकम नहीं होता । केवल वह प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता जाता है ।
- § १२२ **श्रंका** इस करणमें स्थितिकाण्डकघात आदिका अभाव होनेका क्या कारण हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अधःश्रव त्तकरणमें प्राप्त होनेवाळी विशुद्धियोमें उसप्रकारकी शक्तिका अभाव है, इसिक्ये वह केवल प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध हांता जाता है। परन्तु वह काण्डकषात आदि कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता वह सिद्ध हुआ।

विश्वेषार्थ अधःअष्ट्रसकरणके प्रत्येक समयके परिणामोमें नाना जीवोंकी अपेक्षा तो यद्यासम्भव पदस्थान पतित बृद्धिस्वरूप विशुद्धि वन जाती है, परन्तु प्रथम समयके विवक्षित परिणामसे दूसरे समयका विवक्षित परिणाम नियमसे अनन्तगुणी विशुद्धिसे युक्त होता है यह सब पहले प्रथमादि समयोमें प्राप्त होनेवाली विशुद्धियोंके अल्पबहुत्वके कथनके प्रसंगसे बतला ही आये हैं। फिर भी इन परिणामोंमें स्थितिकाण्डकघात आदिरूप कार्य करनेकी सामध्ये नही पाई जाती यह उक्त कथनक वात्यये हैं।

- \* यह जीव जिन अप्रशस्त कर्मांशोंको बाँधता है उन्हें समय समयमें द्विस्थानीय अनन्तगुणी हीन अनुभाग शक्तिसे युक्त बाँधता है। तथा जिन प्रशस्त कर्मांशोंको बाँधता है उन्हें समय समयमें चतुःस्थानीय अनन्तगुणी अनुभागशक्तिसे युक्त बाँधता है।
- § १२३. यद्यपि यह जीव स्थितिकाण्डकचात आदि कार्यविशेषको नहीं करता है तो भी इसका प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिस्वरूप होनेवाळा परिणाम निष्फळ नहीं है, क्योंकि

मणुमागवंधोसरणतदुक्कस्तीकरणलक्खणफलविसेसोवलंभादो चि वृत्तं होह ।

- इिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णं द्विदिबंधं पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभाग-हीणं बंधित ।
- § १२४. एतर्कः भवति—अधापवत्तकरणपटमसमए चेव तदणंतरहेद्विससमयद्विदि-बंधादो तप्पाओग्गांतोकोडाकोडिपमाणादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिमागेण परिहीणमण्ण-द्विदिवंधमाटवेइ । पुणो एदं द्विदिवंधमंतोम्ब्रहृत्तकालमगद्विदमरूवेण वंधमाणो तव्बंधगद्वा परिखिज्जदे, तत्तो अण्णं द्विदिवंधं पलिदोवमस्स संखेज्जदिमागेण परिहीणमाटविय तं पि अंतोम्बर्हृत्तकालमगद्विदसरूवेण वंधइ । एवमेदेण कमेण पुण्णे पुण्णे द्विदिवंधे अण्णं द्विदिवंधं पलिदोवमस्स संखेज्जदिमागेण परिहीणं काद्ग्ण बंधमाणो सगद्वाए संखेज्ज-सहस्समेत्ताणि द्विदिवंधोसरणाणि करेदि लि ।

उससे अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागवन्यापसरण लक्षण और प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग-वन्यका उन्क्रष्टीकरणलक्षण फलविशेष पाया जाता है यह उक्त कथनका तासर्य है।

विश्वेषार्थ — इस जीवके पहले नरकादि किस गितमें किन प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह बतला आये है। यहाँ यह बतलाया है कि जिस गितसन्वन्धी इस अवस्थामें जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभगवन्ध दिस्यानीय होकर भी प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा होन होता जाता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध चतुः-स्थानीय हाकर भी श्रत्येक समयमें अनन्तगुणी चृद्धिरूप होता जाता है।

- \* एक-एक स्थितिबन्धके पूर्ण पूर्ण होनेपर पन्योपमके संख्यातर्वे भागसे हीन अन्य-अन्य स्थितिबन्धको बाँधनेके लिये आरम्भ करता है।
- § १२४ उक्त कथनका यह तात्पर्य है कि अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें हो टससे अनन्तर पूर्व अधस्तन समयमें होनेवाले तत्प्रायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्धसे पत्योपमका संख्यातवां भाग हीन अन्य स्थितिबन्धको आरम्भ करता है। पुनः इस स्थितिबन्धको अलस्पुँहतं कालतक अवस्थितहरूपसे बाँधनेवालेके उसका बन्धकाल श्रीण हो जाता है। पुनः उससे पत्थोपमका संख्यातवां भागप्रमाण न्यून अन्य स्थितिबन्धका आरम्भकर उसे भी अन्तर्मुहुतंकालतक अवस्थितहरूपसे बाँधता है। इसप्रकार इस क्रमसे स्थितिबन्धक पुनः पुनः पुनः पुनः त्रिपर पत्थोपमका संख्यातवां भागप्रमाण होन अन्य स्थितिबन्धको प्रारम्भकर बन्ध करता हुआ उक्त जीव अधःप्रवृत्तकरूण कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण करता हुआ उक्त जीव अधःप्रवृत्तकरूण कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण करता हुआ उक्त जीव अधःप्रवृत्तकरण कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण करता हुआ उक्त जीव अधःप्रवृत्तकरण कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण करता हुआ उक्त जीव अधःप्रवृत्तकरण कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण करता है।

विश्वेषार्थ — अधामहत्तकरणका जो अन्तर्गुहुर्त काळ है उसके एक स्थितिबन्धापसरणके काळप्रमाण संख्यात हजार खण्ड करे। उनमेंसे प्रत्येक खंडका प्रमाण भी अन्तर्गुहुर्त होता है। इसफ्रार अधामहत्त्वकरणके काळके जिवने खण्ड हुए, उतने उस काळमें स्थितिबन्धापसरण होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक स्थितिबन्धा प्रमाण स्थित होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक स्थितिबन्धा प्रमाण स्थित क्या होते हैं। उसके स्थावन स्यावन स्थावन स्यावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्था

- ६१२५. एवमधापवत्तकरणे वावारविसेसं परूविय संपहि तमुल्छीघयूणापुट्यकरण-विसोहीर परिणदस्स पढमसमयप्पहुढि वावारविसेसपदुप्पायणहुमुवरिमसुत्तवधंधमाह—
- अपुन्वकरणपढमसमये द्विविखंडयं जहण्णगं पित्तदोवमस्स संखेजजिदभागो, उक्कस्सगं सागरोवमपुधत्तं ।
- ५ १२६. अणंतरपरुविदेण विधिणा अधापवत्तकरणद् वोळाविय पुणो अपुच्चकरणं पविद्वस्स पढमसमय चेव द्विदि-अणुभागखंडयधादा दो वि कादुमाढता, अपुच्चकरण-विसोहियरिणामस्स तदुभयधादिणवंधणत्तादो । तत्थ ताव पढमिद्विदिखंडयभेत्तवियप्पमाही अत्थि जहण्णुकस्सतिविप्पसंभवो ति एवंविद्वाए पुच्छाए णिरारेगीकरणद्विमदं सुत्तमोहण्णं । तं जहा—जहण्णेण ताव पिळदोवमस्स संखेज्जदिभागायामं द्विदिखंडय-मागाएदि, दंसणमोहोनसामगपाभेग्गसच्चजहण्णतोकोडाकोचिर्मतिद्विदंत्वक्यमणा-विष्णत्तिक्रतादे । उक्कस्सेण पुणायस्मित तदुवलंभादो । उक्कस्सेण पुणायस्मित तदुवलंभादो । उक्कस्सेण पुणायस्मित तदुवलंभादो । उक्कस्सेण पुणायस्म प्रहासिदं अपुण्यस्य पुण्यन्यस्य प्राप्तिकस्य अपुण्यकरणं पिवृद्धस्त प्रतमाविप्य समाणेसु समाणेसु समाणेसु समाणेसु समाणेसु समाणेसु समाणेसु समाणेसु समेणेसु समेलेसु समेणेसु समेलेसु समेलेसु समेलेसु समेलेसु समेलेसु समेलेसु समेणेसु समेलेसु समेणेसु समेलेसु समेल

समाधान--ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार अवस्थाके योग्य अध-

<sup>§</sup> १२५. इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणमे व्यापारिवशेषका कथनकर अव उसको उल्लंघनकर अपूर्वकरणकी बिशुद्धिरूपसे परिणत हुए जोवके प्रथम समयसे लेकर व्यापारिवशेषका
कथन करनेके लिये आगोके सुत्रप्रवत्यको कहते हैं

—

अधुर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पन्योपमका सख्यातवाँ मागप्रमाण होता है और उत्क्रष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमुष्यक्त्वप्रमाण होता है।

<sup>\$</sup> १२६ अनन्तर पूर्व कही गई विधिसे अधानमुक्तकरणके कालको विताकर अपूर्वकरणमें प्रविष्ठ हुआ जीव प्रथम समयमें हो स्थितिकाण्डकवात और अनुभागकाण्डकवात
हन दोनोंके करनेके लिये आरम्भ करता है, क्योंकि अपूर्वकरणके विशुद्धिसे गुरू परिणाममें
इन दोनोंके चात करनेकी हितुता है। वहाँ प्रथम स्थितिकाण्डक प्रमाण ही एक प्रकार है या
उसमें जयन्य और उत्कृष्ट भेद भी सन्भव है ऐसी आर्शका होनेपर निःशंक करनेके लिये यह
सूत्र आया है। यथा—जयन्यकरासे तो पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण आयामवाले
स्थितिकाण्डकको महण करता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी उपशामनाके योग्य सबसे जयन्य
अन्ताकांझोजामाण स्थितिकालकमेंके साथ आये हुए जीवमें स्थितिकाण्डकका आयाम उक्त
प्रमाण पाया जाता है। परन्तु उत्कृष्टक्रपसे सागरोपमध्यक्तवप्रमाण आयामवाले प्रथम
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जयन्य स्थितिकाण्डकको स्थास्य।
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जयन्य स्थितिसालकमेंसे संख्यातगुणे
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके अथम समयमें उसकी उपलब्धि

शंका—दोनों जीवोंके ही विशुद्धिरूप परिणामोंके समान होनेपर घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मोंमें इस प्रकारकी विसदृशता होती है इसका क्या कारण दै ?

पाओग्गाणं हेट्टिमविसोहीणं सन्वेसु समाणते णियमाणुवलंभादो ।

- - # हिविबंघो अपुन्वो ।
- ५ १२८. अधापवत्तकाणचित्तमसमयद्विदिवधादो अपुच्चो अपणो द्विदिवंधो पिल्दो-वमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो एण्हिमाढचो चि भणिदं होइ । संपहि एस्थेवापुच्चकरण-पढमसमण अणुभागखंडयं पि घादेदुमाढचेइ । तं पुण केसि कम्माणं कि पमाणं वा होइ चि जाणावणद्रम्लचः पबंधमाइ—
  - \* अणुभागखंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा।
- § १२९. अणुमागकंडयमप्यसत्थाणं चेव कम्माणं होइ पसत्थकम्माणं विसोहीए अणुभागवर्हि मोत्तृण तम्बादाणुववत्तीदो । तस्स पमाणं तक्कालमाविविद्वाणाणुमाग-संतकम्मस्साणंता भागा, अणुभागखंडयस्स करणपरिणामेहिं चादिउजमाणस्स सेसवियप्या-

स्तन विशृद्धियाँ सभी जीवोंमें समान होती है ऐसा कोई नियम नहीं है।

विशेषार्थ — यहाँपर अपूर्वकरणमें प्राप्त बिशुद्धियोंसे पूर्वकी सभी विशुद्धियोंको संसार अवस्थाक योग्य कहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके जो अधःप्रवृत्तकरणमम्बन्धी विशुद्धि होती है वह भी समार अवस्थाके योग्य है। किन्तु इसका केवळ इतना ही अर्थ है कि जातिकी अपेक्षा जिस लक्षणवाले परिणाम अधःप्रवृत्तकरणमें होते है उस लक्षणवाले परिणाम अन्य संसारी जीवोंके भी हो सकते है। इसलिए उनके तारतम्बसे कर्मकी स्थितियोंमें भी विभिन्नता बनो रहती है और इसी कारण अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डक अनेक प्रकारको स्थितियोंबाले बन जाते है।

- - स्थितिबन्ध अपूर्व होता है।
- ६ १२८ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके स्थितिबन्धसे पत्योपमका संख्यातवां भाग होन अपूर्व अर्थात् अन्य स्थितिबन्धको यहाँ आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्यवें है। अब यही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकका भी घात करनेके छिये आरम्भ करता है। वह किन कमौंका होता है और उसका क्या प्रमाण है इस बातका ज्ञान करानेके छिये आरोके प्रवन्धको कहते हैं—
  - अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मोंका अनन्त बहुमागप्रमाण होता है।

संभवादो । संपहि एदस्स अपुत्र्वकरणपढमाणुभागकंडयस्स माहप्पजाणावणहृमुत्तर-पबंधसाह----

- \* तस्स परेसगुणहाणिद्वाणंतरफद्वयाणि धोवाणि ।
- § १३० तस्से चि वृत्ते अहियारवसेण अणभागस्स गृहणं कायञ्चं, तदो अण-भागविसयएगपदेसगुणहाणिद्राणंतरस्स अन्भंतरे जाणि फह्याणि ताणि अभवसिद्धिए-हिंतो अणंतगुणाणि सिद्धाणमणंतभागमेत्ताणि होदण उवरि वृच्चमाणपदावैक्खाए थोवाणि ति वृत्तं होह।
  - \* अइच्छावणाफदयाणि अणंतगुणाणि।
- § १३१. उवरिमअणुभागफद्दयाणि ओकड्रेमाणो जत्तियाणि अणुभागफद्दयाणि जहण्णेणाइच्छाविय हेट्टिमफद्दयसूर्वेणोकड्रइ ताणि जहण्णाइच्छावणाविसयाणि अणंत-गुणाणि त्ति जह वत्तं होड । किं कारणमेदेसिमणंतगुणतं जादमिदि चे १ ण. जहण्णा-इच्छावणव्भंतरे अणताणं पडेसगणहाणिद्राणंतराणमन्थित्तोवएसाढो ।
  - \* णिक्वेवफदयाणि अणंतग्रणाणि ।
- § १३२ एव भणिदे कंडयस्स हेद्रा जहण्णाहच्छावणमेत्तफहयाणि मोत्तण सेस-हेहिमसव्वफदयाणं गहणं कायव्वं। एदाणि जहण्णाइच्छावणाफदएहिंतो अणंतगुणाणि त्ति भणिदं होह ।

परिणामोंके द्वारा घाते जानेवाले अणुभागकाण्डकके शेष विकल्पोंका होना असम्भव है। अब इस अपूर्व करणके प्रथम अनुभागकाण्डककी दीर्घताका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है—

उसके एक प्रदेशगणहानिस्थानान्तरके स्पर्धक सबसे स्तोक हैं।

६ १३० सत्रमे 'तम्स' ऐसा कहनेपर अधिकारवश अनुभागका ग्रहण करना चाहिए, अतः अनुभागविषयक एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर जो स्पर्धक है वे अभव्यासे अनन्तराणे और सिद्धांके अनन्तवे भागप्रमाण होकर आगे कहे जानेवाले पदोंका अपेक्षा स्तोक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

अतस्थापनारूप स्पर्धक अनन्तगुणे हैं।

§ १३१. उपरिम अनुभागसम्बन्धी स्पर्धकोंका अपकर्षण करते हुए जितने अनुभागस्पर्धकोंको जघनसम्बन्ध अतिस्थापितकर उनसे नीचेक स्पर्धकरूपसे अपकर्षित करता है वे जघन्य अतिस्थापनाविषयक स्पर्धक एक प्रदेशगणहानिस्थानान्तरके स्पर्धकोंसे अनन्तराणे होते हैं यह पर्वोक्त कथनका तात्पर्य है।

गंका--ये अनन्तगुणे किस कारणसे हो जाते हैं ?

ममाधान--नहीं, क्योंकि जघन्य अविस्थापनाके भीतर अनन्त प्रदेशगणहानिस्थाना-न्तरोंके अस्तित्वका उपदेश पाया जाता है।

अन्तर्स निक्षेपसम्बन्धी स्पर्धक अनन्तगणे होते हैं ।

§ १३२. ऐसा कहनेपर अनुभागकाण्डकके नांचे जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्धकोंको

# अगगइदफड्याणि अणंतगुणाणि ।

§ १३४. एवमपुव्यकरणपढमसमए द्विदि-अणुभागखंडयतव्यंधोसरणाणमक्रमेण

होहकर नीचके रोप सब स्पर्धकांका प्रहण करना चाहिए। ये जघन्य अतिस्थापनासम्बन्धी स्पर्धकांसे अनन्तराण होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

\* उनसे काण्डकरूपसे ग्रहण किये गये स्पर्धक अनन्तगुणे होते हैं।

§ १३३ अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान दर्शनमोहका उपशम करने-वाळे उमा जीवके काण्डकस्वरूपसे जा स्थयक प्रहण किये गये वे पूर्वोक्त निक्षेत्रसम्बन्धो स्थिकांसे अनन्तराण होते है क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें दिस्थानीय अनुमागसत्कर्म-के अनन्तय भागको छांडकर शेष अनन्त बहुभागको काण्डकरूपसे ग्रहण किया है।

विशेषार्थ--यहाँ अपूर्व करणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकका प्रमाण कितना है तथा किन कर्मोंका अनुभागकाण्डक घात होता है यह सब स्पष्ट किया गया है। यह तो अपूर्व-करणके लक्षणको स्पष्ट करते हुए ही बतला आये है कि इस करणमें नाना जीवाकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होकर भी प्रत्येक समयक वे परिणाम अपूर्व-अपूर्व ही होते है और यह भी पहले बतला आये है कि करण परिणाम माड़नेके अन्तर्महुर्त पूर्व ही अप्रशस्त कर्मोंका अनुमाग द्विस्थानीय हो जाता है तथा उन परिणामोंको निमित्तकर प्रशस्त कर्मोंका अनुभाग चनुःस्थानीय हो जाता है। अब यहाँ यह बतलाया गया है कि अपूर्व करणके प्रारम्भ होनेके पहले समयमें ही अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका काण्डकचात होने लगता है। किन्तु प्रशस्त प्रकृतियों में ऐसा नहीं होता, किन्तु वहाँ प्राप्त हुई विशृद्धिके कारण उनके अनुभागमें उत्तरोत्तर बृद्धि होने लगती है। अब यह देखना है कि यहाँ एक अनुभाग-काण्डकका क्या प्रमाण है ? इसी तथ्यको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ अनुभागविषयक एक गण-हानि, अतिस्थापना, निक्षेप और अणुभागकाण्डक इन चारोंके आश्रयसे अल्पबहत्वका निर्देश किया गया है। अनुभागविषयक एक गुणहानिमें अभन्योसे अनन्तगुण और सिद्धोंके अनन्तर्वे भागप्रमाण स्पर्धक होते हैं। उनसे अतिस्थापनासन्वत्थी स्पर्धक अनन्तगुणे होते हैं। ऊपरके जिन अनुभागस्पर्धकोंका अपकर्षण होता है उनसे नीचेके और निक्षपसम्बन्धी स्पर्धकोंसे ऊपरके जिन वीचके स्पर्धकोंमें निश्लेप नहीं होता उनकी अतिस्थापना सज्जा है। इन अतिस्थापना सम्बन्धी स्पर्धकोंसे नीचेके सब स्पर्धकोंकी निश्चेप संज्ञा है। ये अतिस्थापनासम्बन्धी स्पर्धकोंसे अनन्तगुणे होते हैं। तथा अतिस्थापनासे ऊपरके जिन म्पर्धकॉका अपकर्पण होता है वे काण्डकगत स्पर्धक कहलाते हैं। वे निश्लेपसम्बन्धी स्पर्धकोंसे भी अनन्तग्ण होते हैं। इस अल्पबहुत्वसे स्पष्ट है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मोंका जो अनुभागकाण्डक उत्कीरणके लिये महण किया जाता है उसका प्रमाण अनन्त बहुभागस्वरूप होता है।

६ १३४ इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकचान अनुभागकाण्डकचात

पारं मं परूविय संपिंह एत्थेवाउगवजाणं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेवो वि आढत्तो त्ति जाणावणदमसरसस्मो:००ं---

- # अपुन्वकरणस्स चेव पढमसमए आउगवजाणं कम्माणं गुणसेढि-णिक्खेवो अणियद्भिअद्धादो अपुरुवकरणद्धादो च विसेसाहिओ ।
- ६ १३५. तम्मि चेवापुव्वकरणस्स पढमसमए आउगवजाणं गुणसेटिणिकसेवो वि आढत्तो ति मणिदं होह । किमद्वमाउगस्स गुणसेढिणिक्खेवो णत्थि ति चे ? ण, सहावदो चेव । तत्थ गुणसेढिणिक्खेवपद्वत्तीए असंभवादो । सो वृण**े गुणसे**ढिणिक्खेवो केत्तिओ होह त्ति पुच्छाए अणियद्विकरणद्वादो अपुच्यकरणद्वादो च विसेसाहियो त्ति णिहिद्रं । एत्थतण अपुर्वाणि यद्धिकरणद्वाणं सम्रुदिदाणं पमाणमतोम्रुहुत्तमेत्तं होइ । तत्तो विसेसाहिओ एदस्स गुणसेढिणिक्सेवस्सायामो ति वृत्तं होह। केत्तियमेत्तो विसेसो ? अणियद्भिअद्वाए संखेज्जदिभागमेत्तो ? क्रदो एदं परिच्छिज्जदे ? उवरि भण्णमाणअप्पाबहअसत्तादो ।

स्थितिबन्धापसरण और अनुभागबन्धापसरणका युगपन प्रारम्भकर अब यहीपर आयुकर्मके अतिरिक्त कर्मीका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सत्र अवतीर्ण हुआ है—

- \* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही आयुक्तमें अतिरिक्त श्रेप कर्मोंका गुणश्रेणि-निक्षेप होता है जो अनिवृत्तिकरणके कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक होता है।
- 🖇 १३५. वह जीव अपूर्वकरणके उसी प्रथम समयमें आयुकर्मके अतिरिक्त रोष कर्मोंका गणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ कर देता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

sian-आयुकर्मका गुणश्रेणिनिक्षेप किसलिये नहीं करता है ?

ममाधान---नहीं, इसका गुणश्रेणिनिक्षेप स्वभावसे ही नहीं करता है, क्योंकि आय-

कर्ममें गणश्रेणिनिक्षेपकी प्रवृत्ति असम्भव है।

परन्तु उस गुणश्रेणिनिक्षेपका प्रमाण कितना है ऐसी पृच्छा होनेपर वह अनिवृत्तिकरण-के का छसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है। यहाँ अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरणके समुद्ति कालका प्रमाण अन्तर्महर्त है। उससे विशेष अधिक इस गुणश्रेणिनिश्चेपका आयाम है यह उक्त कथनका ताल्वर्ध है।

गंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अतिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान---- ऊपर कद्दे जानेवाछे अल्पबहुत्वविषयक सूत्रसे जाना जाता है।

१. ता॰ प्रती- च इति पाठ. ।

5 १३६. संपिद्द एत्य गुणसेिटिविण्णासकमो वृषदे । त वहा—अपुष्वकरणपटमसमए दिवङ्गगुणहाणिमेत्तसयपवद्धे ओकड्डक्डणमागहारेण खंडेयुण तत्वेयखंडमेत्रद्वमोकड्डिय तत्थासंखेज्जलोगपिडिमागियं दब्बसुद्यावलियनमंतरे गोवुच्छायारेण णिलिचिय
पुणो सेसवङ्गगायद्वसुद्दयावलियवाहिरे णिक्खिवमाणो उदयाविल्पवाहिराणंतरिद्दिरीए
असंखेज्जगुणाए सेटीए णिलिचिद्द । तत्तो उविस्मिद्धिरीए असंखेजगुणो देदि । एतससंखेजगुणाए सेटीए णिलिचिद्द जाव अपुच्वाणियिङ्करणद्धाहितो विसेसाहियगुणसेटिसीसयं ति । पुणो उविस्माणंतरिद्धिरीए असंखेजगुणहीणं देदि । तत्तो परं विसेसाईणं
णिक्खिवदि जाव चरिमाद्विदमिष्ठच्छावणाविलयमेत्तेण अपन्तो ति । एवमपुच्वकरण
विदियादिसमएस वि गुणसेटिणिक्खेवकमो परुवेयव्वो। णविर गलिदसेसायामेण

§ १२६, अब यहाँपर गुणब्रेणिको रचनाके क्रमको बतलाते हैं। यथा—बपूर्वकरणके प्रथम समयमें ढेंद्र गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्गोको अपकर्षण-उन्हम्पण मागहारसे आजितकर वहाँ लक्क्षरूपम प्राप्त एक खण्डप्रमाण द्रव्यका अपकर्षण-उन्हम्पण संस्वयात लोकका भाग देनेपर जो एक आग इत्यका उत्यव हिण्य के मीतर गोपुच्छाकाररूपसे निक्षमकर पुन-देनेपर जो एक भाग इत्यको उदयाविक बाहर निक्षम करता हुआ उदयाविक वाहर अन-नत स्थितिमें असंख्यात समयप्रवद्धमाण द्रव्यको निक्षिप्त करता है। तथा उत्सव उपरिम्म करता है। तथा उत्सव उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुण द्रव्यको देता है। इसप्रकार अपूर्वकरण और अनिवृक्तरूपके कालसे विद्योग अपिक गुणबंगित्रीपके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर असंख्यातगुण होन द्रव्य देता है। उसके बाद अतिस्थापनाविक प्राप्त करता है। पुत्र- गुणबंगित्रीपके उपरिम अननतर स्थितिमें असंख्यातगुण होन द्रव्य देता है। उसके बाद अतिस्थापनाविकके प्राप्त न होता हुआ उससे पूर्वके अन्तिम स्थितिक कससे विशेष होन द्रव्यका निक्षेप करता है। इस्रोप्ता अपूर्वकरणके द्वितीयादि समयोगें भी गुणबंगिक होन द्वयका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि गळित होनेसे जो काळ होप रहे उसके आयामके अनुसार निक्षप्त करता है।

पित्रोवार्थ — गुणश्रीणका स्वरूप निर्देश हम पहळे कर आये हैं। यहाँ गुणश्रीणप्रमाण नियेकोंसे अपकर्षित इच्यका निश्चेष किस प्रकार होता है इसका कम बतलाया गया है। यहाँ आयुक्तपंक्षो छोड़कर रोप कर्मोंकी जिन प्रकृतियाँका वत्त्रमालें बद्ध होता है उनकी बदय समयसे छेकर गुणश्रीण रचना होती है और जिन कमंप्रकृतियाँका वदय नहीं होता है उनकी उदय समयसे छेकर गुणश्रीण रचना होती है। ऐसा होते हुए भी गुणश्रीण रचनाका प्रमाण अवस्थित होनेसे उसमें प्रत्येक समयमें एक-एक समयको हानि होती जातो है, क्यों कि अपूर्वकरणके प्रयम समयसे गुणश्रीणरचना के प्रारम्भ होनेपर जैसे-जैसे एक-एक समय काति होता जाता है, उत्पर गुणश्रीण अपना अवस्था में पटना लातो है, क्यों कि अपूर्वकरणके प्रयम समयसे गुणश्रीणरचना के प्रतम्भ समय अवित होता जाता है, उत्पर गुणश्रीण आयाम मो पटना जाता है, उत्पर गुणश्रीण सीप इंद्र नहीं होती। इसक्वियं इसकी अवस्थित गुणश्रीण संह्रा है। गुणश्रीणरचना के कालमें अपकर्षित द्रव्यका निश्चेप कि व्यावाकिसे उत्पर प्रमाणश्री समझ ना चाहिए कि उदयाविक्से उत्पर प्रमाणश्री होता है। इस सम सह है कि वदयाविक्से स्वयक्त समझ ना चाहिए कि उदयाविक्से उत्पर प्रथम स्मित्र के काल स्वित समझ ना चाहिए कि उपवाविक्से उत्पर प्रथम स्थानिक एक समय क्षाविक्ष स्वयह स्थितियाँ इस्वयह स्थितियाँ इस्वयह स्थानिक्से एक समय क्षाविक्ष कर्म स्थानिकी अपकर्षित इस्वयह। एक समय क्षाविक्ष एक समय क्षाविक्ष एक समय स्थानिक एक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्था स्थितियाँ उपवाविक्से एक समय क्षाविक्ष एक समय क्षाविक्ष एक समय क्षाविक्ष एक समय क्षाविक्ष हम्म अपनिक प्रकृतियाँ उपवाविक्से एक समय क्षाविक्ष एक समय क्षाविक्ष स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक एक समय क्षाविक्ष कर समय स्थानिक समय स्थानिक स्

- ६ १३७. संपिं अपूब्यकरणपढमसमए ज्ञगवमाढत्ताणं ठिदि-अणुभागखंडय-द्विदि-बंधाणं परिसमत्ती किमक्रमेण होत. आहो क्रमेणे ति आसंकाए णिपणयविहाणदमिदमाह—
  - # तम्हि द्वित्वंडयद्धा ठिदिवंधगद्धा च तुल्ला।
- § १३८. अपुन्वकरणे पढमद्रिदिखंडयद्धा पढमद्रिदिबंधगद्धा च अंतोस्रहुत्तमेत्ती **होद्ण** अण्णोण्णेण तन्ला भवदि । एवं विदियादिद्विदिखंडय-द्विदिबधद्वाणमण्णोण्णं समाणत्तं वसञ्बं । णवरि पढमद्रिदिखंडयत्ब्बंधगद्धाहितो विदियादीणं जहाकमं विसेसहीणसमव-गंतच्वं । सुत्तेणाणवहद्रं कथमेदमवगम्मदि ति णासंकणिज्ञं, उवरिमअप्पाबहुअसत्तवलेण तिष्णणणयादो । तदो दिदिखंडय-दिदिबंधाणं पारंभो पञ्चवसाण च जगव होदि सि सुत्तस्स भावत्थो । संपिह ठिदिखंडयद्वाए संखेजदिभागमेत्ती चेव अणभागखंडय-

त्रिभागमें उदय समयसे लेकर निक्षेप होता है तथा एक समयकम उदयावलिका दो त्रिभाग अतिस्थापनारूप रहता है। इससे उपरिम द्वितीय स्थितिके कर्मपंजका अपकर्षण होनेपर निक्षेपका प्रमाण वही रहता है. मात्र अतिस्थापनामें एक समयकी बुद्धि हो जाती है। पनः इससे उपरिम तृतीय स्थितिके कर्मपुंजका अपकर्षण होनेपर निश्लेप तो वही रहता है, मात्र अतिस्थापनामें एक समयकी और वृद्धि हो जाती है। इसप्रकार उत्तरोत्तर अतिस्थापनाके एक आविलिप्रमाण होनेतक उसमें बुद्धि होती जाती है. निक्षेपका प्रमाण वही रहता है। पनः इससे ऊपर सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलियमाण ही रहती है. मात्र निक्षेपमें प्रति समय बद्धि होती जाती है। यहाँ जघन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय कम एक आवलिका एक समय अधिक त्रिभागप्रमाण है और उत्क्रष्ट निक्षेपका प्रमाण एक समय अधिक दो आविल कम यहाँ गणश्रेणि रचनाके कालके प्रत्येक समयमें प्राप्त कर्मस्थितिप्रमाण है।

§ १३७ अब अपूर्वकरणके प्रथम समयमें युगपत प्राप्त हुए स्थितिकाण्डक, अनुभाग-काण्डक और स्थितिबन्धकी परिसमाप्ति अक्रमसे अर्थात युगपत होती है या क्रमसे होती है पेसी आशंका होनेपर निर्णयका विधान करनेके लिये इस सत्रको कहते है-

# वहाँ स्थितिकाण्डकका काल और स्थितिबन्धका काल तन्य है।

§ १३८. अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल और प्रथम स्थितिबन्धका काल अन्तर्महर्त होकर परस्पर तुल्य होता है। इसीप्रकार द्वितीयादि स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धको काल परस्पर समान है ऐसा कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालसे और प्रथम स्थितिबन्धके कालसे दितीयादिको यथाक्रम विशेष हीन विशेष हीन जानना चाहिए।

शंका-सत्रमें इस विशेषताका उपदेश नहीं दिया है, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए. क्योंकि आगे कहे जानेवाले अल्प-बहुत्वके प्रतिपादक सूत्रोंके बलसे इस विशेषताका निर्णय होता है।

इसलिए स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धका प्रारम्भ और समाप्ति एकसाथ होती है यह इस सन्नका भावार्थ है। अब स्थितिकाण्डकचातके काळके संख्यातवे भागप्रमाण ही अनु- उक्कीरणद्वा होदि ति जाणावणद्वग्रुत्तरसुत्तावयारो-

- \* एकम्हि हिदिलंडए अश्वभागलंडयसहस्साणि घादेदि।
- 6 १ २९. कि कारणं ? इिदिखंड यउकीरणद्वादो अणुमागखंड यउकीरणद्वाए संखेजगुणहीणचादो । संपिंद एदस्सेवत्यस्स परिष्कुडीकरणहिममं परूवणं वचहस्सामो । वं जहा—एगाणुमागकंड यउकीरणकालेण एगिइदिखंड यउकीरणकालिमि मागे हिदे संखेजसहस्सेमचाणि रूवाणि आगच्छित । पुणो एदाणि विरक्षिय पटमिइदिखंड यउकीरणकालिमा भागे हिदे संखेजसहस्सेमचाणि रूवाणि आगच्छित । पुणो एदाणि विरक्षिय पटमिइदिखंड यउकीरणकालिपमाणं पावेद । पुणो एत्य एगस्व धरिदं विरक्षिय पुध हुवेयच्वं । संपिंद एवंविह पुधिवरलणाए पडमसम्पर्यम्म पिछ्दोवमस्स संखेजदिमागायामपटमिइदिखंड यस्स पटमफालिमाणायदृणणासेद । अणुमागखंड यस्स वि जहण्णकद्व प्यसु जासु । तस्से चेव पुधहृविद्वित्वररूणाए विदियसम्पर्यम्म तेणेव विधिणा टिदिखंड यिदियसम्पर्यम् तेणेव विधिणा टिदिखंड यविदियमपणिम तेणेव विधिणा टिदिखंड यविदियमपणिम तेणेव विधिणा टिदिखंड यविदियमणिण पुच्चतेणक्व विदियमपणिम तेणेव विधिणा टिदिखंड यविदियमणिण पुच्चतेणक्व विदियमपणिम तेणेव विधिणा पिदिसंड पित्र पटमाणिण पुच्चतेणक्व विदियमपणिम तेणेव विधिणा सिमाण्य । णविद्व पटमाणुमागखंड यं समप्पद । णविद पटमिइदिखंड यमि विधिणा सेमाविरिह्स संखेज समप्पद । स्वावा प्रस्के विधिणा सेमाविरिह्स संखेज-

भागकाण्डकका उत्कीरणकाल होता है इस वातका झान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

\* एक स्थितिकाण्डकमें हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात करता है।

ह १३०, वयों कि स्थितिकाण्डक उत्कीरणकालसे अनुमागकाण्डक । उत्कीरणकाल संख्यातगुणा होन होता है। अब इसा अर्थको सुरुष्ट करनेके लिये इस प्ररूपणाको बतलते हैं। यथा— एक अनुमागकाण्डककाल उत्कीरणकालका एक स्थितिकाण्डक के उत्कीरणकालमें भाग देनेपर संख्यात हजारमाणा संख्या प्राप्त होती हैं। पुनः इत्तका विराजनकर प्रथम स्थितिक एक अंक प्रति अत्वालक समान खंड करके प्रत्येक विराजनकर प्रथम स्थितिक अंक प्रति अनुमागकाण्डक उत्कीरणकालका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँपर एक अंक प्रति अनुमागकाण्डक उत्कीरणकालका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँपर एक अंक प्रति जो प्राप्त हुआ उत्सक्त प्रथम स्थापित करना चाहिए। अब इस-फ्रारका जो प्रथक विराजनक प्रथम स्थितिकाण्डक प्रथम समय समय प्रत्योपक संक्ष्यात मागम्य प्रमाण आयामावाल प्रथम स्थितिकाण्डक हो प्रथम समय प्रयापक समय प्रयापक समय प्रयापक विराजन वहाँ वा उत्तर हो। प्रथक स्थापित हुए उत्तर अन्तिक स्थापक समय प्रयापक स्थापक स्य

सहस्तरूरमेचाणुभागसंडएस् घादिदेस् तदो अपुरुवकरणपदमहिदिवंधो पदमहिदिखडयं संखेजसहस्त्तमेचाणमेत्थतणाणुभागसंडयाणं परिमाणखंडयं च एदाणि तिण्णि व जुगवं परिसमप्पति । एवं होदि चि कहु एकस्टि हिदिखंडए अणुभागसहस्साणि घादेदि चि सिद्धं । संपद्यि एदस्सेवस्थस्स ज्वसंडारस्रहेण परिष्क्रवीकरणहृद्वस्यस्यस्योहण्णे—

किविसंहरो समत्ते अणुभागसंहरं च हिविबंधगद्धा च समत्ताणि

भवंति ।

५ १४०. सुमसं चेदं, अणंतरादीदपवंचेणेव गयत्यत्तादो । संपिह एवंविहेसु हिदि-संडयसहस्सेसु पादेकमणुभागसंडयसहस्साविणाभावीसु गदेसु तदो अपुञ्चकरणढा समप्पदि चि पद्दप्पायणहुसुचरसुचं भणइ—

एवं ठिदिस्बंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्धा समत्ता

भवदि ।

संख्यातवाँ आग हो ज्यतीत हुआ है। पुनः इसी विधिसे होष विरव्जनोंके प्रति प्राप्त संख्यात हजार संख्याप्रमाण अनुभागकाण्डकोंका घात करनेपर उस समय अपूर्वकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिकम्प, प्रथम स्थितिकाण्डक और यहाँ सम्बन्धी संख्यात हजार अनुभागकाण्डकोंके परिमाणसे युक्त अनुभागकाण्डक ये तीनों ही एकसाथ समाप्त होते है। उसपकार होता है ऐसा करके एक स्थितिकाण्डकके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकोंको घात करता है यह सिद्ध हुआ। अब इसी उपसंहारद्वारा अर्थको सुरस्ष करतेके छिये आगोका सूत्र आया है—

, \* स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धकाल समाप्त

होते हैं।

\$ १४०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूर्व कहे गये अवन्यसे ही इसका ज्ञान हो जाता है। अब इस प्रकार जो अत्येक स्थितिकाण्डक इजारों अनुमागकाण्डकोंका अविनामाची है ऐसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर तब अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है इस बातका कथन करनेकेल्विये आगोक सुत्रकों कहते कहते हैं

# इस प्रकार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल

समाप्त होता है।

§ १४१. यह सूत्र शतायं है। इतनी बिरोवता है कि प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थिति काण्डक संख्यातवां भाग हीन है। इसप्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक पूर्व-पूर्व-के स्थितिकाण्डकसे आगे-आगोका स्थितिकाण्डक विशेष हीन आन्ता चाहिए।

विभोषार्थ — यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक आयुकर्मके

- अपुञ्चकरणस्य पदमसमए द्विदिसंतकम्मादो चिरमसमए द्विदिसंत-कम्मं संखेळगुणहीणं।

§ १४३. किं कारणं ? अपुज्यकरणपढमसमए पुज्यणिरुद्धं तोकोडाकोडिमेचसाग-

अतिरिक्त शेष कर्मोंकी स्थितिमें उत्तरोत्तर हानि किसप्रकार होती है, अप्रशस्त कर्मोंके द्विस्था-नीय अनुभागकी हानि भी किस विधिसे होती है और प्रत्येक स्थितिबन्धका काल कितना है इसका स्पष्टीकरण किया गया है। यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि गुणश्रेणिरचनाके समान ये तीनों हो कार्य अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ हो जाते हैं। इनमेंसे प्रत्येक स्थितिकाण्डकका उत्कीरण कोळ अन्तर्महर्त है। ऐसे हजारों स्थितिकाण्डक अपूर्वकरणके काळ-के भीतर होते हैं। अपर्वकरणके प्रथम समयमें जिल्ली स्थित होती है उसमेंसे पत्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण उपरितन स्थितिको प्रहणकर उसका फालिक्पसे प्रत्येक समयमें अपवर्तन करते हुए अन्तर्महर्त काछके भीतर उसका अभाव करना एक स्थितिकाण्डकघात है। जैसे लकडीके एक कुन्देके कुछ भागके बराबर लम्बे अनेक फलक चीर लिये जाते हैं उसी प्रकार पत्यो-पमके संख्यातचे भागप्रमाण स्थितिके तत्प्रमाण आयामवाखी बत्कीरणकालके जितने समय हों उतनी फालियाँ करके एक-एक समयमें उनका अपवर्तन करते हुए अन्तर्भ हुतके अन्तिम समय-में पूरी काण्डकप्रमाण स्थितिका अपवर्तन करना स्थितिकाण्डकघात है। पनः दसरे अन्तर्महर्त-में दूसरे स्थितिकाण्डकका उक्त विधिसे अपवर्तन करना दूसरा स्थितिकाण्डकघात है। इसी प्रकार अन्तिम समय तक हजारों स्थितिकाण्डकोंका अपवर्तनविधिसे घात होता है। यह तो स्थितिकाण्डकघातकी प्रक्रिया है। अनुभागकाण्डकघातकी प्रक्रिया भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि एक-एक स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमें हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं। इनमें से प्रत्येक अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल भी अन्तर्म हतप्रमाण है। इसी प्रकार स्थिति-बन्धापसरणके विषयमें भी समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एक स्थितिकाण्डकके उत्कीरणका जो काल है उतना ही एक स्थितिबन्धका काल है। अर्थात् इतने काल तक प्रति समय सदश स्थितिका बन्ध होता है। स्थितिकाण्डकके बदछते ही दूसरा स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। इस प्रकार अन्तर्सुहूर्त काळके भीतर जितने स्थितिकाण्डकचात होते हैं उतने ही स्थितिबन्धापसरण होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थितिकाण्डकोंके विषयमें विशेष खुलासा मुल्में किया ही है। अर्थात प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थितिकाण्डक विशेष होन होता है, दूसरे-से वीसरा, वीसरेसे चौथा इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डक तक पूर्व-पूर्व स्थितिकाण्डकसे आगे-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष हीन होता है।

- ९ १४२. अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें घात करतेसे शेष स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका निश्चच करतेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—
- अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगणा डीन है।
  - § १४३. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो पहलेकी अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम-

रोवमाणं संखेज्जे भागे अपुन्वकरणविसोहिणिवंधणद्विदिखंडयसहस्सेहिं घादिय संखेजदि-भागमेत्तस्सेव द्विदिसंतकम्मस्स परिसेसिदत्तादो । संपि अपुन्वकरणपढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयो ति ताव एटम्मि अंतरे घादिदासेससागरोवमाणमागमणमिच्छामो ति तेरासियं कार्ण जोइअदे । तं कथं ? तप्पाओग्गसंखेअरूवमेत्राणं ठिदिखंडयाणं जह एगं पलिटोवमं लब्भडतो एत्तो संखेज्जसहस्सकोडिगुणद्रिदिकंडएसु केत्तियाणि पलिदोवमाणि लहामो ति तेरासियं कादण द्विदिखंडयस्स द्विदिखंडयं सरिसमवणिय हेद्रिमसंखेज्जंरूदेहिं उवरिमसंसेज्जरूवाणि ओवेडिय लढेण पलिदोवमे गणिदे संसेज्जकोडाकोडिमेत्तपलिदो-वमाणि आगच्छंति द्विदिखंडयगुणगारमाहप्पादो । पणो एदाणि संखेज्जकोडाकोडिमेत्त-पिटरोयमाणि तेरासियकमेण सागरोवमपमाणेण कीरमाणाणि संखेजजकोडिमेत्तसारोवमाणि होंति चि । होंताणि वि पव्यणिरुद्धं तोकोडाकोडीए संखेज्जाभागमेत्ताणि - चि घेचव्याणि। अण्णहा अपव्यवरुणपुरुमसमयद्विदिसंतकस्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकस्मस्स संखेज्ज-गुणहीणत्ताणववत्तीदो । हिदिबधोसरणस्स वि एसो चैव अत्थो जोजेयन्वो ।

प्रमाण स्थिति है उसके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका अपूर्वकरणसम्बन्धी विश्द्धिनिमित्तक हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा घातकर उसके अन्तिम समयमें संख्यातव भागमान ही स्थिति-सत्कर्म शेष रहता है। अब अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक इस कालके भीतर जितने सागरोपसप्रमाण स्थितियोंका घात हुआ है उन सबको प्राप्त करना चाहते हैं इस-लिये त्रेगांडिक करके योजना करते हैं।

शंका-वह कैसे ?

ममाधान-तरप्रायोग्य संख्यात संख्याप्रमाण स्थितिकाण्डकोका यदि एक पत्योपम प्राप्त होता है तो इनसे सख्यात हजार कोटिगुणे स्थितिकाण्डकों में कितने पल्योपम प्राप्त होंगे इस प्रकार औराजिककर स्थितिकाण्डक स्थितिकाण्डकके सद्या है अतः उनका अपनयनकर तथा अधस्तान संख्यात संख्यास उपरिम संख्यात संख्याको भाजितकर जो लब्ध आवे उससे पत्यो-पमके गुणित करनेपर स्थितिकाण्डकसम्बन्धी गुणकारके माहात्म्यसे संख्यात कोडाकोडीप्रमाण पल्योपम प्राप्त होते हैं। पुनः इन संख्यात कोहाकोह्नीप्रमाण पल्योपमोंको त्रैराशिकविधिसे सागरोपमके प्रमाणसे करनेपर संख्यात कोटिप्रमाण सागरोपम होते हैं। इतने होते हुए भी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विवक्षित अन्तःकोड़ाकोड़ीके संख्यात बहुभागप्रमाण होते हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। अन्यथा अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा हीन नहीं बन सकता। स्थितिबन्धापसरणके विषयमें भी इसी अर्थकी योजना करनी चाहिए।

विज्ञेषार्थ-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विवक्षित कमोंका जितना स्थितिसत्त्व रहता है उसके अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणा हीन कैसे हो जाता है इसी बातको यहाँ त्रेराशिक विधिसे स्पष्ट किया गया है। कारण यह है कि चूर्णिसूत्रमें एक स्थितिकाण्डकका आयाम

१. ता. प्रतौ संखेज्जभागमेत्ताणि इति पाठ ।

- \* अणियदिस्स पडमसमए अण्णं द्विदिखंडयं अण्णो द्विदिबंघो अण्ण-मणासागखंडयं।
- ६ १४५. अणियद्विकरणपविद्वयदमसमए चैव अण्णमपुन्नकरणचिरमिद्विदिखांडयादो विसेसदीणाद्विदिखांडयातो विसेसदीणाद्विदिखांडयातो विदेशियादे । द्विदिबंधो वि पुन्तिन्नहादो ठिदिबंधादो पिळदोवमस्स संखेज्जदिभागदीणो तत्थेवादचो । अणुभागस्वंडयं पि घादिदसेसाणुभागस्साणतमाय-मेर्च तत्थेवागाइदं । गुणसेटिणिक्सेवो पुण पुन्तिवल्छो चैव गालिदसेसो पिडसमयम संखेजजगुणपदेसविण्णासविसेसिदो इवइ । सेसो वि विद्दी पुन्तुचो चेव दहन्त्र्यो चि एसो एदस्स स्रचस्स भावत्थो ।

पल्योपसके संस्थातवें सागप्रसाण है और अपूर्वकरणके कालमें ऐसे स्थितकाण्डक संस्थात हजार होते हैं सात्र इतना ही वतलाया गया है, इसलिए स्थितिकाण्डकों का प्रमाण कितना होता बाहिए ताकि उसके आधारसे अपूर्वकरणके कालमें घटनेवाणों विवक्षित स्थितिका प्रमाण प्राप्त किया जा सके। इसी तथ्यको स्पष्ट करते लिये यहाँ एक पत्योपसमें जितने स्थितिक प्रमाण प्राप्त किया जा सके। इसी तथ्यको स्थार करते लिये यहाँ एक पत्योपसमें जितने स्थितिक काण्डक हो उत्तसे संस्थात हजार कोटिगुणे कुल स्थितिकाण्डक होते है यह स्थीकारकर अपूर्वकरणके कालमें घटनेवाली विवक्षित स्थितिका प्रमाण नैराशिक विधिसे प्राप्तकर वह संस्थात कोटि सागरोपसप्रमाण वतलाया गया है। इससे यह बात स्थार हो जाती है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितना स्थितिसन्य होता है उसके अन्तमें वह संस्थातगुणा हीन हो जाता है। इससे पह बात स्थार हो जाती है कि अपूर्वकरणके अप्रमास समयमें जितना स्थितिसन्य होता है उसके अन्तमें वह संस्थातगुणा हीन हो जाता है।

- § १४४ इस प्रकार इतने ज्यापारविहोषके द्वारा अपूर्वकरणके काळको समाप्तकर उसके बाद अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके क्रियाविहोषका कथन करनेके छिये आगेके सूत्रको करने हैं—
- \* अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्य अनुसासकाण्डक होता है।
- ९ १४५ अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयसे ही अपूर्वकरणके अन्तिम स्थिति-काण्डकसे विशेष होन अन्य स्थितिकाण्डकका आरम्भ करता है। पूर्वके स्थितिवन्यसे पत्यो-प्रमके संस्थातवे भागप्रमाण होन स्थितिकन्य भी वहींपर आरम्भ करता है। तथा घात करनेसे शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागक्ति भी वहींपर प्रष्टण करता है। परन्तु गुणश्रीणिनक्षेप पूर्वका ही रहता है, जो अथस्तन स्थितियोंके गळनेपर जिवना शेष रहे बतना होता है तथा प्रतिसमय असंख्यातगुणे प्रदेशोंके विन्याससे विशेषताको ळिये हुए होता है। शेष विधि भी पूर्वोक्त ही जाननी चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है।

विश्लेषार्थ--यहाँ अनिवृत्तिकरणमें स्थितिकाण्डक आदिकी क्या व्यवस्था रहती है यह

१. ता० प्रती पुन्विल्लादो इति पाठः ।

- १४६. एवमेदीए परूवणाए बहुई ड्विदिलंडयसदस्सेई गदेई तदो कीरमाणकज्जविसेसपदुत्पायणद्वय्वनस्युत्तमाह—
- क्षं द्वित्वंडयसङ्स्सेहिं क्षणियद्विजद्धाए संबेज्जेसु मागेसु गदेसु
   कांतरं करेवि ।
- ६ १५७, एवमणंतरपर्ध्विदविद्दाणेण बहुर्हि द्विस्वंडयसहस्सेहि पादेकमणुभाग-स्वण्डयसहस्साविणामावीहि अणियड्डिअद्धाए संस्वेज्जे भागे गमिय तदद्वाए संस्वेज्ज-भागमेत्तावसेसे अंतरकरणमादवेदि नि भणिदं होइ। किमंतरकरणं णाम ? विविक्खय-कम्माणं हेट्टिमोवरिमद्विदीओ मोत्त्वण मज्ज्ञे अंतोद्वहुत्यमेत्त्रीणं हिद्दीणं परिणामविसेसेण जिसेगाणमभावीकरणमंतरकरणमिदि भण्णदे। संपिह एवं छक्खणमंतरकरणमादिवय पुणो केत्रियमेत्रेण कालेण केत्रियाओ द्विदीओ पेत्र् णंतरं करेदि, केत्रियमेत्रिं वा मिच्छ-गस्स पदमद्विदि परिसेसेदि नि एवंविहस्स अत्यविसेसस्स पद्वणद्वम्नरस्युनमोइण्णं—

स्पष्टरूपसे बतलाया गया है। बिशेष बात इतनी ही है कि दर्शनमोहनीयकी उपज्ञमना करने-बाले जोबके अवस्थित गुणश्रीणरचना न होकर गलिताबदीय गुणश्रीण रचना होती है। इसलिए अनिबृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर आगे भी गुणश्रीणिकन्यासके अन्तिम समय तक जो गुणश्रीणिका आयाम शेष रहता जाता है मात्र उतने प्रमाणमे ही प्रति समय असंख्यात गुणित प्रदेश किन्यासरूपसे उसकी रचना होती रहती है।

§ १४६. इसप्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके हो जानेपर उसके आगे किये जानेवाळे कार्यविशेषका कथन करनेके ळिथे आगेका सूत्र कहते हैं—

इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात वहु-भागके व्यतीत होनेपर अन्तर करता है।

§ १४७ इसप्रकार अनन्तरपूर्व कही गई विधिक अनुसार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक हजारों अनुमागकाण्डकींका अविनाभावी है ऐसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकींक ह्यारा अनिन्तुत्विकाण्यक कालक संख्यात वें भागश्रमाण श्रेष रहनेषर अनन्तरकरणका आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है।

# शंका - अन्तरकरण किसे कहते हैं ?

समाधान—विवक्षित कर्मोंको अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको होइकर मध्यकी अन्तर्गुहुर्तप्रमाण स्थितियोंके नियेकोंका परिणामविशेषके कारण अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं।

अब इसप्रकारके अक्षणबाले अन्तरकरणका आरम्भकर पुनः कितने कालकेद्वारा कितनी स्थितियोंको महणकर अन्तर करता है तथा मिण्यात्वकी प्रथम स्थितिको कितना शेष रहने देता है इसप्रकार इस अर्थावशेषका कथन करनेके लिये आगेका सुत्र खाया है—

- \* जा तम्हि द्विदिषंघगद्धा तत्तिएण कालेण झंतरं करेमाणो गुणसेहि-णिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेडजिदिभागं खडेदि ।
- १४ ८. एदेण सुत्तेण अंतरकरणं करेमाणस्स कालप्रमाणमंतरहमागाइदिदिशिणं प्रमाणावहारणं पढमिट्टिदिशित्तं च परूविदं होइ। तं जहा—अंतर करेमाणो केत्वियमेत्तेण कालेणंतरं करेदि ति पुंच्छिदे 'जा तम्हि हिदिबंधगद्धा तत्तिएण कालेण करेदि' ति णिहिट्टं। एदेण वयणेणेगसमएण दोहि तीहि वा समएहि एवं जाव सखेज्जासंखेजेहिं वा समएहि अंतरकरणसमती ण होइ। किंतु अंतोम्रुहुत्तेणेव होइ ति जाणाविदं।
- ९ १९९. संपिंह एदंण कालेणंतरं करेमाणो केत्तियमेत्तीओ द्विदीओ घेत्तूण केत्तियमेत्ति वा पदमिइदि ठिवय अंतरं करेदि ति पुच्छाए णिणणयं करिस्सामो । तं जडा—'गुणसेदिणिक्खेवस्स अग्गगादो' एत्य गुणसेदिणिक्खेवो ति वुत्ते जो अपुच्च-करणस्म पदमममण् अणियद्विकरणद्वाहितो विसेसाहियायामेण णिक्खितो गलिदसेस-सरूवेणेत्तियकालमागदो तस्स गडणं कायव्वं । तस्स अग्गगगिमिद भणिदे गुणसेदि-सीसयस्म गहणं कायव्वं। तस्स अग्गगगिमिद भणिदे गुणसेदि-सीसयस्म गहणं कायव्वं। तस्स अग्गगगिमिद भणिदे स्वयलस्म-गुणसेदिआयामस्स तकालं दीममाणस्स संखेज्जदिभागभृदो जो अणियद्विअद्वादो अच्छिदो गुणसेदि
- अ उम समय जितना स्थितिबन्धककाल है उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणिनिसेपके अत्राग्रसे अर्थात् गुणश्रेणिशीर्पसे लेकर ( नीचे ) गुणश्रेणि आयामके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकेतेंका खण्डन करता है।
- § १४८ इस सूत्रद्वारा अन्तरकरण करनेवाले जीवके कालका प्रमाण, अन्तर करनेके लिये ग्रहण की गई स्थितियाँके प्रमाणका अवधारण तथा प्रथम स्थितिकी दोर्घवा इन तीनका कथन किया गया है। यथा—अन्तर करनेवाला कितने कालके द्वारा अन्तर करनेवाल कितने कालके द्वारा अन्तर करता है ऐसी पुण्छा होनेपर 'जो उस समय स्थितिवन्धका काल है उतने कालके द्वारा करता है' यह निर्दिष्ट किया है। इस वचनसे यह जताया गया है कि एक समयद्वारा अथवा यो या तीन समयो-द्वारा इसकार संस्थात और असंस्थात समयो-द्वारा इसकार संस्थात और असंस्थात समयो-द्वारा अन्तरकरणविधि समाप्त नहीं होती है, किन्तु अन्तर्मुहुर्तकालके द्वारा हो यह विधि समाप्त होती है।
- १४९ अब इतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ मात्र कितनी स्थितियों को ग्रहण-कर तथा कितनी प्रथम स्थितिको स्थापितकर अन्तर करता है ऐसी पुण्डा होनेपर निर्णय करते हैं। यथा— गुणसेहिणिक्सेनस्स अगमगादों इस वचनमें गुणश्रीणिनिक्षेप ऐसा कहने पर जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनिवृत्तिकरणके कालसे विदेश अधिक आयामरूपसे निश्चित इच्य गलित शेषरूपसे इतने काल तक आया है उसका प्रहण करना चाहिए। उसका अपाम ऐसा कहने पर गुणश्रीणशीर्षका ग्रहण करना चाहिए। 'उससे लेकर नीचे संख्यातवें भागका खण्डन करता है' ऐसा कहने पर जो उस समय दिखाई देता है ऐसे मस्सर गुणश्रीण आयामका संख्यातवाँ भागरूप जो अनिवृत्तिकरणके कालसे उपरिम विशेष अधिक निश्चेप हैं

उवरिमो विसेसाहियणिक्खेवो तं सञ्वमंतरद्रमागाएदि चि मणिदं होह । किमेचियं चेव अंतरदीहर्त्त ? ण. गणसेदिसीसयादी उनरि अण्णाओ वि सखेन्जगणाओ हिदीओ घेत्त ण-तरं करेदि । सरोणाणवडडमेट कथमवरास्मदे चे ? ण. परदो भणिस्समाणप्यावहअ-बलेण तदवरामादो । अथवा राणसेदिअग्रागादो हेदा संबेज्जदिभागं खंदेदि चि भणंतेण उचरि संखेजजगणाणं दिदीणं खंडणं भणिदमेव । इदी ? उवरि खंडिजजमाणाणं दिदीणं संखेजजदिभागमेनं गुणसेटिअग्गगगादो हेद्रा खंदेदि नि सत्तन्थसबंधावलंबणादो । तदो अणियदिअदासेसस्य संखेजजभाराभेतीण कालेण अंतरं करेमाणी अंतरकरणदादी संखेजज-गुणं मिच्छत्तस्य पदमद्विदिं परिसेशिय वृणो अणियद्विकरणद्वादो उवरिमविसेसाहिय-गुणसेढिणिक्खेवेण सह तत्रो संखेज्जगुणाओ अण्णाओ वि ठिदीओ घेचणंतरमेसो करेटि चि सिद्धो सत्तस्य समदायन्थो। एत्थ अंतफालीओ पडिसमयमसंखेजजगणसहत्वेण वेत्त ण पढमविदियद्विदीस समयाविरोहेण णिक्खिवमाणो अंतोम्रहत्त्रमेरोण कालेणतरं ममाणेदि नि वन्तव्वं ।

उस सबको अन्तरके लिए प्रहण करता है यह उक्त कथनका तालर्य है।

शंका - क्या अन्तरकी दीर्घता इतनी ही है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि गणश्रेणिशोर्षसे उत्तर अन्य भी संख्यातगुणी स्थितियोंको प्रहणकर अन्तर करता है।

शंका-सूत्रमें निर्देश नहीं की गई यह विशेषता किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि आगे कहे जानेवाले अल्पबहत्वके बलसे इसका ज्ञान होता है।

. अथवा गणश्रेणिके अग्रायसे नीचे संख्यातवे भागप्रमाण स्थिति निषेकोंका खण्डन करता है ऐसा कथन करनेवाल आचार्यदेवने ऊपर संख्यातगणी स्थितियोंका खण्डन करता है यह कह ही दिया है, क्योंकि ऊपर खण्डित होनेवाली स्थितियोंके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोका गुणश्रेणिके अन्नामसे नीचे खण्डन करता है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवलम्बन लिया है। इसलिये अनिवृत्तिकरणका जितना कोल शेप है उसके संख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ अन्तरकरणके कालसे संख्यातगणी मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिको शेष रखकर पुनः अनिवृत्तिकरणके कालसे उपरिम विशेष अधिक गुणश्रेणि-निक्षेपके साथ उससे संख्यातगुणी अन्य स्थितियोको भी प्रहण कर यह जीव अन्तर करता है इस प्रकार सूत्रका समुदाय रूप अर्थ सिद्ध हुआ। यहाँ पर अन्तर फालियोंको प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे रूपसे प्रहण कर प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें आगमानुसार निश्लेप करता हुआ अन्तर्महर्तपमाण कालके द्वारा अन्तरकरणको समाप्त करता है ऐसा कहना चाहिए।

विश्लेषार्थ--यहाँ अन्तरकरणके करनेमें कितना काल लगता है, अन्तरके लिये प्रहण की गई स्थितियोंका प्रमाण कितना है और अन्तरके पूर्वकी प्रथम स्थितिका प्रमाण कितना है इन तीन बातोका मुख्यरूपसे निर्णय किया गया है। विवक्षित कर्मकी अधस्तन और उपरितन

#### **\* तदो खंतरं कीरमाणं क**हं।

5 १५० अंतरकरणपारंभसमकालभाविद्विदिवंधगद्धामेगेण कालेण समयं पिल अंतर-द्विदीओ फालिसरूवेणुकीरंतेण कमेण कीरमाणमंतरमतरकरणद्वाचिरमसमये अंतर-चिरमफालीए पादिदाए कदं णिट्ठिदमिदि वुनं होइ । एदं च मिन्छनास्सेव अतरकरणं, दंसणमोहोवसामणाए अण्णेसि कम्माणमंतरकरणाभावादो । णविर सम्मन-सम्मा-मिन्छन्तसंतकस्मिओ जदि उवसमसम्मनं पिलवन्जइ तो तेसि पि अंतरकरणमेदेणेव विद्याणेण करेदि । णविर तेसिमावलियवाहिरम्वदिर मिन्छन्तरेण सिरसमंतरं करेदि नि घेनाव्वं ।

### # इस प्रकार इस विधिसे किया जानेवाला अन्तरका कार्य किया ।

§ १५०. अन्तरकरणके प्रारम्भके समकालभावी स्थितिवन्यके कालप्रमाण काल द्वारा प्रत्येक समयमे अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंका फालिक्ष्यसं उन्होरण करनेवाल जीवने कमसे किया जानेवाला अन्तर अन्तरकरणके कालके अन्तिम समयमें अन्तरसम्बन्धी अन्तिम कालिका पाने करने पर किया अर्थान सम्पन्न किया यह उक्त कथनका तार्थ्य है। और यह सिप्धात्वका हा इत्या क्यांन सम्पन्न किया यह उक्त कथनका तार्थ्य है। और यह सिप्धात्वका ही अन्तरकरण है क्योंक व्यानमोहनीयकी उपलामनामें अन्य कमीक अन्तरकरणका अभाव है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त और सम्यग्निप्धात्वका सन्तर्भ वाला जीव यदि उपलाम सम्यक्तको प्राप्त होता है तो उन कमीका भी अन्तरकरण इसी विशेषत है। इतनी विशेषता है उनका नांचेकी एक आवल्पिमाण ( उद्यावलिप्रमाण ) स्थितियों के सिवाय स्थितिसे लेकर उत्तर मिध्यात्वके अन्तरके सदृश अन्तर करता है ऐसा महण करना चाहिए।

विश्लोषार्थ-अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशमको उत्पन्न करते समय अनिवृत्तिकरण-

# \* तदो प्पहुडि उवसामगो ति भण्णइ।

५ १५१ जह वि एसी पुल्वं पि अथापव चकरणपट ससमयप्पहु ि उनसामगो चेव तो वि एसी पाए विसेसदो चेव उनसामगो होइ िम भणिट्रं होइ। एदेण 'अंतरं वा कहिं किल्वा के के उनसामगो किंहें 'ति एदिस्से पुल्छाए अत्यिणणण्डो क ओ दहुन्यो, अणियहि- अद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु संखेज्जिदिमागसेसे अंतरं काद्ण तदो दंसणमोहणीयस्स प्रयिड-दिदि-अणुभाग-पदेसाणसुवसामगो होइ िच पह्त्वणावलंबणादो । एवमंतर- करणाणंतरसुवसामगववएसं लद्धूण मिल्छलसुवसामेमाणस्म मिल्छलपट मिट्टिवेदगा- वत्थाए हेट्टिपयह्त्वणादो णित्थ णाणनं । णविर पटमिट्टिवेदग पि. स्वालिक्स प्रविच्या प्रविक्त पाणक्स प्रविच्या विक्रमणीय जाये आवल्छिय-पि. अत्यायणह मुव- पिमे सल्युलंघो—

\* पदमद्विदीदो वि विदियद्विदीदो वि आगाल-पडिआगालो ताव जाव आवन्निय-पडिआवन्नियाओ संसाओ त्ति ।

के बहुमागको जिता कर एक भागके शेष रहने पर स्थितिबन्धके काळप्रमाण काल द्वारा मात्र मिध्यात्वका अन्तरकरण करता हुआ प्रारम्भमें अन्तरके नीचे प्रथम स्थितिको अन्तर्मुहृतेप्रमाण स्थापित करता है। किन्तु यदि सम्यवस्य और सम्यामिध्यात्वकी सत्तावाठा सादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथमोपत्रमा सम्यवस्यको उत्पन्न करता है तो वह नीचे एक आविल्प्रमाण प्रयम स्थितिको स्थापित कर जरत मिध्यात्वकी जहाँ तकको स्थितिका अन्तरकरण करता है वहाँ तककी इन होने कि सोकी स्थितिका अन्तरकरण करता है वहाँ तककी इन होनों कि सोकी स्थितिका भागत्वस्थ

### # वहाँसे लेकर यह जीव उपशामक कहलाता है।

अ प्रथम स्थितिसे भी और द्वितीय स्थितिसे भी तब तक आगारु-प्रत्यागाल होते रहते हैं जब तक आवलि-प्रत्याविल शेष रहती हैं।

 अावितय-पिडआवितयासु संसासु तदो प्पहुडि मिच्छुत्तस्स ग्रणसंही पान्थि ।

शंका—प्रथम स्थितिके आविल-प्रत्याविलमात्र शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालके विच्छेदका नियम है इसका क्या कारण है ?

और इसीलिए यहाँसे लेकर मिध्यात्वका गुणश्रणिनिश्चेप नही होता इस बातका क्कान करानेके लिये इस सूत्रको कहते है—

 आवाल और प्रत्याविलके शेष रहनेपर वहाँसे लेकर मिथ्यात्वकी गुणश्रेणि नहीं हाती।

६ १५२ आगालको व्युत्पत्ति ई—आगालनं आगालः, अर्थात् द्वितीय स्थितिके कर्पपरगाणुआंका प्रथम स्थितिमें अपकर्षणवदा आना आगाल है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। प्रस्यागालको व्युत्पत्ति हं—प्रस्यागालनं प्रस्यागालः। प्रथम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका द्वितीय स्थितिमें उक्तपणवदा जाना प्रस्यागाल है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अत्यः प्रथम और द्वितीय
स्थितिक कर्मपरमाणुओंका उक्तपण और अपकर्षणवदा परस्पर विषयसंक्रमका नाम आगालप्रस्यागाल है एसा यहाँ प्रहुण करना चाहिए। इस प्रकारके लक्षणवाले आगाल-प्रस्यागाल तव
तक नहीं व्युच्छित्र होते है जब तक प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आविल-प्रस्याविल होष
रहतीं है, अत्यत्य आविल प्रस्याविलको उसकी मर्यावारूसे सूत्रमें निविष्ट किया है। उनमेसे
अथाविल एमा वहनेपर उदयाविलको प्रहुण करना चाहिए। प्रस्याविल इससे भी उदयाविलसे
उपरिम दसरी आविलको ग्रहण करना चाहिए।

१ ता प्रती भागद इति पाठ.।

९ १५३. किं कारणं १ विदियहिंदीदो पढमिंद्रियेए तदवत्थाए पदेसागमणस्सा-णंतरमेव पिडिसिद्धचादो । ण च पढमिंद्रियेए पिडआविलयपदेसग्गमोकिङ्ग्यृण गुणसेंदि-णिक्खेवो कीरिदि चि वोचु जुनं, उदयाविलयन्मंतरे गुणसेंदिणिक्खेबस्स एदिम्म विसए असंभवादो । ण च पिडआविलयादो ओकिङ्गिदपदेसगं तत्थेव गुणसेंदीए णिक्खिवदि चि संभवो अत्य, अप्पणो अङ्ब्लावणाविसए णिक्खेवविरोहादो ।

९ १५३ क्योंकि दूसरी स्थितिसे प्रथम स्थितिसे उस अवस्थामें कर्मपरमाणुओं के आने-का अनन्तर पूर्व ही निषेश्व कर आये हैं । यदि कहा जाय कि प्रत्याविक्वे कर्मपरमाणुओं का प्रथम स्थितिमें अपकर्षण करके गुणश्रीणिनक्षेप किया जाता हैं सो ऐसा कहना भी ठींक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें उदयाविक्वे भीतर गुणश्रीणिन्सेपका होना असम्भव हैं । और प्रत्याविक्येंसे अपकर्षित प्रदेशपुर-जका वहीं गुणश्रीणमें निक्षेप होता है यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि अपनी अतिस्थापनामें अपकर्षित इक्यके निश्चेपका गिरोध हैं ।

विशेषार्थ---यहाँ यह बतलाया गया है कि अन्तरकरणके बाद जब मिध्यात्वकी प्रथम स्थिति आविछि-प्रत्याविछप्रमाण शेष रह जाती हैं तब वहाँसे छेकर द्वितीय स्थितिमेंसे अप-कर्षित होकर मिथ्यात्वका द्रव्य प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त नहीं होता और प्रथम स्थितिके द्रव्यका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षेप नहीं होता और इमीलिए यहाँसे छेकर मिथ्यात्वके द्रव्यका गुणश्रेणिनिक्षेप भी रुक जाता है। इसपर शंकाकारका कहना है कि एसी स्थितिमें भले ही प्रथम स्थितिके द्रव्यका द्वितीय स्थितिमे उत्कर्पण होकर निक्षेप मत होओ और द्वितीय स्थितिके दृष्यका भले हो प्रथम स्थितिमे अपकर्षण होकर निश्चेय मत होओ, क्योंकि मिध्यात्व-की प्रथम स्थितिमें आवल्टि-प्रत्यावलिप्रमाण स्थितिके शेष ग्रहनेपर आगाल-प्रत्यागालका सत्रमें निषेध किया है। किन्तु जय तक प्रत्याविलका द्रव्य सत्त्वरूपसे अवस्थित है तव तक प्रत्याविलि के द्रव्यका अपकर्षण होकर उसका गुणश्रेणिमे निक्षेप होना सम्भव है। यह एक शंका है। इसका समाधान यह है कि जब प्रथम स्थितिमें आविल और प्रत्याविलमात्र स्थिति शेष रहती है तबसे छेकर उदयाविलमें गणश्रीणनिक्षेपका होना सम्भव नहीं है। कारण यह है कि जब द्वितीय स्थितिमेसे दन्यका अपकर्पण होकर प्रथम स्थितिमें निक्षेप ही नहीं होता ऐसी अवस्था-में केवल प्रत्यावलिके आधारसे मिथ्यात्वके द्रव्यकी गुणश्रेणिरचनाका होते रहना सम्भव नहीं है। कदाचिन शकाकार यह कहे कि प्रत्यावलिकी उपरितन स्थितियोंका अपकर्णण होकर अध-स्तन स्थितियोंमें निक्षेप होना बन जायगा सो भी बात नहीं है. क्योंकि उपरितन स्थितियोंका अपकर्षण होकर अधस्तन स्थितियोंमें निक्षेप मध्यमे अतिस्थापनाको छाडकर ही होता है ऐसी ज्यवस्था है। यतः प्रत्याविकः। उपरितन स्थितियोंके लिये उसीकी अधस्तन स्थितियाँ अति-स्थापनारूप है, अतः प्रत्याविकती उपरितन स्थितियोका भी वही गुणश्रेणिमे निक्षेप नहीं हो सकता। इसल्यि यहा निश्चित हुआ कि मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके आवल्लि-प्रत्यावलिप्रमाण शेष रहनेपर मिध्यात्वकी द्वितीय स्थितिका प्रथम स्थितिम और प्रथम स्थितिका द्वितीय स्थितिमें कमसे अपकर्षण-उत्कर्षण नहीं होता। साथ ही प्रत्यावितके निषेकीका उदयावितमें और प्रत्या-विलिको उपरितन स्थितियोंका उसाको अधस्तन स्थितियोंमे अपकर्षण होकर निक्षप नहीं होता। इसलिए यहाँसे छेकर मिथ्यात्वक कर्मपंजका गुणश्रणिनिक्षेप भी नही होता।

- ५ १५४. सेसाणं पुण कम्माणमाउगवञ्जाणं सा चेव पोराणिया गुणसेढी गलिद-सेसा तथा चेव हवह, ण तत्थ पिंडसेहो अत्थि चि जाणावणफलमुचरसुचं—
  - \* सेसाणं कम्माणं गुणसेढी अत्थि।
- - # पडिआवलियादो चेव उदीरणा ।
- ५ १५६. तद्वरथस्य मिच्छत्तस्य पिडआविल्यादो वेव पदेसग्गमसंखेजलोग-पिडभागेणोक्षिद्धय उदयाविलयन्मंतरे सथयाविराहेण णिक्खविद त्व नुत्रं होह । एचो सभयाहियाविलयमेत्तसेसाए पढमिट्टीए मिच्छत्तस्य जहिण्या ठिदिउदीरणा होदि, उदयाविल्यवाहिरेयद्विदिमोक्षिद्धय असखेजलोगपिडभागेण आविल्य-वे-तिभागे अङच्छाविय त्तिमागे उदयपहिं समयाविरोहेण णिक्खेवदंसणादो ।

#### \* आविलयाए सेसाए मिन्छत्तस्स घादो णिट्य ।

९ ९५४ परन्तु आयुकर्मक अतिरिक्त शेष कर्मोका बहा पुराना गलितावशेष गुणश्रेण
उसी प्रकार होती हैं, उसके होनेन प्रतियेघ नहीं हैं इस बातवा झान करानेके लिये आगेका
सत्र कहते हैं

—

सत्र कहते है

—

सत्र कहते हैं

सत्र कहते हैं

—

सत्र कहते हैं

## # शेष कर्मीकी गुणश्रेणि होती है।

#### # प्रत्याविसमेंसे ही उदीरणा होती हैं।

- § १५६ तदबस्थ मिथ्यात्वकर्मकी जो प्रत्याविक है उसके द्रव्यमें असंख्यात लोकका भागा देनेवर जो एक भागप्रमाण कर्मपुष्टक लब्ध थावे उसका अपकर्षणकर उसे आगममें बतलाई गई विधिक अनुसार उदयाविक्षिमें निक्षिप्त करता है यह उक्त क्षयनका तात्वय है। इस प्रत्याविक्षिसे एक समय अधिक एक आवित्यमाण प्रयम स्थितिकी जवन्य स्थिति उत्तरिक्ष का होती है, क्योंकि उदयाविक्षक बाहर एक स्थितिक इत्यमें असंख्यात लोकका भाग देनेवर जो एक भागा उब्य आवे उसका अवकर्षणकर एक समय कम आविक्षिक दो त्रिमागको अति-स्थापितकर एक समय अधिक उसके त्रिमागमें उदय समयसे छेकर आगमविधिसे निक्षेप देखा जाता है।
  - # आवल्पिमाण प्रथम स्थितिके शेष रहनेपर मिथ्यात्व कर्मका घात नहीं होता।

- ६ १५७. आवल्रियमेत्तसेसाए पढमद्विदीए मिच्छत्तस्स द्विदि-अणुभागाणग्रदीरणा-सरूवेण घादो णित्य ति भणिदं होइ । हिदि-अणुभागकंडयघादो पुण जाव पढमद्विदि-चरिमसमयो ताव मिच्छत्तस्स संभवदि, चरिमद्विदिबंधेण सह तत्थ तेसि परिसमत्ति-दंसणादो । तदो उदीरणाघादस्सेव एसो पडिसेहो ति सहहेयव्वं ।
- १५८. एवमेदेण विहाणेण मिच्छत्तपढमद्विदिमावलियपविद्वं कमेण वेदयमाणो चरिमसमयमिच्छादिदी जादो । तदणंतरसमए च मिच्छत्तपदमदिदि सब्वं गालिय पढमसम्मन्तप्रपाएमाणो सुनग्रनरं भणह---
  - चित्रमसमयमिच्छाइडी से काले उवसंतदंसणमोहणीओ।
- १५९. पढमसम्मन्त्रप्राणिद नि वक्किसेसो एत्थ कायव्वो । को एत्थ दसणमोहणीयउवसमी णाम ? वचदे-करणपरिणामेहिं णिसत्तीकयस्स दंसणमोह-

विश्लेषार्थ---मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्ध अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयतक होता है, अतः उसका अविनाभावी स्थितिकाण्डकचात भी तथा एक स्थितिकाण्डकघातके कालमे हजारों अनुभागकाण्डकघात भी वहींतक समझने चाहिए। यह स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग-काण्डकघातकी क्रिया और उनका निक्षेप आवलि-प्रत्यावलिके शेष रहनेपर वहाँसे लेकर अन्तरसे चपरितन स्थिति और अनुभागमें ही जानना चाहिए, प्रथम स्थिति और उसके अनु-भागमे नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

- ६ १५८. इसप्रकार इस विधिसे उदयाविलमें प्रविष्ट हुई मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिका क्रमसे वेदन करता हुआ अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हो जाता है। और मिथ्यात्वकी सम्पूर्ण प्रथम स्थितिको गलाकर तदनन्तर समयमे प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करनेवाला होता है इस बातको बसलानेवाले आगेके सत्रको कहते हैं-
- पनः वह अन्तिम समयवतीं मिथ्यादृष्टि जीव तदनन्तर समयमें उपशामन्त दर्शनमोहनीय होकर प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है।
- ६ १५९. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है इतने वाक्यविशेषकी यहाँ योजना करनी चाहिए।

शंका - यहाँपर दर्शनमोहनीयका उपशम किसे कहते हैं ?

समाधान-करणपरिणामोंके द्वारा निःशक्त किये गये दर्शनमोहनीयके उदयरूप पर्यायके बिना अवस्थित रहनेको उपशम कहते हैं।

६ १५७. प्रथम स्थितिके आवलिप्रमाण शेष रहनेपर मिध्यात्वकर्मके स्थिति-अनुभागका उदीरणारूपसे घात नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है। परन्त प्रथम स्थितिक अन्तिम समयतक मिथ्यात्वकर्मका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात सम्भव हे, क्योंकि बहाँपर अन्तिम स्थितिबन्धके साथ उनकी परिसमाप्ति देखी जाती है। इसल्ये उदीरणाघात-का ही यह निषेध है ऐसा श्रदान करना चाहिए।

णीषस्त उदयपजाएण विणा अवट्टाणसृवसमी ति भण्णदे । ण सच्वोवसमी एत्थ संभवह, उवसंतस्स वि दंसणमोहणीयस्स संकमीकङ्गणाकरणाणसृवलम्भदे । तम्हा अंतरपवेसपढसममए चेव दंसणमोहणीयस्वसामिय उवसमसम्मादृद्वी जादो ति सिद्धो सुनस्स समुखयत्थो । संपहि तम्हि चेव पढमसमए कीरमाणकज्ञभेदपदुष्पायणद्वस्रुत्तर-सुनावयारो—-

#### \* ताधे चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा।

- ५१६०. तम्हि चेव उवसंतरंसणमोहणीयगढमसमए तिण्णि कम्मंसा उप्यादिदा। के ते १ मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामिच्छत्तराणिवदा। क्कृदो एवमेदेसिष्ठप्यत्ती चे १ ण, अणियङ्किरणपरिणामेहिं पेलिज्जमाणस्स दंसणमोहणीयस्स जंतेण दलिजमाणकोहव-रासिस्सेव तिण्डं मेदाणप्रप्यतीए विगोहामागाडो।
- ६ १६१. संपिह उवसमसम्माहृहिप्दमसमयप्पहृि मिच्छत्तपदेसाणं सम्मत्तसमामिच्छत्तेसु गुणसंकमेण परिणमणकसमप्पावहुअमृहेण परूबेमाणो सुत्तपबंधम्रत्तरं मण्ड-

## असी समय वह मिथ्यात्वकर्मके तीन खण्ड उत्पन्न करता है।

§ १६० उसी उपझान्त-दर्शनमोहनीयके प्रथम समयमें तीन कर्मभेद खल**न करता है** । शंका-—वे कीनसे ?

समाधान-सम्यक्त, राम्यग्मिश्यात्व और मिश्यात्व संज्ञावाले।

ज्ञका-इनकी इसप्रकार उत्पत्ति केसे होती है ?

समाधान---नहीं, क्योंकि जैसे यन्त्रसे कोदोंके दळनेपर बनके तीन भाग हो जाते है बेसे ही अनिवृत्तिकरणपरिणामोंके द्वारा दिखत किये गये दर्शनमोहनीयके तीन भेदोंकी क्यस्ति होनेमें विरोधका अभाव हैं।

विश्वेषार्थ— चक्की आदि यन्त्रसे कोदंकि रुठनेपर उनके चावल, कण और तुप ऐसे तीन भाग हो जाते हैं चैसे ही जिल्लिक्टरणकर परिणामीसे मिण्यात्वकर्मको निःशक करके तिस भाग दो जाते प्रयोगियास सम्यक्तको आह करता है उसी समय मिण्यात्वकर्मके तीन दृढके हो जाते हैं—सम्बक्त्य, सम्योगिय्यात्व और मिण्यात्व।

§ १६१. अब उपशासस्यग्रहृष्टि जीवके प्रथम समयसे लेकर मिध्यात्वकर्मके प्रदेशोंके सम्यक्त्व और सम्यक्तिप्रशास्त्रमें गुणसंक्रमद्वारा परिणमनके क्रमको अल्पवहुत्वद्वारा कथन करते हुए आगेके सुत्रप्रवर्णको कहते है—

- भ पढमसमयउवसंतदंसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्तो बहुगं परेसागं देदि । समत्ते असंखेळगुणहीणं देवि ।
- ६ १६२. पढमसमयउवसंतदंसणमोहणीयो जाम पहमसमयउवसमसम्माइङी । सो मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुअं पदेसग्गं देदि । सम्मत्ते प्रण तत्तो असंखेजगुण-हीणं पदेसम्मं देवि । दोण्डमेदेसि दुव्वाणमागमणुडं मिन्छत्तस्य को पहिसासी १ पलिदोवमस्स असंखेजदिभागपमाणो गुणसंकमभागहारो । णवरि सम्मामिच्छत्तपदेमा-गमणणिमित्तराणसंकमभागहारादी सम्मत्त्वपदेसारामणणिबंधणराणसंकमभागहारी असं-खेजगुणो ति वेत्तव्यो । एवमेदेणप्पाबहअविहिणा अंतोग्रहत्तमेत्तकालं मिच्छत्तादो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि प्रदि । णवरि समये० असंखेजजगुणमसंखेजजगुणं मिच्छत्तादो प्रदेसग्गं संकामेमाणो पढमसमए सम्मामिच्छत्तमिम संकतदन्वादो विदियसमये सम्मत्तिम असंखेजगुणं दव्वं संकामिदि । तत्थेव सम्मामिच्छत्ते असंखेजजगुणं पदेसम्गं संकामिदि । एवं जाव गणसंकमचरिमसमयो ति । संपिंह एवंविहस्स अत्थविसेयस्य जाणावणद्मात्तर-सत्तप्पबंधमाह---
- प्रथम समयवर्ती उपश्चान्त-दर्शनमोहनीय जीव मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्य-ग्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेशपुंजको देता है। उससे सम्यक्त्वमें असंख्यातगणे होन प्रदेश-पञ्जको देता है।
- § १६२. प्रथम समयवर्ती उपशान्त-दर्शनमोहनीय जीव प्रथम समयवर्ती उपशमसम्य-ग्दृष्टि कहलाता है। वह मिथ्यात्वके दृज्यमेंसे सम्यग्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेशपृष्टजको देता है। परन्त सम्यक्त्वमें उससे असंख्यातगुणे होन प्रदेशपुञ्जको देता है।

डांका-इन दोनोंके द्रव्योंके आनेके लिये मिथ्यात्वका क्या प्रतिभाग है ?

समाधान--गुणसंकम भागहार प्रतिभाग है, जो पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वके प्रदेशोंके आनेके निमित्तरूप गणसंक्रम भागहारसे सम्यक्तक प्रदेशोंके आनेका निमित्तरूप गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणा है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

इसप्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे अन्तर्मुहुर्त काळतक मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्निथ्यात्वको परित करता है। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक समयमें मिथ्यात्वके द्वन्यमेंसे असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जका संक्रम करता हुआ प्रथम समयमें सम्यग्मि-ध्यात्वमें संक्रान्त हुए द्रव्यसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे द्रव्यका संक्रम करता है। तथा छसी समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजका संक्रम करता है। इसप्रकार गुण संक्रमके अन्तिम समयतक जानना चाहिए। अब इसप्रकारके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं-

- विदियसमण् सम्मन्ते असंखेजजगणं देदि ।
- \* सम्मामिन्छत्ते असंखेजजगुणं देवि ।
- \* तदियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुणं देदि ।
- सम्मामिच्छ्ते असंखेज्जगुणं देवि ।
- \* एवमंत्रोसहत्तद्धं गुणसंकमो णाम ।

५ १६३. एदाणि सुनाणि सुनामाणि । एदेहिं सुनोहि पत्थाणप्पाबहुअं अणिदे। संपिद्द सत्थाणप्पाबहुअ अण्णताणे पढमसमए सम्मामिच्छने संकप्तिदपदेसम्यं योवं। विदियसमए असंखेजजगुणं। एवं जाव गुणसंकमचित्मसम्अति । एव सम्मनास्य वि सत्थाणप्पाबहुअं णेदन्वं। एत्थ उवसमसमाहिड्वितिदयसमयप्पहुडि जाव निच्छनस्स गुणसंकमो अविद, अंगुरुस्सासंखेजज्ञागन्पिकामो अविद, अंगुरुस्सासंखेजज्ञागन्पिकामो प्रविद्वाहसुणसंकमेण सम्मामिच्छनस्य सम्मने तदवत्थाए संकमणोव- स्वादिकस्थानि सुनेपालुबहुद्वमेदं कुदो स्वन्धदि ति णासंकणिज्जं, सुगस्सेदस्स देसामासयभावेण तहाबिहर्यवित्रसंस्वच्या वावाव्यव्यवाहो।

- उससे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता हैं।
- \* उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है।
- अ उससे तीसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यतागुणे प्रदेशपुञ्जको देता है।
- \* उससे सम्यग्मियात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है ।
- अ इस प्रकार अन्तर्भृहर्त्त कालतक गुणसंक्रम होता है।

१६२ ये सूत्र सुगम है। इन सूत्रोंद्वारा परस्थान अल्पबहुत्वका कथन किया। अव स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेपर प्रथम समयमें सम्बन्धिमण्याद्यमें संक्रमित हुआ प्रदेश- पुंज स्ताक है। इसरे समयमें संक्रमित हुआ प्रदेश- पुंज स्ताक है। इसरे समयमें संक्रमित हुआ प्रदेश- संक्रमित हुआ प्रदेश- संक्रमित हुआ है। इसरे प्रकार गुण- संक्रम के अन्तिय समयवत्वका भी स्वस्थान अल्पबहुत्व छे जाना चाहिए। यहाँपर उपरासमन्यग्वृष्टिक दूसरे समयसे छेकर जहाँतक मिण्यात्वका गुणसक्रम होता है वहाँकक सम्यम्मण्यात्वका भी गुणसंक्रम होता है, क्योंकि सूच्यंगुछके असंख्यात्वे भागके प्रतिथागीक्ष विद्यात्वगुणसंक्रमद्वारा सन्यसिण्यात्वके द्रत्यका सम्यस्त्वमें असंख्यात्वे भागके प्रतिथागीक्ष विद्यात्वगुणसंक्रमद्वारा सन्यसिण्यात्वके द्रत्यका सम्यस्त्वमें असंख्यात्वे भागके प्रतिथागीक्ष्य विद्यात्वगुणसंक्रमद्वारा सन्यसिण्यात्वके द्रत्यका सम्यस्त्वमें अस अवस्थाने संक्रमण उपन्यक होता है।

शंका--सूत्रमें इसका उपदेश नहीं दिया, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूत्रका देशामर्थकरूपसे उस प्रकारकी अवस्थाविशेषके सूचन करनेमें ज्यापार खीकार किया गया है।

विश्वेषार्थ---यहाँ उपशमसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्शुहुर्त काल तक मिष्यात्वके द्रव्यका सम्यग्निभ्यात्व और सम्यक्त्वमें गुणसंक्रम भागहारद्वारा किस प्रकार

- § १६४. एवमेदेण विधिणा अंतोम्रहत्तकालं गणसंकमणुपालिय तदो गणसंकम-कालपरिसमत्तीए मिन्छत्तस्स विज्झादसंकममाढवेदि ति पदण्यायणद्वस्तत्तरस्तारंभी---
- \* तत्तो परमंग्रलस्स असंखेज्जदिभागपडिभागेण संकमेदि सो विज्ञादसंक्रमो गाम ।
- § १६५. पुन्तिन्लो उवसमसम्माइद्री पढमसमयप्पहृत्ति एगंताणुवृङ्गीए बृङ्गाणस्स अंत्रोमुद्रुत्तकालभाविओ गुणसंकमो णाम । एत्रो परमंगलस्य असंखेअदिभागपडिभागिओ विज्ञादसण्णिदो संकमविसेसो गुणसंकमपरिसमित्तसमकालपारमो होदण जाव उवसम-सम्माइड्डी वेदगसम्माइड्डी च ताव णिष्पडिवंघं पयद्दि चि भणिदं होदि। कुदो वण एदस्स विज्ञादसण्णा ति चे ? विज्ञादिवसेहियस्स जीवस्स द्विदि-अणुभागखंडय-गुणसेढिआदिपरिणामेसु थक्केसु पयद्रमाणत्तादो विज्ञादसंकमो ति एसो भण्णदे । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि एदम्मि विसए विज्झादसंकमपवत्ती वक्खाणेयव्या ।

उत्तरोत्तर गुणित कमसे असंख्यातगणे द्रव्यका निक्षेप होता है यह बतलानेके साथ यह भी बतलाया है कि उपशमसम्यादिष्टके इसरे समयसे लेकर सम्यग्निध्यात्वके द्रव्यका भी गुण-संक्रम होता है. क्योंकि सच्चंगलके असंख्यातवे भागका सम्यग्मिश्यात्वके दृश्यमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने दृत्यका विध्यात-गणसंक्रम द्वारा सम्यग्मिध्यात्वके दृश्यका सम्यक्त्वमें उस अवस्थामें संक्रमण होता रहता है। यह दृष्य सम्यक्त्वमे प्रति समय गुणितकमसे प्राप्त होता है, इसल्लिए यहाँ ऐसे संक्रमका नाम विध्यात संक्रम होते हुए भी उसे टीकाकारने गुण-संक्रम कहा है ऐसा प्रतीत होता है। श्री धवलाजीके इसी स्थलपर इसका कोई उल्लेख उप-लब्ध नहीं होता।

- § १६४ इस प्रकार इस विधिसे अन्तर्मु हुर्त काल तक, गुणसंक्रमका पालनकर इसके आगे गुणसंक्रमका काळ समाप्त होनेपर मिथ्यात्वकर्मका विध्यातसंक्रम आरम्भ करता है इसका कथन करनेके लिये आगेक सूत्रका आरन्भ करते है-
- # उससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके द्वारा संक्रमण करता है वह विश्वातसंक्रम है।
- § १६५. जो पहलेका उपशमसम्यग्टृष्टि जीव प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो रहा है उसके अन्तर्मुहुर्त कालतक होनेवाला संक्रम गुणसंक्रम कहलाता है। इससे आगे सन्यंगलके असंख्यातवे भागरूप भागहारस्वरूप विध्यातसंज्ञावाला संक्रमविशेष गुणसंकमकी समाप्तिके समकालमें प्रारम्भ होकर जबतक उपरामसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्य-ग्दृष्टि है तब तक विना किसी प्रतिबन्धके प्रवृत्त रहता है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

#### जंका---इस संक्रमकी विध्यात संज्ञा किस कारणसे है ?

समाधान--विध्यात हुई है विशुद्धि जिसकी ऐसे जीवके स्थितिकाण्डक, अनुभाग-काण्डक और गुणश्रणि आदि परिणामोक रूक जानेपर प्रवृत्त होनेके कारण इसे विध्यातसंक्रम कहते हैं।

- अाव गुणसंकमो ताव मिच्छुत्तवज्जाणं कम्माणं ठिदिघादो अणु-भागवादो गुणसंढी च।
- ५ १६६. एत्थ मिच्छत्तवज्जाणमिदि णिहेसो मिच्छत्तस्स उवसंतावत्थस्स तद-वत्थाए द्विदिखंडयादीणमभावपदुष्पायणक्रले । तम्हा जाव गुणसंक्रमो ताव एयंतापु-विद्यपिणामिदि दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं ठिदि-अणुमागघाद-गुणसेिदिणक्खेब-लक्खणं कज्जिससेमसेमो करेदि, णो परदो, तत्थ विज्झादिसोदियत्तादो ति सुत्तत्थ-लिच्छओ । कुदो गुण मिच्छाइद्विचित्समस्य चेवाणियिद्विक्राणपरिणामेसु णिहिद्वेसु गुणसंकमकालम्भंतरे द्विदि-अणुभागघादादीणं संभवे १ ण एस दोसो, पुव्वपञ्जोगवसेण तदुक्समे वि केत्तिय पि कालं तप्युत्तीए बाह्यणुवलंभादो ।

इस प्रकार इस स्थलपर सम्यग्मिश्यात्वके भी विध्यातसंक्रमकी प्रवृत्तिका व्या<mark>ल्यान</mark> करना चाहिए।

- \* जब तक गुणसंक्रम होता रहता है तब तक इस जीवके मिथ्यात्वको छोड़कर शेष कर्मों के स्थितिबात, अनुभागधात और गणश्रेणिरूप कार्य होते रहते हैं।
- \$ १६६ वहाँपर 'मिन्यात्वको छोड़कर होष कर्मो' इस पदके निर्देशका 'फल उपसान्त अवस्थाको प्राप्त मिन्यात्वप्रकृतिके उस अवस्थामे स्थितिकाण्डकघात आदिके अभावका क्रयन करना है । इसख्यि जवतक गुणसंक्रम होता है तबतक यह जीव एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामों-के द्वारा दर्शनमोहर्गायको छोड़कर होष कर्मोंके स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात और गुणअंशिनिक्षेष्य ज्वाणवाले कार्यदिरोपको करवा है, इससे आगे नहीं, क्योंकि आगे उसकी विशुद्धि विष्यात हो जाती है यह इस सुबके अर्थका विष्टचय है।

शुका—परन्तु मिश्र्यावृष्टिके अन्तिम समयमें हो अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके समाप्त हो जानेपर गुणसंक्रम कालके भीतर स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात आदि कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि पूर्वश्र्यागदश अनिवृत्तिकरणरूप परि-णामोंके उपरस हो जानेपर भी कितने ही कालतक उक्त कार्योंकी प्रवृत्तिमें वाधा नहीं उपलब्ध होती।

विश्वेषार्थ — जो जीव अनिष्ट् चिकरणरूप परिणामों के तकते ही अन्तरमें प्रवेशकर उप-शमसम्यगृष्ट हो जाता है उसके कितने कालतक किन कमें कि स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य होते रहते हैं, मिथ्यान्यगृष्टितिका गुणसंकम होकर क्या कार्य होता है, और इस कालमें किस मकारकी विशुद्धि होती है और उपशमसम्यगृष्टिक स्थितिकाण्डकघात आदि होनेका कारण क्या है इन सब बातोंका यहीं निर्णय किया गया है। साबमें यह भी बतलाया है कि उपशम सम्यगृष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्मिन्यात्मगृष्टिका सम्यवस्यगृष्टितमें विश्यातसंक्रमके द्वारा प्रदेशनिक्षेप भी होता रहता है। इसप्रकार जवतक गुणसंक्रमकी प्रवृत्ति होती है तबके कार्यकार कार्यकार उसके बाद विश्यातसंक्रमकी प्रवृत्ति होतेसे स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यकर कार्योतिकार्यकार इसके बाद विश्यातसंक्रमकी प्रवृत्ति होतेसे स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यकर कार्योतिकार्यकार स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है।

- ११६७. एवमेत्तिएण संबंधेण दंसणमोहउवसामणाए परूवणं काद्ण संपिष्ट

   एत्थेव कालसंबंधियाणं पदाणं अप्पाबहुअप्रूवणदुमविरमं प्वंधमाह—
  - एदिस्से परूवणाए णिडिवाए इसो वंडओ पणुवीसपडिगो ।
- ९ १६ ८. एदिस्से अणंतरपरूचिदाए दंसणमोहोबसामगपरूचणाए समत्ताए संपहि एतो 'दंसण-चरित्तमोहे' ति पदपडिपूरणं बीजपदमवर्ळविय हमा पणुबोसपडिओ अप्पाबहुजदंडओ कादञ्जो होह। एदेण विणा जदण्युक्तसाहिदि-अणुभागसंडणुकीरणद्वादि-पदाणं पमाणविसयणिणणयाणुप्पत्तीदो ति भणिदं होह। एवमेदेण सुत्तेण क्रयाब-सरस्स पणुबीसपदियस्स अप्पाबहुजदंडयस्स जदाकममेसो णिवृदेसो—
  - \* सञ्वत्थोवा उवसामगस्स जं चरिमअशुभागखंडयं तस्स उद्घीरणद्धा।
- § १६९. एत्य उवसामगो ति वुत्ते दंसणमोइउवसामगो घेत्तव्यो। तस्स चिरमाणुभागखंडयमिदि वुत्ते मिच्छत्तस्स पदमद्विदीए समप्पंतीए तत्यतणचिरमंतोष्ठहुत्तकालभावियस्स अणुभागखंडयस्स गद्दणं कायव्यं। सेसकम्माणं पुण गुणसंकमकालचिरमावत्याभाविणो अणुभागखंडयस्स गद्दणं कायव्यं, तद्दकीरणद्वा अतोष्ठहृत्तमेत्ती
  होद्ण सन्वत्योवा ति णिहिह्वा।१।
- अणुञ्चकरणस्स पढमस्स अणुभागखंडयस्स उक्कीरणकालो विसेसाहिओ ।
- - इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर यह पचीसपिदक दण्डक करने योग्य हैं।
- ५ १६८. अनन्तरपूर्व कही गई दर्शनमोहक उपशामकको इस प्ररूपणांक समाप्त होनेपर अव 'दंसण-चिरत्तमोहे' इस पदकी पूर्विस्वरूप बीजपदका अवलम्बन छेकर यह पच्चीसपिदिक अल्पबहुत्वदंडक करने योग्य हे, क्योंकि इसके बिना जयम्य और उत्क्रष्ट स्थिति और अनु-मागसन्वन्धी उत्कोरणकाछ आदि पदोंके प्रमाणका निर्णय नहीं हो सकता यह उक्त कथनका तायर्थ है। इसप्रकार इस सूत्रद्वारा अवसरप्राप्त पच्चीसपिदिक अल्पबहुत्वदण्डकका कमसे यह निर्देश हैं—
- ं अ उपशामकका जो अन्तिम अनुभागकाण्डक हैं उसका उत्कीरणकाल सबसे स्तोक हैं।
- § १६९ यहाँ सुत्रमें 'उपनामक' ऐसा कहनेपर दर्शनमोहके उपनामकको प्रहण करना नाहिए। 'ध्सके अनितम अनुभागकाण्डक' ऐसा कहनेपर मिण्यात्वकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते सस्य वहाँ अनितम अनुभागकाण्डकका प्रदाण करना चाहिए। परन्तु ग्रेण कर्मोंका गुणसंक्रम काळको अनितम अवस्थामें होनेवाळे अनुमागकाण्डकका प्रहण करना चाहिए, उनका उत्कीरण काळ अन्तर्सु हुर्तप्रमाण होकर सबसे स्तोक है ऐसा निर्देश किया है। १।
  - अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल विश्वेष अधिक है।

- ५ १७०. किं कारणं ? चिरमाणुमागकंडयुकीरणद्वादो विसेसाहियकमेण संखेज-सहस्समेत्रीसु अणुभागखण्डयउकीरणद्वासु हेड्डा ओदिण्णासु एदस्स सम्रुप्पत्तीदो। एत्थ विसेसपमाणं हेट्डिमश्रासिस्स संखेजदिभागमेत्तं होद्ण संखेजावारूपपमाणमिदि घेत्तव्यं।२।
- चरिमद्विविखंडयउक्कीरणकालो तम्हि चेव द्विविषंघकालो च दो वि तुल्ला संखेळगुणा ।
- १७१. एवं प्रणिदं मिच्छत्त स्म पदमद्विदीए समप्पमाणाए तकालियविरामद्विदि-खंडयउकीरणकालो तत्थतणविर्माद्विदिवंधकालो च गहेयच्वो । सेसकम्माणं पुण गुण-संकमकालचिरिमद्विदंध-द्विदिखंडयकालाणं गहणं कायच्यं । एदे च दो वि सरिसपिर-माणा होद्ण पुच्चिन्लादो अपुच्चकरणपदमसमयविसयाणुभागकंडयुकीरणद्वादो संखेज-गुणा चि णिदिहा । कि कारणं १ एकम्मि द्विदिखंडयकाल्यनंतरे संखेजसहस्समेनाणि अणभागखंडयाणि होति चि परमगक्वणमादो । ३-१४ ।
- अंतरकरणद्धा तम्हि चेव द्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ विसेसा हिचाओ ।
- § १७२. किं कारणं ? पुव्चिन्छदोकालेहिंतो हेद्वा अंतोग्रहुत्तकालमोसिरयूण दोण्डमेदासिमद्धाणं पवृत्तिदंसणादो । ५-६ ।
- § १७० क्योंकि अन्तिम अनुभागकाण्डकके उत्कीरणकालसे विशेष अधिकके कमसे संख्यात हजार अनुभागकाण्डकसम्बन्धी उत्कीरणकालीके नीचे उत्तरने पर इसकी उत्पत्ति होती हैं। यहाँपर विशेषका प्रमाण अधस्तन राशिका संख्यातवां भागमात्र होकर संख्यात आवस्ति-प्रमाण है ऐसा प्रष्टण करना चाहिए। २।
- उससे अन्तिम स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकाल और वहींपर स्थितिबन्धकाल
   ये दोनों ही परस्पर तल्य होकर संख्यातगणे हैं।
- § ९०१ ऐसा कहतेपर मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिक समाप्त होते समय जस कालमें होते-वाले अनितम स्थितिकाण्डकके उत्कीकरणकालको और वहाँके अनितम स्थितिबन्धकालको प्रहण करना चाहिए। तथा रोष कमोंके गुणसंत्रमकालके अनितम स्थितिबन्धकालको और स्थितिकाण्डककालको प्रहण करना चाहिए। ये दोनों सदृश परिमाणवाले होकर पूर्वोक्त अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभागकाण्डकके उत्कीरणाकालसे सख्यातगुणे है ऐसा यहाँ निर्देश किया है, क्योंकि एक स्थितिकाण्डकके कालके भीतर संख्यात हजार अनुभाग काण्डक होते हैं ऐसा परम गुरुका उपदेश है। २-४।
- \* उन दोनोंसे अन्तरकरणका काल और वहीं पर स्थितिवन्धकाल ये दोनों ही परस्पर तन्य होकर विशेष अधिक हैं।
- ९ ९७२ क्योंकि पूर्वोक्त दो कार्डोसे नीचे अन्तर्मुहर्त काल पीछे जाकर इन दोनों कार्डोकी प्रवृत्ति देखी जाती हैं। ५-६।

- अपुव्वकरणे द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा द्विदिखंघगद्धा चदो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ।
- § १७३. किं कारणं ? पुन्विन्छदोकालेहिंतो तत्तो हेद्दा अंतोग्रहृत्तमोसरिय अपुन्वकरणपटमद्भिदिखंडयविसए एदासि पन्वतिदंसणादो । ⊏ ।
- \* उवसामगो जाव गुणसंकमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि पूरेदि सो कालो संखेळगुणो।
- १७४. किं कारणं ? तकालन्मंतरे संखेजाणं द्विदिखण्डयाणं द्विदिबंधाणं च
  संभवादो ।
  - अ पढमसमयउवसामगस्स ग्रुणसेहिसीसयं संखेळाग्रुणं ।
- ६ १७५, एत्थ पटमसमयउवसामगो ति भणिदे भाविनि भृतवदृपचारं कृत्वा पढम-समयउवसामगभाविस्म पढमसमयअंतरकारयस्स गद्दण कायव्व । तस्स गुणसेढिसीसग-मिदि वृत्ते अंतरचरिमफालीए पदमाणियाए गुणसेढिणिक्खेवस्स अगगगादो संखेजादि-भागं खंडेयुण जं फालीए सद णिक्लेविज्जमाणं गुणसेढिमीसयं तस्स गद्दणं कायव्वं। तं पुण पुत्र्विक्लादो गुणसंकमकालादो संखेजजगुण, गुणसेढिसीसयस्स संखेजजदिभागे चैव गुणसंकमकालस्स पञ्जवसाणदंसणादो । अथवा पढमसमयउवमामगस्स गुणसेढि-
- अतसे अपूर्वकरणमें स्थितिकाण्डकका उस्कीरणकाल और स्थितिबन्धकाल ये दोनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैं।
- १९७३. क्योंकि पूर्वोक्त दो कालोंसे उनसे नीचे अन्तर्मु हुर्त काल पीछे जाकर अपूर्वकरणके प्रथम स्थितिकाण्डकके समय इनकी प्रवृत्ति देखी जाती है । ৩-८ ।
- \* उन दोनोंसे उपशामक जीव जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यवस्व और सम्यग्निभ्यात्व प्रकृतियोंको प्रता है वह काल संख्यातगृणा है।
- § १७४ क्योंकि उस काळके भीतर संख्यात स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्ध सम्भव हैं। ९।
  - 🜞 उससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका गुणश्रेणिर्शार्ष संख्यातगुणा है।
- ९७५ यहाँ पर 'प्रथम समयवर्ती उपलामक' ऐसा कहने पर आवोंमें भूवके समान उपचार करके प्रथम समयवर्ती उपलामक होनेवालेका अर्थात प्रथम समयवर्ती अत्तर करने वालेका ग्रहण करना चाहिए। उसका गुणश्रेणितीएँ ऐसा कहनेपर अन्तरसम्बन्धी अत्तर कालेका पहण करना चाहिए। उसका गुणश्रेणितीय पर कालिका पतन होते समय गुणश्रेणितिश्रेपके आमामसे सख्याववे भागका खण्डन कर जो फालिक साथ निर्माण होनेवाला गुणाश्रेणित्रीप है उसका ग्रहण करना चाहिए। यह पूर्वके गुणस्कामसम्बन्धी कालसे संख्यातगुणा है, क्योंकि गुणश्रेणित्रीय संख्यातवे भागमें हो गुण-संक्रमसम्बन्धी कालसे संख्यातगुणा है, क्योंकि गुणश्रेणित्रीय संख्यात भागमें हो गुण-संक्रमसम्बन्धी कालसे संख्यातगुणा है, क्योंकि गुणश्रेणित्रीय संख्यात भागमें हो गुण-संक्रमसम्बन्धी कालसे संख्यात स्वा हो। अथा कर नहीं कहा, किन्तु सामान्यस्पसे कहा है।

सीसयं मिच्छनस्से चि विसेसियूण सुचे ण परूविदं, किंतु सामण्णेणोवहद्दं, तेण सेस-कम्माणं पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढिसीसयं गद्देयच्वं, तेसिमंतरकरणामावेण पढम-समयउवसामगम्मि तस्संभवे विरोहाणुवरुंभादो । १० ।

## **\* पदमहिदी संखे**खगुणा।

§ १७६. किं कारणं १ पटमद्विदीए संखेजदिभागमेचस्सेव गुणसेिंदिसीसयस्स
अंतरद्रमागाइदचादो । ११ ।

## \* उवसामगद्धा विसेसाहिया।

§ १७७, केतियमेत्तो विसेसो ? समयणदीआवल्यियेत्तो । किं कारणं ? चरिम-

इसिंख्ये प्रथम समयवर्ती उपशासकके जो शेष कर्म हैं उनका गुणश्रेणिशीर्ष छेना चाहिए, क्योंकि उन कर्मोका अन्तरकरण न होनेसे प्रथम समयवर्ती उपशासकके उसके सम्भव होनेमें विरोध नहीं पाया जाता । १० ।

विश्वेषार्थ — यहाँ वृिर्णसूत्रमें 'पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढिसोसय' ऐसा कहा है। इसलिये प्रश्न होता है कि यहाँ पर किस गुणश्रेणिशोर्षका प्रश्न किया है? क्या मिण्यात्वकर्मके गुणश्रेणिशोर्षका या त्रेण कमीके गुणश्रेणिशोर्षका ये वहि सिण्यात्वका गुणश्रेणिशोर्ष लिया लाता है तो जिस समय यह जीव उपशमसम्यवृष्टि होता है उसके प्रथम समयमें तो मिण्यात्वका गुणश्रेणिशोर्ष वता नहीं, क्योंकि उसका पवन अन्तरक्रणके समय अन्तर सम्बन्धि अनित्त फिल्टे पतनके साथ हो जाता है। इसिक्रिये सिण्यात्वका गुणश्रेणिशोर्ष यदि जेता ही है तो भाषींमे भूतका उपचार करके जो प्रथम समय अन्तर करनेवाला है उसे यहाँ प्रथम समयवर्ती उपशासकरुपसे महण करना चाहिए। ऐसे जीवके सिण्यात्वका गुणश्रेणिशीर्ष पया जाता है और वह उपशमसम्ययन्त्र ष्टिके गुणश्रेणश्रेण विषया जाता है और वह उपशमसम्ययन्त्र ष्टिके गुणश्रेणश्रेण विषया जाता है और वह उपशमसम्ययन्त्र ष्टिके गुणश्रेणश्रेण किया जा सकता है। इसप्रकार सूत्रोक प्रदेशे ये दोनों अर्थ करनेमें संगति वेठ जाती है, क्योंकि अन्तरक्रणके प्रथम समयमें सिण्यात्वक गुणश्रेणश्रेण हो जो प्रमाण है वही प्रमाण प्रथम समयवर्ती उपशासक हे श्रेष कमीके गुणश्रेणश्रेण हो हो के स्वति हो हो साथ होने हो गुणश्रेणश्रेण हो है। इसिक्र सम समय से सिण्यात्वक गुणश्रेणश्रेण हो हो स्वति वही प्रमाण है वही प्रमाण प्रथम समयवर्ती उपशासक होष कमीके गुणश्रेणश्रेण हो हो स्वति वही प्रमाण प्रथम समयवर्ती उपशासक होष कमीके गुणश्रेणश्रोण्डेण होती है, इसिक्ष्य एक होनों स्थळोंमें दोनों गुणश्रेणश्रीण्योष्टेण समा समयवर्ती क्रिया वाच निष्ठी वाच निष्ठी श्रेण होती है। इसिक्ष हो साथ होने स्वति हो स्वति हो साथ होने स्वति हो सम्राण होने स्वति हो स्वति हो साथ होने स्वति स्वति सम्यान हो साथ होने स्वति स्वति स्वति स्वति हो स्वति सम्बत्ति स्वति सम्बत्ति स्वति होने स्वति हो स्वति होने स्वति हो स्वति हो स्वति हो स्वति स्वति हो स्वति ह

- उससे प्रथम स्थिति संख्यातगुणी है।
- § १७६. क्योंकि प्रथम स्थितिके संख्यावचें भागप्रमाण हो गुणश्रेणिशीर्षको अन्तरके लिये प्रहण किया गया है। ११।
  - उससे उपशामकका काल विशेष अधिक है।

§ १७७ शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक समय कम दो आवलिकाल विशेषका प्रमाण है। शंका—इसका क्या कारण है?

. .

समयमिन्छाइडिणा बद्धमिन्छत्तणवकवंधस्स एगसमयो पदमदिदीए चैव गलदि। पणो इसं पढमद्विदिचरिमसमयं मोत्तण उवसमसम्माइद्विकाल्ब्यांतरे समयणदीआवल्वियमेत्तदाण-मुवरिगंत्त्ण तस्स उवसामणा समप्पइ, तेण कारणेण पढमहिदीए उवरिमाओ समयुणदो-आवलियाओ पवेसियण विसेसाहिया जादा । १२। संपृष्टि एदस्सेव विसेसाहियपमाणस्स णिण्णयकरणद्वमत्तरो सत्तावयवी---

- \* वे आवितयाओं समयणाओं ।
- ६ १७८. गयत्थमेदं सत्तं ।
- अणियदिअद्धा संखेजगणा ।
- ६ १७९. कि कारणं ? अणियडिअदाए संखेजदिमागे चेव पदमद्विदीए सहवोव-लदीदो । १३ ।
  - अपुरुवकरणद्वा संखेजगुणा ।
- ६ १८०. सबद्धमणियद्विकरणद्वादो अपूर्व्यकरणद्वाए तहाभावेणावदाणदंस-णादो । १८।

समाधान-क्योंकि अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके द्वारा बाँचे गये मिध्यात्वसम्बन्धी नवकवन्धका एक समय प्रथम स्थितिमें ही गल जाता है। पुनः इस प्रथम स्थितिसम्बन्धी अन्तिम समयको छोडकर उपशमसम्यग्दष्टिके कालके भीतर एक समय कम दो आवलिप्रमाण काल ऊपर जाकर उसकी उपशासना समाप्त होती है. इसलिए प्रथम स्थितिमें एक समय कम दो आवलिका प्रवेश कराकर वह विशेष अधिक हो जाता है। १२।

अब इसी विशेष-अधिक प्रमाणका निर्णय करनेके लिये आरोका सञ्जञ्जन है-

- अ वह विशेष एक समय कम दो आवलिप्रमाण है।
- § १७८. यह सूत्र गतार्थ है।
- उससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगणा है।
- ९ १७९ क्योंकि अनिवृत्तिकरणके कालके संख्याववे भागमें ही प्रथम स्थितिके स्वरूप-की उपलब्धि होती है। १३।

विद्रोधार्थ-अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरणके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तकका जितना काल है वही मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिका काल है जो कि छानि-वृत्तिकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण है। यही कारण है कि यहाँ टीकामें यह निर्देश किया है कि अनिवृत्तिकरणके कालके सल्यातवें भागमें ही प्रथम स्थितिकी उपलब्धि होती है।

- अपूर्वकरणका काल संख्यातगणा है।
- ९ १८०. क्योंकि सर्वदा अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणके कालका उसी प्रकारसे अवस्थान देखा जाता है । १४।

## # गुणसेढिणिक्खेबो विसेसाहिओ।

६ १८१. अपुट्नकरणपढमसमये आढत्तो जो गुणसेिडणिक्खेवो सो अपुच्चकरण-द्धादो विसेसाहिओ ति भणिदं होइ । केत्तियमेत्तो विसेसो १ विसेसाहियअणियद्विअद्धा-मेत्तो । १५ ।

#### **\* उवसतदा संखेळागुणा**।

९ १८२. जिम्म काले मिच्छन्तमुनसंतभाषेणच्छित् सो उवसमसम्मनकालो उवसंतद्धा नि भण्णदे । एसा गुणसेिडिणक्सेवादो सस्तेज्ज्ञगुणा । क्वदो एदं णव्यदे १
एदम्हादो चेव सत्तादो । १६ ।

### अंतरं सखेज्जग्रणं ।

९ १८३. अतरदीहत्तमुवसमसम्मत्तद्वादो संखेज्जगुणमिदि भणिदं होदि । किं कारणं १ अंतरस्स संखेज्जदिभागे चेव उवसमसम्मत्तद्वं गालिय तदो तिषद्वं कम्माण-

\* उससे गुणश्रेणिका निक्षेप विशेष अधिक है।

९ १८१ क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो गुणश्रे णिनिक्षेप उपलब्ध होता है वह अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—अनिवृत्तिकरणके कालको विशेष अधिक करनेपर जो लब्ध आवे तत्स्रमाण है। १५।

विशेषार्थ — प्रारम्भमें गुणश्रेणिनिश्चेषका काल अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके काल-से कुछ अधिक बतला आये हैं। इसीलिये यहाँपर विशेषको उक्तश्माण बतलाया है।

अससे उपशान्ताद्वा संख्यातगुणा है।

९८२ जिस काळमें मिथ्यात्व उपशांतरूपसे रहता है वह उपशमसम्यक्त्वका काळ उपशान्ताद्वा कहळाता है। यह गुणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगुणा है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है। १६।

अस्तर संख्यातगुणा है।

§ १८३. क्योंकि अन्तरका आयाम उपशमसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा ह यह उक्त कथनका तालवर्य हैं।

शंका - इसका क्या कारण है ?

समाधान--क्योंकि अन्तरके संख्यातवें भागमें ही उपशमसम्यक्त्वके कालको गलाकर

मण्णदरमोकड्डियूण वेदेमाणो अंतरं विणासेदि चि परमगुरूवएसादो । १७ ।

## # जहण्णिया आबाहा संखेळगुणा।

९८४. एसा जहण्णिया आवाहा कत्य गहेयव्या १ मिच्छत्तस्स ताव चिरम-समयमिच्छादिट्टिणा णवक्वंषविसए गहेयव्या । तत्तो अण्णत्य मिच्छत्तस्स सव्य-जहण्णावाहाणुवलंभादो । सेसकम्माणं पुण गुणसंकमचिमसमयणवक्वंषजहण्णावाहा चेत्रव्या । उवरि किण्ण घेप्पदे १ ण, गुणसंकमकालं वोलिय विज्झादे पदिदस्स मंद-विसोहीए द्विदिवंषी बहुइ ति तिब्बसयावाहाए सव्यजहण्णताणुववत्तीदो । एसा च अंतरायामादो संखेजजगुणा । क्वदो एवं णव्यदे १ एदम्हादो चेव परमागमयकादो । १८ ।

उससे आगे तीनों कर्मोमेंसे किसी एकका अपकर्षणकर उसका वेदन करता हुआ अन्तरको समाप्त करता है ऐसा परम गुरुका उपदेश हैं। १७।

विश्वेषार्थ — अन्तरकरणके ससय प्रथम स्थिति और उपरितन स्थितिके मध्यकी जितनी स्थितिको उक्त दोनों स्थितियोंमें निक्षेपकर अन्तर करता है उस अन्तरके कालमें यह जीव उपराम सम्यक्त्वको प्राप्तकर अन्तरके संख्यातवे भागप्रमाण कालतक ही यह जीव उपराम-स्यायृष्टि रहता है, इसिलेये उपराग्नाद्वासे अन्तरके कालको संख्यात्गुणा कहा है ऐसा परम्परासे गुरुका उपरोग चला आ रहा है।

उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है ।

§ १८४ शंदा—यह जघन्य आवाधा कहाँकी लेनी चाहिए ?

समाधान—अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके जो नवकबन्ध होता हं उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्थळके सिवाय अन्यत्र मिथ्यात्वको जघन्य आवाधा नहीं उपलब्ध होती। परन्तु रोप कर्मीका गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें जो नवक बन्ध होता है उसकी जघन्य आवाधा लेनी चाहिए।

शंका-इससे और आगेके कालकी क्यों नहीं ली जाती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि गुणसंक्रमके कालको उल्लंघनकर विध्यात संक्रमको प्राप्त हुए जीवके मन्द विशुद्धिवश स्थितिबन्ध बृद्धिगत होता है, इसल्यि बहाँको आवाधा सबसे जयन्य नहीं हो सकती। और यह अन्वरायामसे संब्यातगुणी हैं।

इंक्त---ऐसा किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी परमागमके बाक्यसे जाना जाता है। १८।

विशेषार्थ---यहाँपर अन्तरायामसे जिस जघन्य आवाधाको संस्थातगुणा बतळाया गया है वह यदि मिथ्यात्वकमंके बन्धको छी जाती है तो प्रकृतमें अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वकर्मका जो सबसे जघन्य बन्ध होता है उसकी छेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतमें मिथ्यात्वकमंका इससे जघन्य बन्ध अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयको छोड़ अन्यन्न तीनों

## \* उक्कस्सिया आबाहा संखेळागुणा ।

६ १८५. किं कारणं ? अपुन्त्रकरणपढमसमयद्विदिवंधविसए सन्वकम्माणमुकस्सा-बाहाए विवक्तिवयत्तादो । पुव्विक्लविसयजहण्णद्विदिबंधादो एत्थतणिठिदिबंधी संसेज्ज-गुणो, तेण तदावाहा वि तनो संखेजजगुणा ति वृत्तं होह । १९ ।

## अ जहण्णयं द्वितिखंडयमसंखेळागणं ।

६ १८६. मिच्छत्तस्य ताव पदमद्विदीए थोवावसेसे आदत्तस्य चरिमद्विदिखंड-यस्स गृहणं कायव्वं । सेसकम्माणं च गुणसंकमकालस्स थोवावसेसे आढत्तस्स चरिम-द्विदिखंडयस्य जहण्णभावेण संगहो कायन्त्रो । एदं च पलिदोवमस्स संखेजजिदमाग-प्रमाणत्त्रणेणे पुव्विक्लादो असंखेजजगुणमिदि घेत्तव्वं । २० ।

करणोंमें कहीं भी नहीं पाया जाता। और यदि प्रकृतमें ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंके जघन्य बन्धकी जघन्य आबाधा लेनी है तो वह इस जीवके गणसक्रमके अन्तिम समयमें इन कर्मीका जो अपने पूर्व कालको अपेक्षा जघन्य विवक्षित बन्ध होता है उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कम प्रमाणवाला बन्ध अन्यत्र सम्भव नहीं है। यद्यपि गुणसकमके समाप्त होनेके बाद भी यह जीव प्रथमोपशम सम्यग्दष्टि बना रहता है, किन्त इसके मन्द्विशृद्धिके कारण स्थितिबन्ध अधिक होने लगता है, इसलिये प्रकृतमें गुणसंक्रमक अन्तिम समयमें होनेवाले जघन्य स्थितिबन्धकी जघन्य आबाधा ही लेनी चाहिए। अत. उक्त दोनों स्थलोंकी जघन्य आबाधा अन्तरके कालसे संख्यातगुणी होती है यही आशय प्रकृतमें लेना चाहिए।

## उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगणी है।

९ १८५ क्योंकि सब कर्मोंकी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाली स्थितिबन्धविषयक उत्कृष्ट आवाधा यहाँ विवक्षित है, क्योंकि पूर्वमें कहे गये जबन्य स्थितिबन्धसे इस स्थलका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, इसिट्ये उसकी आवाधा भी पूर्वमें कही गई जघन्य आबाधासे संख्यातगुणी होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। १९।

विशेषार्थ---स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यविशेष अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होते है। तदनुसार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाछा स्थितिबन्ध ही यहाँपर लिया गया है। वह आगे होनेवाले सब कमौंके स्थितिबन्धोकी अपेक्षा मबसे अधिक होता है, इसल्बिये उसकी आबाधा भी आगे हानेवाल स्थितिबन्धोकी आबाधाओं की अपेक्सा सबसे अधिक होगी यह स्पष्ट हो है। वही यहाँ उत्क्रुष्ट आवाधारूपसे विवक्षित है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

## **\* उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है।**

६ १८६ मिथ्यात्वके तो प्रथम स्थितिके स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए अन्तिम स्थिति-क ण्डकका ग्रहण करना चाहिए और शेष कर्मोंके गुणसंक्रमकालके स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकका जघन्यरूपसे संग्रह करना चाहिए। और यह पत्योपमके संस्थातने

आदर्शप्रली पलिक्षोबमासखण्जविभागपमाणत्त्रणेण इति पाठ ।

- \* उक्तस्सयं द्विदिखंडयं संखेजगुणं।
- § १८७. किं कारणं ? सागरीवमपुधत्तपमाणत्तादो । २१ ।
- \* जहण्णगो द्विदिबंघो संखेजगुणो।
- ९ १८८. किं कारणं १ मिच्छत्तस्य चिरमसमयमिच्छाइट्टिज्इण्णट्टिदिचंघस्स अंतो-कोडाकोडियमाणस्य सेसकम्माणं पि गुणसंकमचिरमसमयजङ्ण्णट्टिदिचंघस्स गझ-णाटो । २२ ।
  - \* उक्कस्सगो द्विदिषंघो संखेळगुणो ।
- १ = ९. किं कारण १ सव्वकम्माणं पि अधुव्यकरणपढमसमयद्विदिवंधस्स पुव्यिक्लजदण्णद्विदिवंधादो संखेज्जगुणत्तिद्वीए णिव्वाहस्रुवनंभादो । २३ ।

भागप्रमाण होनेसे पूर्वमें कही गई उत्कृष्ट आवाधासे असंख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तार्ल्य है। २०।

विश्लेषार्थ — पूर्वेमें जो उत्कृष्ट आबाधा बतळा आये है वह संख्यात काळ प्रमाण होती है और जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपसके संख्यातवे भागप्रमाण होता है, इसळिये ही प्रकृतमें उत्कृष्ट आबाधासे जघन्य स्थितिकाण्डकको असंख्यातगुणा बतळाया है।

- \* उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है।
- § १८७ क्योंकि यह सागरोपमपृथक्तवप्रमाण है। २१।

विश्लेषार्थ--अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किन्हीं जीवोंके सागरापमप्रथक्त्वप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है यह पहले ही बतला आये हैं। उसीको यहाँ महण किया है। यह पूर्वके पत्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा होता है यह स्पष्ट ही है।

- \* उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।
- § १८८ क्योंकि अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिक मिध्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडीप्रमाण और श्रेष कर्मीका भी गुणसंक्रमके अन्तिम समयका जघन्य स्थितिबन्ध छिया है १२१।

विश्वेषार्थ--पूर्वेमें उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण वतला आये हैं और यहाँ जघन्य स्थितिवन्य अन्तःकोङ्गाकोड़ीप्रमाण वतलाया है, इसल्पि यह उससे संख्यातगुणा ही होगा यह स्पष्ट है।

- # उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।
- ९ १८९. क्योंकि सभी कर्मौका अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिकन्य होता है वह पूर्वेमें कहें गये जघन्य स्थितिकन्यसे संख्यातगुणा होता है इसकी सिद्धि निर्वाध पाई जाती है। २३।

विश्लेषार्थ-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें सब कर्मीका जो स्थितिबन्ध होता है वहाँसे

## अहण्णयं द्विदिसंतकम्मं संखेजगुणं ।

§ १९०. किं कारणं ? मिच्छनस्स मिच्छाइड्डिचरिमसमयज्ञहण्णाद्धिदसंतकम्मस्स सेसकम्माणं पि गुणसंकमकालचरिमसमयज्ञहण्णाद्विदसंतकम्मस्स बंधादो संखेजज्ञगुणचे विरोहाणुवलंमादो । २४ ।

लेकर संख्यात हजारों स्थितिबन्धभेदोंका अपसरण होकर अतिबृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वका और गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें श्लेष छह कमौंका प्राप्त होनेवाला स्थितिबन्ध सख्यातगुणा होन हो जाता है। यहां कारण हैं कि यहाँपर उक्त दोनों स्थलांपर होनेवाले मिथ्यात्व और श्लेष छह मंकि जयन्य स्थितिबन्धसे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेबाला उक्त सब कमोंका उन्नक्ष स्थितिबन्ध संख्यातगुणा बत्तलाया है

## अससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।

§ १९० क्योंकि मिण्यादृष्टिके अन्तिम समयमें मिण्यात्वका जो जघन्य स्थितिसत्कर्म होता है और शेप कर्मोका भी गुणसंक्रमकालके अन्तिम समयमें जो जघन्य स्थितिसत्कर्म होता है उनके वहाँके बन्धको अपेक्षा संख्यातगुणे होनेमे कोई विरोध नहीं पाया ज:ता । २४।

विजेषार्थ--यदापि सर्वार्थसिद्धि आदि प्रन्थोंमें प्रथमोपशम सम्यक्तवके योग्यकौन जीव होता है इस प्रसंगसे किसी शिष्यने यह प्रश्न किया है कि अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य जीवके कर्मोंके उदयसे प्राप्त कलुपताके रहते हुए दर्शनमोहनीयका और चार अनन्तानुबन्धीका उपशम कैसे होता है ? इसी प्रश्नका उत्तर देते हुए आचार्यदेवने बतलाया है कि काललब्ध आदिके कारण उनका उपशम होता है। वहाँ प्रथम काललब्धिका निरूपण करते हए बतलाया है कि कर्मयक्त भव्य आत्मा अर्धपदगलपरिवर्तन नामवाले कालके अवशिष्ट रहनेपर प्रथम सम्यक्तक योग्य होता है, इससे अधिक कालके शेष रहनेपर नहीं। इससे संसारमें रहनेका अधिकसे अधिक कितना काल शेष रहनेपर भन्य जीव प्रथम सम्यक्तको प्रहण करनेके लिये पात्र होता है इसका नियम किया गया है। यह एक काललविध है। दूसरी कर्मस्थितिक काललविध है। न तो ज्ञानावरणादि कर्मोंकी उत्क्रष्ट स्थितिके रहते हुए प्रथम सम्यक्तको प्रहण करनेकी पात्रता होती है और न ही जघन्य स्थितिके रहते हुए प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी पात्रता होती है। किन्तु जिसके परिणामोंकी विशृद्धिवश उस समय बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मीका स्थिति-बन्ध अन्तःकोडा-कोडी सागरोपम हो रहा हो और जिसने सत्तामें स्थित कर्मीकी स्थिति उससे संख्यात हजार सागरोपमोंसे न्यून अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थापित कर छी हो वह जीव प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य होता है। इस प्रकार यद्यपि यहाँपर बन्ध-स्थितिकी अपेक्षा सत्कर्मीकी स्थिति न्यन बतलाई गई है. परन्तु यह काललब्धि उम जीवकी अपेक्षा बतलाई गई है जो क्षयोपशम आदि चार लिब्धयोंसे सम्पन्न होकर प्रथम सम्यक्तक महणके सन्मुख होता है। किन्तु यहाँ पर जो उत्क्रष्ट स्थितिबन्धसे जघन्य स्थिति सत्कर्म संख्यातगणा बतलाया जा रहा है वह मिध्यात्वकर्मकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय-को लक्ष्यमे लेकर तथा क्वानावरणादि छह कर्मीकी अपेक्षा गुणसंक्रमके अन्तिम समयको लक्ष्यमें लेकर बतलाया जा रहा है, इसलिये सर्वार्थसिद्धि आदिके उक्त कथनसे इस कथनमें कोई बाधा नहीं आती। शेष कथन सुगम है।

# # उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेळागुणं।

## # एवं पणुवीसदिपडिगो दंडगो समत्तो।

१९२. एवं पणुवीसदिपडिगमप्पावहुअदंडयं समाणिय एचो अदीदासेसपवंघेण
 विहासिदत्थाणं गाहासुचाणं सरूवणिदेसं कुणमाणो विहासासुच्यारो इदमाह—

## एतो सुत्तफासो कायव्वो भवदि ।

१९३. पुट्यं परिभासिदत्थाणं गाइसुत्ताणमेण्डि सम्रुक्तिचणा जहाकमं कायव्वा
ति मणिदं होइ ।

# (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो। पंचिदिओ य सण्णी णियमां सो होइ पज्जतो॥९५॥

## अससे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।

विश्लेषार्थ — अधः प्रवृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकघात नहीं होता। परन्तु संस्थात हजार स्थितिकन्धापसरण अवद्य होते हैं। इसिट्टिए अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिकन्धसे उसके अन्तिम समयमें संस्थातगुणा होन स्थितिकन्ध होने लगता है। इसिन्धि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें बहाँ प्राप्त स्थितिकन्धसे स्थितिसन्धम संस्थातगुणा होना न्याय प्राप्त है। ऐसा अवस्थामें यह उन्ह्रष्ट स्थितिकत्कमें अपने जघन्यसे संस्थातगुणा होता है ऐसा भी निर्णय करना चित्र हो है।

## # इसप्रकार पश्चीस पदवाला दण्डक समाप्त हुआ।

§ १९२. इसप्रकार पच्चीस परवाले अल्पवहुत्वदण्डकको समाप्तकर आगे अतीत समस्त प्रवन्थके द्वारा जिनके अर्थका विशेष व्याख्यान किया गया है ऐसे गाथासूत्रोका स्वरूपनिर्देश करते हुए विभाषास्त्रकार इस स्वको कहते हैं—

# \* अब आगे गाथासत्रोंकी समुत्कीर्तना करने योग्य है।

- § १९३ जिनके अर्थका पहले स्पष्टीकरण कर आये हैं उन गाथासूत्रोंकी क्रससे इस समय समुत्कीर्तना करनी चाहिए यह उक्त कथनका तार्ल्य है।
- दर्शनमोइनीयकर्मका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए। वह नियससे पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है।। ९५।।

१. ता॰ प्रतौ 'पर्चिदिय सण्णी [ पुण ] णियमा' इति पाठः ।

§ १९२. एसा पढमगाहा दंसणमोहोनसामणपहुनणाए को सामिओ होह किमविसेसेण चदुसु वि गदीसु नहुमाणो, आहो अस्थि को विसेसो ति पुञ्छाए णिण्णयनिहाणहुमनइरुणा। एदिस्से किंचि अवयनस्थररामसं कस्सामो। तं जहा—दंसणमोहस्स उनसामगो अविसेसेण चदुसु वि गदीसु होदि ति बोह्रब्बो। एवं चदुगदिनिस-यत्तसामणणेणानहारिदस्स पाओग्गलद्विसुहेण विसेसपदुष्पायणफळो गाहापच्छद्वणिहेसो। कं कर्य ? 'पंचिदियसण्णो' इच्चादि। एत्य पंचिदियणिहेसेण तिदिक्खादीए एइंदिय-वियर्जिदियाणं पिडिसेहो कओ दहुज्जो। तत्य वि सण्णिपंचिदिओ चेन सम्मणुष्पचीए पाओग्गो होदि, णासण्णिपंचिदिओ ति जाणानणहुं सण्णिवसेसणं कदं। एवं चदुगदिनिसयता मार्पणिपंचिदियनिसयत्तेण जावावराह्म पज्जानावराण चेन सम्मणुष्पचिपाओग्गानावो, णायज्ञनावर्याए वि जाणानणहुं 'णियमा सो होइ पजनो' ति णिहिंहु। लद्विअपज्जन-णिज्वत्तिअपज्जनए मोत्तृण णियमा णिज्वतिपज्जनो चेन सम्मणुष्पविपाओग्गो होदि ति एसो एदस्स भावत्थो।

शंका-वह कैसे ?

मग्राधान---'पंचिदियसण्णी' इत्यादि ।

इस पदमें 'पञ्चेन्द्रिय' पदके निर्देश द्वारा तिर्यञ्चगतिसम्बन्धी एकेन्द्रिय और विकळे-न्द्रियोंका प्रतिवेध किया हुआ जानना चाहिए। उसमें भी संझी पञ्चेन्द्रिय जीव ही प्रथम सम्यक्ष्वके योग्य होता है, असंझी पञ्चेन्द्रिय जीव नहीं हस वातका झान करानेके क्रिये उसका 'संझी' विशेषण दिया है। इस प्रकार चारों गतियाँ इसका विषय है और संझी पञ्चेन्द्रिय जीव इसका विषय हैं इस रूपसे निरुचय किये गये इसके प्रयोग्न अवस्थामें ही सम्यक्षकको उत्पत्तिकी योग्यता होती है, अपर्योग्न अवस्थामें नहीं इस बातका झान कराने के क्रिये 'णियमा सो होई पडक्तो' इस चचनका निर्देश किया है। उरुष्यपर्यांग्न और निर्देश-प्रयोग्न अवस्थाको छोड़कर नियमसे निर्देश प्रयोग्न जीव ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके योग्य होता है यह इसका भावार्थ है।

विश्वेषार्थ —यहाँ पर प्रथम सम्यवस्वको महण करनेके छिये कीन जीव योग्य होता है इसका निर्देश किया गया है। जो जीव प्रथम सम्यवस्वको उत्पन्न करनेके सन्युख होता है वह बारों गतियोंका होकर भी संझी, पञ्चेनिद्य, प्याप्त होना चाहिए। इसका यह ताय्ये है कि यदि वह नारही या देवगतिका जीव है तो वसके संझी पञ्चेनिद्य होनेपर भी निर्दे ज्ययांमा

<sup>\$</sup> १९२ यह प्रथम गाथा दर्भनमोहनीयकर्मको उपशामना प्रस्थापनाका कौन जीव स्वामी है, क्या अविशेषरूपसे चारों हो गिवियोमें विद्यमान जीव स्वामी है या कोई विशेषता है ऐसी पुरुष्ठा होनेपर निर्णयका विधान करनेके छिये आई है। अब इसके पर्दोक अधेका कुछ परामशंकरें। यथा—दर्शनगोहनीयकर्मका उपशाम करनेवाला जीव सामान्यरूपसे चारों हो गिवियोमें होता है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार चारों गिवियों दर्शनमोहनीय कर्मकी उपशामनाका विषय हैं इस बातका सामान्य क्रपसे निरुष्य होने पर प्रायोग्य अध्यक्षारा विशेषका क्षम करनेके छिये गायाके उत्तराधेका निर्केश है।

(४३) सव्विणरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमाणे। अभिजोग्गमणभिजोगो उवसामो होइ बोद्धव्वो॥९६॥

§ १९३. एसा विदियसुत्तगाहा पुन्वसुत्तिहिह्न्थविसेसपरूवणाए पिडवद्धा । तं जहा--- णिरयगदीए ताव सन्वासु णिरयपुढवीसु सन्वेसु णिरइंदएसु सन्वसेढीबद्ध-पहण्णएस च बद्रमाणा णेरहया जहाबुत्तसामग्गीए परिणदा वेयणाभिमवादीहिं कारणेहिं सम्मत्त्रप्राणंति ति जाणावणदं सध्वणिरयगाहणं । तहा सञ्वभवणेस ति वत्ते जीत्तया नहीं होना चाहिए। किन्त छहों पर्याप्तियोंकी पर्णता होनेपर अन्तर्म हर्तके बाद ही वह प्रथम सम्यक्तक ग्रहणके योग्य होता है। यदि मनध्यगतिका जीव है तो उसके भी संजी पञ्चेन्द्रिय होनेपर भी वह लब्ध्यपर्याप्र और निर्वात्यपर्याप्र नहीं होना चाहिए। वह पर्याप्त ही होना चाहिए। उसमें भी यदि कर्मभमिज मन्त्य है तो पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आठ वर्षका होना चाहिए और यदि भोगभूमिज है तो उनचाम दिनका होना चाहिए। ऐसा होनेपर ही वह प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य होता है। यदि तिर्यञ्चगतिका जीव है तो वह एकेन्द्रिय, विकलत्रय और असंझीन होकर संजी पञ्चेन्द्रिय ही होना चाहिए। उसमें भी ऐसा जीव यदि लब्ध्यपर्याप्त और निर्व त्यपर्याप्त है तो वह प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य नहीं होता। वह छहों पर्याप्रियोंसे पर्याप्र होना चाहिए। उसमें तिर्यञ्ज दो प्रकार के होते है-भागभमिज और कर्मभूमिज। कर्मभूमिज भी दो प्रकारके होते है--गर्भज और सम्मुन्छन। सा इनमेंसे गर्भज ही प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न कर सकते है सम्म च्छन नहीं। उसमें भी दिवसप्रथक्तव अवस्थाके होनेपर ही वे प्रथम सम्यक्तवके प्रहणक योग्य होते हैं। विशेष आगमसे जान छेना चाहिए। यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्बके ग्रहणके योग्य जो अन्य विज्ञेषताएँ बतलाई हैं. जैसे संसारमें रहनेका इस जीवका अधिकसे अधिक अर्धपदगळ-परिर्तन नामवाला काल शेष रहे तब अनादि मिध्यादष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है। यदि सादि मिध्यादष्टि जीव है तो वेदक कालके समाप्त होनेपर ही वह प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य होता है। तथा वह अयोपशम आदि चार छट्धियोंसे सम्पन्न होना चाहिए इत्यादि सर्व साधारण विशेषताओं के साथ ही चारों गतियों का संज्ञी पञ्चे-न्द्रिय पूर्वाम जीव ही प्रथम सम्यक्तवके भ्रष्टणके योग्य होता है यह उक्त गाथासत्रका तात्पर्य है।

सब नरकोंमें रहनेवाले नारिकयोंमें सब भवनोंमें रहनेवाले भवनवासी देवोंमें, सब द्वीपों और समुद्रोंमें विद्यमान संज्ञी पश्चीन्द्रय पर्याप्त तिर्यञ्चोंमें, ढाई द्वीप-समुद्रोंमें रहनेवाले पर्याप्त मनुष्योंमें, सब ज्यन्तरावासोंमें रहनेवाले ज्यन्तर देवोंमें, सब ज्योतिष्क देवोंमें, विमानोंमें रहनेवाले नौ ग्रैबेयक तकके देवोंमें तथा अभियोग्य और अनिभयोग्य देवोंमें दर्शनमोहनीयका उपश्रम होता है ऐसा जानना चाहिए।

§ ९९३. यह दूसरी सूत्रगाथा पूर्व गाथा सूत्रमें कहे गये अर्थविशेषके कथनमें प्रति-बद्ध है। यथा—नरकातिके सन नरक प्रथिवी सम्बन्धी सन इन्द्रकविळोंमे, सन अणिबद्ध और प्रकीर्णक विळोंमें विद्यमान नारकी जीव यथीक सामग्रीसे परिणत होकर वेदना अभिमय आदि कारणोंसे प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करते हैं इस वातका झान कराने के छित्रे गाथासुत्रमें 'सत्वणिरय' पदका प्रष्टण किया है तथा 'सत्वभवणेसु' ऐसा कहनेपर

१, ता॰प्रतौ -मणभिजोग्गो इति पाठः ।

दसिवहाणं भवणवासियाणमायासा तेष्ठ सञ्बेस चेव सष्टप्पण्णा जीवा जिणविंव-देविद्धि-दंसणादीहि कारणेष्टि सम्मच्छुप्पाएंति, ण तत्थ विसेसणियमो अत्य चि भणिदं होइ । तद्दा दीव-सष्टु दे च वृत्ते सञ्बेस दीवसप्टे हे इ वृत्ते सञ्बेस दीवसप्टे हे इ वृत्ते सञ्बेस दीवसप्टे हे वृत्ते सञ्बेस दीवसप्टे वृत्ते वृत्ते स्वयं के च अहाइजेस दीव-सष्टु देस मणुता संखेजवस्साउआ गम्मोवकंतिया असंखेजवस्साउआ च ते सञ्चे वि जाइंभरत्त-धम्मसवणादिष्ट्यप्ट हिं अप्पप्पणे विसप सञ्वत्थ सम्मच-सुप्पापंति । ण तत्थ देसविसेसणियमो अत्य चि चेत्रच्यं । तस्त्रीविद्यास्य असंखेजस्स सम्हेस क्यं ? ण, तत्थ वि पुञ्ववेरियदेवपओगेण णोदाण तिरिक्खाणं सम्मचुप्पत्ति प्यदुंताणस्वत्रं ना । गहसहो जेण वेतरदेवाणं वाचओ तेणासंखेज्जेस दीच-सहेरेस जे वेतरावासा तेस सञ्चेस वृद्धमाणा वाणवेत्त्य जि गहेयज्वं । तद्दा 'जीदिसय' चि जोदिसयदेवाणं चदाइच-गहः अक्ख-च-ताराभेयभिष्णाणं गहणं कायज्वं । तेस विज्ञाविद्विद्यं सणादीहिं कारणेहिं सम्मच्या प्रत्यां चंदाइच-गहः अक्ख-च-ताराभेयभिष्णाणं गहणं कायज्वं । तेस विज्ञाविद्विद्यं सणादीहिं कारणेहिं सम्मच्या पत्ति क्या चि विच्यं । विद्याणं विद्या चि वेत्रचं । तेस विच्यं विमाणे 'ति वृत्ते विमाणवासियदेवाणं चादाइच-गहः अक्ष क्याच्यं । तेस विच्यं । विमाणे 'ति वृत्ते विमाणवासियदेवाणं गहणं कायज्वं । तेस विच्यं । विस्ता विच्यं । विस्ता विभाणे 'ति वृत्ते विमाणवासियदेवाणं गहणं कायज्वं । तेस विच्यं । विमाणे 'ति वृत्ते विमाणवासियदेवाणं गहणं कायज्वं । तेस विच्यं । विमाणे 'ति वृत्ते विमाणवासियदेवाणं महण्यं कायज्वं । तेस विच्यं विमाणवासियदेवाणं महण्यं कायज्ञं । तेस विच्यं विमाणवासियदेवाणं महण्यं कायज्ञं । तेस विच्यं विमाणवासियदेवाणं महण्यं कायज्ञं । तेस विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं । तेस विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं । तेस विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं । तेस विच्यं । तेस विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं । तेस विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं विच्यं । तेस विच्यं वि

दस प्रकारके भवनवासियोंके जितने आवास हैं उन सबसे हाँ उत्पन्न हुए जीव जितिषम्ब-दर्शन और देवधिंदर्शन आदि कारणोंसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, वहाँ विशेष नियस नहीं है यह उक्त कथनका ताल्यं है। तथा 'दीव-समुद्दे' ऐसा कहने पर सब द्वीप-समुद्रोमें वर्तमान जो संज्ञी पञ्चेत्रिय विश्वेष्ठ पर्याप्त हैं और ढाई द्वीप-समुद्रोमें जो संख्यात वर्षकी आयुवाल अभैज और असंख्यात वर्षकी आयुवाल मतुष्ट हैं वे सभी जातिम्मरण और प्रमंश्वल आदि निमत्तोंसे अपने-अपने लिये सर्वत्र सम्यक्त्वको उत्पन्न करते है। वहाँ देशविशेषका नियम नहीं है ऐसा यहाँपर प्रकृण करना चाहिए।

शंका— त्रस जीवोंसे रहित असंख्यात समुद्रोंमें तिर्यव्चोंका प्रथम सम्यक्त्वको उत्पक्ष करना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी पूर्वके बैरी देवोंके प्रयोगसे छे जाये गये तिर्यक्र्य सम्यक्तको डलिसों प्रयुत्त हुए पाये जाते हैं।

पाह राज्य यतः त्यन्तर देवों का वाचक है अतः असंस्यात द्वीप-समुद्रों में जो व्यन्तरा-वास है। उन सबमें बतंमान वानव्यलर देव जिनमहिलादर्शन आदि कारणोंसे सम्यक्तको उत्यन्न करते हैं वहाँ विशेष नियम नहीं है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। तथा 'जीदिसिय' इससे चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र और ताराओं भेदसे अनेक प्रकारके व्योतियी देवोंको प्रहण करना चाहिए। उनमें भी जिनविम्बदर्शन और देवद्विंदर्शन आदि कारणोंसे मम्यक्तवकी उत्पत्ति सर्वेग विकद्भ नहीं है ऐसा प्रहण करना चाहिए। 'विमाणे' ऐसा कहनेपर विमान वासी देवोका प्रहण करना चाहिए। उनमें भी सीधर्म कल्पसे छेकर चरिम प्रेमैयक तक सर्वत्र विषयान और अपनी-अपनी जातिसे सम्बन्ध रखनेवाळे सम्यक्तवीरात्तिक कारणोंसे

सम्मत्तं उप्पाएंति त्ति घेत्तव्वं । तत्तो उवश्मिअणदिसाणुत्तरविमाणवासियदेवेस सम्मत्त-प्पत्ती किण्ण होदि ति चे ? ण. तत्थ सम्माइद्रीणं चेव उप्पादिणियमदंसणादी । एत्थेवावंतरविसेसपद्प्यायणहमाइ---'अभिजोग्गमणभिजोग्गे' इदि । इस्यभियोग्याः, बाहनादौ क्रत्सिते कर्मणि नियुज्यमाणा वाहनदेवा इत्यर्थः । तेम्योऽन्ये किन्विषिकादयोऽनुत्तमदेवाः, उत्तमाश्च पारिषदादयोऽनिभयोग्याः । तेसु सर्वेषु यथोक्त-हेत्सिन्निधाने सम्यक्त्वोत्पत्तिरविरुद्धेति यावत । 'उवसामो होइ बोद्धव्वो' एवं भणिदे एदेसु सन्वेसु दंसणमोहस्स उवसामगो होह त्ति णायन्वो, विरोहामावादो त्ति मणिदं होर ।

परिणत हुए देव सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए।

शंका- उनसे उपरिम अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उनमें सम्यग्दष्टि जीवोंके ही उत्पन्न होनेका नियम देखा आता है।

. अब यहीं पर अवान्तर भेदोंका कथन करनेके छिये कहते हैं—'अभिजोग्गमणभि-ओगो'--'अभियज्यन्ते इत्यभियोग्याः' इस व्यत्पत्तिके अनुसार जो बाहनदेव बाहन आहि कत्मित कर्ममें नियोजित है वे अभियोग्य देव हैं यह इस पत्का अर्थ है। उनसे अन्य किल्विषिक आदि अनुत्तम देव और पारिषद आदि उत्तम देव अनुभियोग्य देव है। उन सबमें यथोक्त हेतुओंका सम्निधान होने पर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अविरुद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'उवसामो होड बोद्धव्वो' ऐसा कहने पर इन सबमें दर्शनमोहका उपशामक होता है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विशेषार्थ--पर्व गाथासत्रमें सामान्यसे इतना ही कहा गया था कि चारों गतियोंके संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पूर्याप्त जीव दर्शनमोहके उपशामक होते हैं। इस गाथासूत्रमें उन जीवोंका नाम निर्देश पूर्वक स्पष्ट रूपसे खुलासा किया गया है। किसी भी गतिका संज्ञी पड चेन्द्रिय पर्याप्त कोई भी जीव क्यों न हो यदि वह प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके उस उस गतिसे सम्बन्ध रखनेबाले अपने-अपने कारणोंसे सम्पन्न है तो वह दर्शनमोहका उपशामक होता है यह इस गाथासत्रके कथनका सार है। यहाँ टोकामें सम्यक्तकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंसे कतिपय कारणोंका संकेत किया गया है, अतएव यहाँ उन सब साधनोंका खुळासा किया जाता है। प्रारम्भके तीन नरकोंमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाभिभव ये तीन प्रथम सम्यक्तकों उत्पक्तिके बाह्य साधन हैं। यद्यपि नारिकयोंके विसंग्रह्मान होनेसे उन सबको यथासम्सव पूर्व-भवोंका समरण होता है। किन्तु यहाँ पर पूर्वभवोंका स्मरणमात्र प्रथम सम्यक्तककी उत्पत्तिका साधन नहीं है। किन्तु पूर्व भवमें धार्मिक बुद्धिसे जो अनुष्ठान किये थे वे विफल्ज क्यों हुए इसे जानकर जो आत्म-निरीक्षण कर जीवादि नी पदार्थीं के मननपूर्व क अपने उपयोगको आत्मामें यक्त करते हैं उनके जातिस्मरण सम्यकत्त्वकी उत्पत्तिमें बाह्य साधन है। धर्मश्रवण पूर्वभवके स्तेही सम्यग्दृष्टि देवोंके निमित्तसे होता है, क्योंकि वहाँ ऋषियोंका जाना सम्भव नहीं है। यहाँ पर वेदनाभिभवको प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका तीसरा बाह्य साधन कहा है। सो उससे ऐसा समझना चाहिए कि वेदनासामान्य प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साथन नहीं हैं। किन्तु जिनका ऐसा हपयोग होता है कि यह बेदना इस मिण्याव्य तथा असंयमके सेवनसे अयन्त हुई है उनके वह वेदना सम्यक्तको उत्पत्तिका साधन होता है। अनके वा नगरकों मात्र जातिन्सरण और वेदना सम्यक्तको उत्पत्तिक स्वाध्य साथन के उत्पत्तिक वाह्य साधन हैं। यहाँ सम्यक्तकों उत्पत्तिक बाह्य साधन संभवन सम्यक्तकों उत्पत्तिक वाह्य साधन संभवन सम्यक्त नहीं, न्यों कि इन नरकों में एक तो देवोंका गमनागमन नहीं होता। दूसरे वहाँके नारकियों में भवके सन्वन्धवझ या पूर्वके वेदवा परस्पर्भे अञ्चाह्य-अञ्चाह्यक मात्र नहीं पाया जाता। अतः वहाँ कक्त हो ही प्रध्य प्रस्तकनात्र व्यक्ति किया है।

विर्यंज्यों में प्रथम सम्यक्त्यकी उत्पत्तिके बाह्य साधन तीन हैं—जातिस्मरण, धर्मअवण और जिनविस्मदर्शन। ये ही तोन मतुष्यों में प्रथस सम्यक्त्यको उत्पत्तिके बाह्य साधन
है। किन्हीं मनुष्योंको जिन सिहमा देखकर प्रथम सम्यक्त्यको उत्पत्ति होती है। पर इसे
अल्यासे चीथा साधन सालनेको आवर्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जिनविस्मदर्शनमें
अल्यासे वही जाता है। कराचिन् किन्हीं मतुष्योंको लिखसम्पन म्हण्यिते देखनेसे भी
प्रथम सम्यक्त्यकी उत्पत्ति होती है। पर इसे भी अल्यासे साधन सानकोकी आवर्यकता नहीं
है, क्योंकि इसका भी जिन विस्मदर्शनमें अन्तभीव हो जाता है। सम्मेदाचल, गिरनार,
चम्पापुर औह पावापुर आदिका दर्शन भी जिनविस्मदर्शनमें हो गर्भित है, क्योंकि वहाँ भी
जिनविस्मदर्शन तथा पुक्तिमतसम्मन्यो कथाका सुनना या कहना आदिके विना प्रथम
सम्यक्त्यकी उत्पत्ति नहीं होती।

देवोंमें भी भवनवासी, बानव्यन्तर इयोतिषी और बारह वें कल्पतकके कल्पवासी देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके चार मुख्य साधन हैं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमा दर्शन और देवधिंदर्शन । जिनमहिमादर्शन जिनबिस्बदर्शनके बिना बन नहीं सकता. इस-लिए जिनमहिमादर्शनमें ही वह गर्भित है। यद्यपि जिनमहिमादर्शनमें स्वर्गावतरण और जन्माभिषेक आदि गर्भित हैं, पर इनमें जिनविम्बदर्शन नहीं होता, इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिनमहिमादर्शनके साथ जिनबिम्बदर्शनका अविनाभाव नहीं है सो ऐसा कहना भी यक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ये आगामी कालमें साक्षात जिन होनेवाले हैं ऐसा बद्धिमें स्वीकार करके ही उक्त कल्याणक किये जाते हैं, अतः इन कल्याणकोंमें भी जिनिबम्ब-दर्शन बन जाता है। अथवा ऐसे कल्याणकोंको निमित्तकर जो प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे जिनगणश्रवणनिमित्तक समझना चाहिए। देवधिदर्शन जातिस्मरणसे भिन्न साधन है. क्योंकि अपनी-अपनी अणिमादि ऋदियोंको देखकर ऐसा विचार होना कि ये ऋदियाँ जिनदेवद्वारा उपदिष्ट धार्मिक अनुष्ठानके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं. जातिस्मरणस्वरूप होनेसे इसको निमित्तकर उत्पन्न हुआ प्रथम सम्यक्त्व जातिस्मरणनिमित्तक है और ऊपरके देवोंकी महा ऋद्धियोंको देखकर जो ऐसा विचार करता है कि इन देवोंके ये ऋद्धियां सम्यादर्शनसे युक्त संयमधारणके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं और मैं सम्यादर्शनसे रहित द्रव्यसंयम पालकर वाहन आदि नीच देवोंमें उत्पन्न हुआ हूँ उस जीवके ऊपरके देवोंकी ऋदिको देखकर उत्पन्न हुए प्रतिबोधसे जो प्रथम सम्यक्तको उत्पत्ति होती है वह देवधिदर्शननिमित्तक प्रथम सम्यक्त है। इसप्रकार जातिस्मरण और देवधिवर्शन इन दोनोंमें अन्तर है। दसरे जातिस्मरण देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्महर्त कालके भीतर ही होता है और देवधि-दर्शन कालान्तरमें होता है, इसलिये भी इन दोनोंमें अन्तर है। आनत कल्पसे लेकर अच्यत कल्प तकके देवोंमें देवधिदर्शनको छोड़कर प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिके पूर्वोक्त तीन साधन हैं। एक तो इन देवोंमें ऊपरके महर्धिक देवोंका आगमन नहीं होता। दसरे वहींके देवोंकी

# (४४) उवसामगो च सब्बो णिब्बाघादो तहा णिरासाणो। उवसंते भजियव्वो णीरासाणो य खीणिन्म॥९७॥

§ १९४. एसा तदियगाहा दंसणमोहोवसामगस्स तीहिं करणेहिं वावदावत्थाए णिव्याघादत्तं णिरासाणभावं च पद्प्पाएदि। तं जहा--सव्यो चैव उवसामगो णिव्वाघादो होह. दंसणमोहोवसामणं पारमिय उवसामेमाणस्स जह वि चउन्यिहोव-सम्मवन्मो जुनवसुबददूराइंतो वि णिच्छण्ण दंसणमोहोवसामणसेचो पिडवधेण विणा समाणेदि ति वृत्तं होइ। एदेण दंसणमोहोवसामगस्स तदवत्थाए मरणाभावो वि

महर्षिको बार-बार देखनेसे उन्हें आइचर्य नहीं होता तथा तीसरे वहां शुक्छडेर्या होनेसे उनके संक्छेशक्य परिणाम नहीं होते, इसछिये वहाँ देवधिंदर्शन प्रथम सम्यक्तको उत्पत्ति का साधन नहीं स्वीकार किया गया है। नौ प्रवेशकवासी देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति-के दो साधन हैं—जातिस्मरण और धर्मश्रवण। यहाँ ऊपरके देवोंका आगमन नहीं होता, इसलिए देवधिदर्शन साधन नहीं है। नन्दीश्वर द्वीप आदिमें इनका गमन नहीं होता. इसलिए बहाँ जिनबिम्बदर्शन साधन भी नहीं है। वहाँ रहते दृए वे अवधिशानके द्वारा जिन महिमाको जानते हैं, इसछिए भी उनके जिन महिमादर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे विस्मयको उत्पन्न करनेवाले रागसे मुक्त होते हैं. इसलिये उन्हें जिन सहिमा देखकर विस्मय नहीं होता। उनके अहमिन्द्र होते हुए भी उनमें परस्पर अनुमाह्य-अनुमाहक भाव होनेसे उनमें धर्मश्रवण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन स्वीकार किया गया है। इससे आगे अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव नियमसे सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसिखये वहाँ प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति कैसे होती है यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिके जो साधन बतलाये हैं उनमेंसे किसीके कोई एक प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका साधन है और किसीके कोई दूसरा प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका साधन है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्त की उत्पत्तिके जितने साधन बतळाये हैं वे सब उस-उस गतिमें प्रत्येकके होने चाहिए ऐसा नहीं है। शेष कथन सगम है।

दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले सब जीव व्याघातसे रहित होते हैं और उस कालके भीतर सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होते। दर्शनमोहके उपशान्त होने पर सासादनगणस्थानको प्राप्ति मजितव्य है। किन्तु क्षीण होने पर सासादनगण-स्थानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३-९७ ॥

६ १९४ यह तीसरी गाथा दर्जनमोहका उपशम करनेवाले जीवके तीन करणोंके द्वारा व्याप्त अवस्थारूप होनेपर निर्वाधातपने और निरासानपनेका कथन करती है। यथा-सभी उपज्ञामक जीव व्याचातसे रहित होते हैं, क्योंकि दर्शनमोहके उपज्ञमको प्रारम्भ करके जनका जनजम करनेबाले जीवके ऊपर यद्यपि चारों प्रकारके उपसर्ग एक साथ उपस्थित होवें तो भी वह निश्चयसे प्रारम्भसे लेकर दर्जनमोहकी उपज्ञमनिविधिको प्रतिबन्धके बिना समाप्त करता है यह उक्त कथनका तालार्य है। इस कथन द्वारा दर्शनमोहके उपशामकका उस अवस्थामें मरण भी नहीं होता यह कहा हजा जानना चाहिए, क्योंकि मरण भी पदुष्पाइदो दहुन्त्रो, तस्स वि वाषादमेदकादो । 'तहा णिरासाणो' कि भणिदे दंसण-मोहणीयम्ववसामेंतो तदवत्थाए सासणगुणं पि ण एसो पढिवन्जिदि नि भणिदं होइ । 'उबसंते सजियन्त्रो' उपशान्ते दर्शनमोहनीये भाज्यो विकल्प्यः, सासादनपरिणामं कदािच्यं गच्छेन्न वेति । किं कारणं १ उवसमसम्मचद्धाए छावल्यिवसेसाए तदो-प्पष्टुिं सासणगुणपविवचक्तिए केसु वि जीवेसु संभवदंसणादो । 'णीरासाणो य खीणिम्म' उवसमसम्मचद्धाए खीणाए सासादनगुणं णियमा ण पडिवन्जदि नि भणिदं होइ । कृदो एवं वे १ उवसमसम्मचद्धाए जहण्णेणयसमयमेनसेसाए उकस्सेण छावल्यियमेचानसेसाए सासणगुणपरिणामो होइ, ण परदो नि णियमदंसणादो । अथवा 'लीरासाणो य खीणिम्म' एवं भणिदे दंसणमोहणोयम्म खीणिम्म णिरासाणो चेव, ण तत्थ सासणगुणपरिणामो संभवह नि घेनच्नं, खहयस्स सम्मचस्सापिडवादिसरूवचादो, सासणपरिणामस्स उवसससम्मचपुरंगमन्तिणयमदंसणादो च ।

व्याघातका एक भेद है। 'तहा णिरासाणो' ऐसा कहने पर दर्शनमोहका उपराम करनेवाछा जीव उस अवस्थामें साखादन गुणस्थानको भी नहीं प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तायर्थ है। 'उवस्तेन भिज्ञव्यों अवात् दर्शनमोहके उपरान्त होने पर भाज्य है-चिक्रक्त्य हे अर्थात् वह जीव कहाचिन् सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है और कहाचिन् प्राप्त नहीं होता, क्यांकि उपराम सम्यक्त्यके काल्ये छह आविल शेष रहने पर वहाँसे लेकर सामादन गुणस्थानकी प्राप्त किहाँ भी जीवोंमें सम्भव देखी जाती है। 'णीरासाणो य खीणस्थ' अर्थात् उपराम सम्यक्त्यका काल क्षीण होने पर यह जीव सासादन गुणस्थानको नियमसे नहीं प्राप्त होता यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

## शंका--ऐसा किस कारणसे हैं ?

समाधान — क्यों कि उपशम सम्यक्तवके काळमें जधन्यरूपसे एक समय शेष रहने पर और उन्छटरूपसे छह आविल काळ शेष रहने पर सासादनगुणस्थान परिणाम होता है, इसके बाद नहीं ऐसा नियम देखा जाता है। अथवा 'णीरासाणो य खीणिम्म' ऐसा कहनेपर दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर यह जीव निरासान ही है, क्यों कि उसके सासादन गुण-स्थानरूप परिणाम सम्भव नहीं है ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिए। कारण कि खायिक सम्यक्तव अप्रतिपातस्वरूप होते हो और सासादन परिणामके उपशम सम्यक्तवपूर्वक होनेका नियम देखा जाता है।

विशेषार्थ — यहाँ दर्शनमोहके उपशामन विधिके प्रारम्भ होनेके समयसे लेकर उपशाम सन्यक्तके कालके भीतर तथा उसके बाद किन कार्य विशेषोंका होना सन्भव है और कौन कार्यविशेष होते ही नहीं इन सब बातोंका इस गाथामें निर्देश किया गया है। यह जीव दर्शनमोहकी उपशासन विधिका प्रारम्भ अध्यक्तरणके प्रयस्त समयसे करके अनिकृतिकरणके अनितम समयमें उसको पूर्ण करता है। इस कालके भीतर एक तो यह जीव देव, सुत्यन, तिर्यक्कोंद्वारा और अन्य कारणोंसे उपस्थित हुए उपसांकि गुगपन् या किसी एकके अतिवह के सितर एक तो यह जीव के सुत्र स्वार्य होनेपर उस (वश्वामन विधि) से च्युत नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे जीवका

# (४५) सागारे पटूबगो णिटूबगो मज्झिमो य भजियव्बो । जोगे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥६८॥

§ १९७ एढेण चउत्थगाहासचेण दंसणमोहोवसामगस्स उवजोग-जोग-लेस्सापरिणामगओ विसेसो पदुष्पाइदो दहुच्यो । तं जहा--'सागारे पहुवगो' एवं भणिदे दंसणमोहोवसामणमाढवेंतो अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुछि अंतोग्रह त्तमेत्त-कालं पद्भवगो णाम मनदि । सो वण तदनतथाए णाणोवजोगे चेव उवजुत्तो होह, तत्य दंसणीवजोगस्सावीचारप्ययस्स पवत्तिविरोहादो । तदो मदि-सद-विभंगणाणाण-

मरण भी नहीं होता। बिना व्याघातके यह जीव उसे सम्पन्न करता है। इस काल में ऐसी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो जाय यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इस जीवके इस कालके भीतर अनन्तानुबन्धीचतुष्कभेंसे किसी एकके उदयके साथ सदा काल मिध्यात्वका उदय बना रहता है ऐसा नियम है। जब कि सासादन गणस्थानकी प्राप्ति उपशम सम्यक्त्वके कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छह आविल कालके शेष रहनेपर मात्र अनन्ता-नबन्धीचतुष्कमेंसे किसी एक प्रकृतिके उदय-उदीरणा होनेपर होती है। वहाँ दर्शनमोहनीयकी किसी भी प्रकृतिका उदय न होनेसे दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा परिणामिक भाव होता है। इसी प्रकार प्रथमोपञ्चम सम्यक्त्वके कालके भीतर भी ये सब विशेषताएँ जाननी चाहिए। मात्र ऐसा जीव अपने कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छह आवलि काल शेष रहनेपर अनन्तानबन्धी चतुष्क्रमेंसे किसी एक प्रकृतिका उदय होनेपर सासादन गण-स्थानको प्राप्त हो सकता है। किन्त उपराम सम्यक्तवका उक्त काल निकल जानेपर वह सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त नहीं होता. क्योंकि उपशम सम्यक्तका काल समाप्त होनेपर वह या तो मिध्यात्वके उदय-उदोरणाके होनेसे मिध्यादृष्टि हो जाता है या सम्यग्मिध्यात्वका उदय-उदीरणा होनेसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो जाता है या सम्यक्तव प्रकृतिका उदय-उदीरणा होनेसे वेदकसम्यग्दष्टि हो जाता है। यहाँ गाथामें 'खीणस्मि' पद आया है। उससे यह अभिशाय भी फलित होता है कि दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर भी यह जीव सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा होनेके पूर्व हो यह जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर छेता है. और ऐसे जीवके पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ताका प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

दर्शनमोहके उपशमनका प्रस्थापक जीव साकार उपयोगमें विद्यमान होता है। किन्तु उसका निष्ठापक और मध्य अवस्थावर्ती जीव भजितव्य है। तीनों योगों मेंसे किसी एक योगमें विद्यमान तथा तेजीलेश्याके जघन्य अंशको प्राप्त वह जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है ॥ ४-९८ ॥

§ १९५. इस चौथे गाथा सुत्र द्वारा दर्शनमोहके उपशासकके उपयोग, योग और लेश्या परिणामगत विशेषका कथन जानना चाहिए। यथा--'सागारे पट्टवगो' ऐसा कहने पर दर्शन-मोहकी उपशमविधिका आरम्म करनेवाला जीव अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मेहर्त काळ तक प्रस्थापक कहळाता है। परन्तु वह जीव उस अवस्थामें झानोपयोगमें ही उपयुक्त होता है, क्योंकि उस अवस्थामें अवीचारस्वरूप दर्शनोपयोगकी प्रवृत्तिका विरोध मण्णदरो सागारोवजोगो चेव एदस्स होइ, णाणागारोवजोगो चि घेनच्वं।
एदेण जागरावत्थापरिणदो चेव सम्मनुष्यिन्याओग्गो होदि, णाण्णो चि एदं पि
जाणाविदं, णिदापरिणामस्स सम्मनुष्यिनयाओग्गविसोदिपरिणामेहिं विरुद्धसद्दाबत्तादो। एवं पट्टवगस्स सागारोवजोगचं णियामिय संपिद्द णिट्टवग-मिन्द्रमावत्थासु
सागराणानाराणमण्णदरोवजोगेण भयणिजजनपदुष्पायणद्दमिदमाह—णिट्टवगो
मिन्द्रमो य भजिद्वचो। एवं णिट्टवगो नि भणिदे दंसणमोदोवसामणाकरणस्स
समाणमो घेनच्वो। सो वुण कम्दि उदेसे होदि नि पुष्छिदे पदमद्विदि सन्वं कमेण
गालिय अंतरपवेसादिग्रहावत्थाए होइ। सो च सागारोवजुत्तो वा अणागारोवजुत्तो वा होदि नि भजियवो , दोण्दमण्यत्रवाजोगपरिणामेण णिट्टवगपज्जायाणमंतरालकाले पयद्वमाणो मिन्द्रमो नि भण्णदे, तत्य दोण्डं पि उवजोगाणं कमपरिणामस्स विरोहा-भावादो भयणिजनमेदमवगंतच्वं।

### ६ १९६, सपहि एदस्स चेव जोगविसेसावहारणद्रमिदमाह-- 'जोगे अण्णदरम्ह

है, इसिल्ए मिल, श्रुत और विमंगजानमेंसे कोई एक साकार उपयोग ही इसके होता है, अनाकार उपयोग नहीं होता ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इस बचन द्वारा जागृत अवस्थासे परिणत जीव ही सम्यक्त्यको उपरिषके योग्य होता है, अन्य नहीं इस बातका भी क्षान कर हिन हो, वर्षों कि निहस्त परिणाम सम्यक्त्यको उर्पिके योग्य विज्ञुद्धिरूप परिष्णाम सम्यक्त्यको उर्पिके योग्य विज्ञुद्धिरूप परिष्णाम सम्यक्त्यको उर्पाणके साकारीयोगपनेका नियम करके अब निष्ठापकरूप और मध्यम (बीचकी) अवस्थामें साकार उपयोग और अनाकार उपयोग मेंसे अन्यतर उपयोगके साथ अजनीयपनेका कथन करनेके लिये यह चचन कहा है— 'फिट्टवगो मिल्किंगों य भजित्वयों'। इस चचनमें निष्ठापक ऐसा कहने पर दर्शनमोहके उपगानाकरणको समाप्त करतेवाला जीव लेना चाहिए। परन्तु वह किस अवस्थामें होता है ऐसा पृष्ठने पर समस्त प्रथम स्थितिको कमसे गलाकर अन्तर प्रवेशको अभिग्रुल अवस्थाके होता है। और वह साकार उपयोगमें उपयुक्त होता है या अनाकार उपयोगमें उप-पुक्त होता है। अपेत वह साकार उपयोगमें उपयुक्त होता है। अपेत वह साकार उपयोगमें उपयुक्त होता है या अनाकार उपयोगमें उप-पुक्त होता है, इसलिए अजनीय है, क्योंकि इन दोनोंमेंसे किसी एक परिणामके साथ निष्ठापक स्वेश होता है हम विरोधका अनाव है। इसी अकार अध्यम वहस्य विद्यापक अस्त वहा वाहिए।

## शंका---मध्यम कौन है ?

समाधान — प्रस्थापक और निष्ठापकरूप पर्यायोंके अन्तराल कालमें प्रवर्तमान जीव सध्यम कहलाता है।

वहाँ पर दोनों हो उपयोगोंका क्रमसे परिणाम होनेमें विरोधका अभाव होनेसे यह भजनीयपना जानना चाहिए।

§ १९६. अब इसीके योग विशेषका निरुचय करनेके लिये यह कहते हैं—'जोगे

य मणजोग-विज्ञोग-कायजोगाणमण्णदरे जोगे वद्रमाणो दंसणमोहोवसामणाए पष्टुवगो होह । एवं णिट्टवगो मिन्झमो य वत्तव्यो, तत्थ तदण्णदर्गणयमाणवलुद्धीदो । चदुण्हमण्णदरमणजोगेण वा, चदुण्हमण्णदरवचिजोगेण वा, ओरालिय-वेउव्वियाण-मण्णदरकायजोगेण वा. परिणदो संतो दंसणमोहोसामणमादबेदि चि एसो एटस्स तावत्श्वी ।

§ १९७. संपिं तस्सेव लेस्सामेदुष्पायणद्वम्रत्तरो सुत्तावयवो—'जहण्णगो तेउलेस्साए'। जइ वि सुट्ठु मंदविसोहीए परिणमिय दंसणमोहणीयस्वसामेद्रमाढवेह तो वि तस्स तेउलेस्साए परिणामो चैव तप्पाओग्गो होइ णो हेड्रिमलेस्सापरिणामो तस्स सम्मत्तप्पत्तिकारणकरणपरिणामेहिं विरुद्धसह्तवत्तादो ति भणिदं होह । एदेण विरिक्ख-मणुस्सेसु किण्ड-णील-काउलेस्साणं सम्मच्पित्तकाले पडिसेही कदी, विसीहि-काले असुइ-तिलेस्सापरिणामस्स संभवाणुववचीदो । देवेसु पुण जहारिहं सुहतिन्लेस्सा-परिणामो चेव,[ण] तेण तत्थ वियहिचारो । णेरहएसु वि अवट्टिद्किण्ड-णील-काउलेस्सा-परिणामेस सहतिलेस्साणमसंभवो चेवे ति ण तत्थेदं सत्तं पयडदे । तदो तिरिक्ख-मणस-विसयमे वेटं सत्तमिदि गहेयव्वं ।

अण्णदरस्मि या' मनोयोग, वचनयोग और काययोग इनमेंसे किसी एक योगमें वर्तमान जीव दर्शनमोहकी उपशमविधिका प्रस्थापक होता है। इसी प्रकार निष्ठापक और मध्यम अवस्थावाले जीवके भी कहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में प्रस्थापक से भिन्न नियमकी उपलब्ध नहीं होती। चार प्रकारके मनोयोगों में अन्यतर मनोयोगसे. चार प्रकारके वचनयोगों में से अन्यतर वचनयोगसे तथा औदारिक काययोग और वैक्रियिक काययोग इनमेंसे अन्यतर काययोगसे परिणत हुआ जीव दर्शनमोहकी उपरामविधिका आरक्ष्म करता है यह इसका भाषार्थ है।

९ १९७. अब उसीके छेर्याभेदका कथन करनेके लिये आगेका सुत्रवचन आया है— 'जहण्णगो तेडलेस्साए' यद्यपि अत्यन्त मन्द विशक्तिसे परिणमकर दर्शनमोहकी उपशमन-विधिका प्रारम्भ करता है तो भी उसके तेजोलेश्याका परिणाम ही उसके योग्य होता है. उससे नीचेका लेड्यापरिणाम नहीं, क्योंकि वह सम्यक्त्वको उत्पत्तिक कारणरूप करणपरि-णामोंसे विरुद्ध स्वरूप है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। इससे तिर्यव्यों और मनुष्योंमें कृष्ण, नील और कापोत लेड्याओंका सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय प्रतिषेध कर दिया है. कर्णीक विश्वद्धिके समय अञ्चाभ तीन छेश्यारूप परिणास सम्भव नहीं है। देवामें तो यथायोग्य अभ तीन छेश्यारूप परिणाम ही होता है, इसछिए उक्त कथनका वहाँ पर कोई व्यक्तियार नहीं आता। नारिकयोंमें भी अवस्थितस्वरूप कृष्ण, नील और कापीतलेश्यापरिणाम होते हैं. बहाँ शुभ तीन छेरयारूप परिणाम असम्भव ही हैं, इसलिए उनमें यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। अतः तिर्यञ्चों और मनुष्योंको विषय करनेवाला ही यह सूत्र है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

विश्वेषार्थ--- दर्शनमोहका उपशम करते समय इस जीवके प्रथम समयसे छेकर

## (४७) मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स बोद्धव्वं । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्वो ॥९९॥

६ १९८. एदेण गाहासुत्तेण दंसणमोहोवसामगस्स जाव अंतरपबेसो ण होइ ताव णियमा मिच्छत्तकम्मोदओ होइ । तची परमुवसमसम्मत्तकाल्ड्मंतरे तदुदओ णित्य बेव । उवसमसम्मत्तकाले णिट्टिदे पुण मिच्छत्तोदयस्स मयणिअत्तमिदि । एदेण तिष्ण अत्यविसेसा पर्कविदा । तं जहा—'मिच्छत्तवेदणीयं कम्मे' एवं भणिदे मिच्छत्तं वेदिजदि जेण कम्मेण तं मिच्छत्तवेदणीयं कम्ममुद्रयावस्थाविसेसिदमुवसामगस्स णियमा होदि त्ति णायव्वमिदि गाहापुच्चद्वे पद्संबंधो, तेण मिच्छत्तकम्मोदयो दंसण-

अन्तिम समय तक इस कालमें कीन उपयोग होता है, योग कीन होता है और लेश्या कीन होती है इन तथ्योंका इस गाथामें विचार करते हुए बतलाया है कि दर्शनमोहके उपशमन-विधिके प्रस्थापकका प्रथम समयसे छेकर अन्तर्भृहर्तकाल तक साकार उपयोग होता है, क्योंकि दर्शनोपयोग अविचारस्वरूप होनेसे उसके प्रारम्भमें इसकी प्रवत्ति नहीं बन सकती। उसके बाद मध्यकी और अन्तको अवस्थामें यह यथासम्भव दर्शनोपयोगी भी हो जाता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि दर्शनमोहके उपशमनाके कालसे मति-श्रतज्ञानका काल अल्प है. अतएव बीचमें अनाकार उपयोग हो जाता है। परन्त ऐसा होनेपर भी उपयोगका आलम्बन जीव पदार्थ ही रहता है, क्योंकि इसकी सन्मुखतामें ही दर्शनमोहका उपशम होकर प्रथमी-पशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दर्शनमोहका उपशामक जीव नियमसे जागृत होता है. क्योंकि सम अवस्थामें इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। योगकी अपेक्षा विचार करने पर इसके दस पर्याप्त योगों मेंसे यथासम्भव कोई भी योग होता है। छेश्या कम से कम मनुष्यों और तिर्यञ्जोंके पीत छेश्याका जघन्य अंश होता है। इससे नीचे की अन्य अशुभ लेश्याएं नहीं होती यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। देवों और नारिकयों में अवस्थित लेश्याके रहते हुए भी दर्शनमोहका उपशम होकर सम्यक्तिका प्राप्ति सम्भव है, इसलिए पूर्वोक्त लेश्याका नियम तिर्यञ्चों और मनुष्योंकी अपेक्षा यहाँ किया गया है ऐसा यहाँ जानना चाहिए।

दर्शनमोहनीयका उपश्रम करनेवाले जीवके मिध्यात्वकर्मका उदय जानना चाहिए । किन्तु दर्शनमोहको उपश्रान्त अवस्थामें मिध्यात्व कर्मका उदय नहीं होता, तदन्तर उसका उदय भजनीय हैं ॥ ५-९९ ॥

\$ १९८ इस गाथासूत्रद्वारा यह बतलाया गया है कि दर्शनमोहके उपशासक जीवका जबतक अन्तर प्रवेश नहीं होता है तबतक उसके मिध्यात्वका उदय नियमसे होता है। उसके बाद उपशासस्यक्त्वके कालके भीतर मिध्यात्वका उदय नहीं ही होता। परन्तु उपशासस्यक्त्वके कालके समाप्त होनेपर मिध्यात्वका उदय भजनीय है। इसप्रकार इस गाथा-सूत्र द्वारा तीन अर्थावश्रेष कहें गये हैं। यथा—'मिच्छन्तवेदणीय कम्म' ऐसा कहने पर जिस कमेंके द्वारा मिध्यात्व वेदनीय कमें उदय अवस्थासे युक्त उपशासके नियमसे होता है ऐसा जानता वाहिए, इसप्रकार माथके पूर्वार्थका प्रदासक्त्र अ

मोहोबसामगस्स णियमा होइ चि सुत्तस्यो गहेयच्यो । उदयविसेसणं सुत्तेणाणुबर्द्धं कथम्रुवरूम्मदि चि णासंकणिज्जं, अत्थवसेणेव तहाविद्दविसेमणस्सत्थसम्रुवरुद्धीदो । अथवा वेषत् इति वेदनीयं मिध्यात्वमेव वेदनीयं मिध्यात्वकेदिनीयं उदयावस्थापरिणतं मिध्यात्वकेदिनीयं उदयावस्थापरिणतं मिध्यात्वकेदिनीयं उदयावस्थापरिणतं मिध्यात्वकेदिनीयं उदयावस्थापरिणतं पिध्यात्वकेदिनीयं उदासेनि आसाणे' एवं मणिदे दंसणमोहणीये उवसंते उदासमसम्मादिहृत्तमुन्वायस्य मिष्ड्यत्तवेदिनीयं अत्यावेदिन स्वायायस्य विद्यास्य विद्यास्य अत्यावेदिन विद्यास्य विद्यास्य अत्यावेदिन विद्यादे तद्युद्यस्य उदासंत्र वावस्य विद्यास्य विद्यास्य

इसल्यि मिथ्यात्व कर्मका उदय दर्शनमोहके उपशामकके नियमसे होता है इसप्रकार सूत्रका अर्थ महण करना चाहिए।

शंका-सत्रदारा अनुपदिष्ट उदय विशेषण कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—ऐसी आर्जका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थके सम्बन्धसे ही उस प्रकारके विशेषणकी यहाँ पर उपलब्धि होती है। अथवा जो वेदा जाय वह वेदनीय है। मिध्यात्व हो वेदनीय मिध्यात्व वेदनीय है। उदय अवस्थासे परिणत सिप्यात्व केम यह सकता तात्वय है। वह उपसम करनेवाले जीवके होता है इसप्रकार उक्त विशेषण सूत्रोक्त ही जानना चाहिए। 'असरीत आसाणे' ऐसा कहनेपर दर्जनमीहिनोयके उपशान्त अवस्थाने उपप्रमामस्यवृष्टिपनेको प्राप्त हुए जीवके सिध्यात्व वेदनीयकर्मके उदयका आसान ही अर्थात् विनाश ही रहता है, क्योंकि अन्तर प्रवेशक्त अवस्थानें उसके उदयका आसान ही अर्थात् विनाश ही रहता है, क्योंकि अन्तर प्रवेशक्त अवस्थानें उपशानतकरूपों यहाँ पर विविद्ध ही है तथा उसका अनुदयही उपशानतकरूपों यहाँ पर विविद्ध हो है तथा उसका अनुदयही उपशानतकरूपों अर्थात् सामादन कालके भीतर सिध्यात्वकर्मका उदय नहीं ही है इसप्रकार वाक्य शेषके वशसे सुत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। 'तेण पर होई सजियला' ऐसा कहनेपर उपश्रम सम्यक्तके कालके समाप्त होनेपर विदनन्तर सिध्यात्व कर्मके उदयसे यह सजनीय है, क्योंकि सिध्यात्व, सम्यक्त और सम्वस्थित्वात्वन से से अन्यवरके उदयका वहीं विरोध नहीं पाया जाता।

विश्वेषार्थ — इस गाथास्त्रहारा तीन अर्थ स्पष्ट किये गये हैं। प्रथम अर्थको स्पष्ट करते हुए बतछाया है कि जो मिध्यादृष्टि जीव दर्शन मोहका उपराम करता है उसके मिध्यात्वका उदय नियमसे होता है। दूसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए बतछाया है कि उपराम-सम्यादृष्टिके मिध्यात्वकर्मका उदय नहीं होता। यहाँ गाथामें 'उवसते आसाणे' राठ है। तद-तुसार 'आसाण' अवसान पाठका पर्योयरूप होनेसे विनाश अर्थ करके उक्त अर्थ फछित किया गया है। अथवा 'उवसते आसाणें' हसका अर्थ उपरामसम्यादृष्टि और सासादन करने एट

१. ता॰प्रत्सै अथवा इति पाठो नास्ति ।

# (४८) सञ्जेहिं द्विदिनिसेसेहिं उवसंता हॉति तिण्णि कम्मंसा। एकम्हि य अणुभागे णियमा सब्वे द्विदिनिसेसा॥१००॥

\$ १९९. एत्थ 'तिर्णण कम्मंसा' नि मणिदे मिच्छन-सम्मन-सम्माभिच्छनाणं गहणं कायव्यं, दंसणमोहोबसामणाए पबहुनादो । एदे तिर्णण कम्मंसा सन्बेहि चैव डिदिविसेसेहि उत्रसंता बोद्धव्या । ण तेसिमेका वि हिदी अणुवसंता अत्थि नि मावत्यो । तदे । मिच्छन-सम्मन-समामिच्छनाणं जहण्णहिदिप्षहृढि जावुकस्सिट्टि नि एदेषु सन्बेसु द्विदिवेसेसेसु डिद्दरसव्यप्ताण् उत्रसंता नि सिद्धं । एबप्रुवसंताणं तेसि डिदिविसेसाणं सन्बेसिमणुमानो किमेयवियप्पो नेव आहो णाणावियप्पो नि मणिदे एय-वियप्पो चेव नि जाणावणह्मुविसो गाहासुनावयवो—'एकम्ब्ह य अणुभागे' एकम्ब्रिवियप्पो चेव नि जाणावणह्मुविसो गाहासुनावयवो—'एकम्ब्ह य अणुभागे' एकम्ब्रिवियप्पो नि स्वर्णा । अंतर-बाहिरा-णंतरज्ञहण्णद्विदिविसेसे जो अणुभागो सो चेव तनो उविस्मासेसिट्डिविसेसेसु उक्स्स-

'महीं' इतने वाक्यजोषके योगसे यह अर्थ फलिल किया है कि उपसमसम्यावृष्टि और सामादन गुणस्थानवालेके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। यहीं 'नहीं' इस वाक्य रोषको योजना 'तेण पर होइ भन्नियल्जो' पदको ध्यानमें रासकर को गई है। तीसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि उपसमसम्यक्तवका काल पूरा होने पर मिथ्यात्वका बद्य भन्ननीय है। अर्थान् यदि ऐसा जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होता है तो उसके मिथ्यात्व कर्मका उदय रहता है। यदि सम्यमिप्यात्वको प्राप्त होता है तो सम्यमिप्यात्व कर्मका उदय रहता है और यदि वेदकसम्यक्तवको प्राप्त होता है तो सम्यक्तव प्रकृतिका उदय रहता है। इस प्रकार इस गायान्त्र हारा तीन अर्थों को स्पष्ट किया गया है।

दर्शनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपचान्त ( उदयके अयोग्य ) रहती हैं तथा सभी स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमें अव-स्थित रहते हैं ॥ 5-१०० ॥

\$ १९९ इस गाथासूत्रमें 'तिषिण कम्मंसा' ऐसा कह्तेपर सिध्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्निथ्यात्वका प्रहण करना चाहिए, क्योंकि दर्शनमोहकी उपशामनाका प्रकरण है। ये तीना ही कमं प्रकृतियां सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपशान्त जाननी चाहिए। उनकी एक भी स्थिति अतुरशान्त नहीं होती यह उक्त कथनका भावार्थ है। अतः सिध्यात्व, सम्यक्त और सम्यग्नियत्व की जवन्य स्थिति छेकर उक्तह स्थिति कह इन सब स्थिति विशेषोंमें स्थित सब परमाणु उपशान्त होते हैं यह सिद्ध हुआ। इसप्रकार उपशान्त हुए उन सब स्थिति विशेषोंका अनुभाग क्या एक प्रकारका ही है या नाना भेदोंको लिये हुए है ऐसा कह्तेपर एक प्रकारका ही है इस बातका झान करानेके जिये आगोका गाथासूनका अवयव आया है— 'एक्किट य अणुभागे' एक ही अनुभागविशेषमें इत तीनों कमंग्रकृतियाँके सब स्थितिविशेषमें जो अनुभाग हैनाने चाहिए। अन्तरायामके बाहर अनन्तरदर्शी जयन्य स्थितिविशेषमें जो अनुभाग है

द्रिदिपअंतेस होह. णाण्णस्सो ति मणिदं होदि । मिच्छत्तस्स ताव सन्वधादिविद्राणिओ घादिदसेसो अणुमागो सन्वेसु द्विदिविसेसेसु अविसिद्दसरूवेणावद्विदो दट्टन्वो। एव सम्मामिच्छत्तस्त वि जबरि मिच्छत्ताणुभागादो अनंतगुनहीजो । सम्मत्तस्त पुण तत्तो वि अणंतगणहीणो देसघादिविद्वाणसरूवो दारुअसमाणाणंतमागावद्वाणो उक्स्साणभागो एयवियप्पो सन्वत्थ होदि चि घेत्रन्वं ।

६ २००. संपिंह दंसणमोहणीयम्बनसामेमाणस्स तदवत्थाए किंपच्चएण णाणा-वरणादिकम्मबंधी होदि त्ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्स शिद्धारणङ्गमवरिमगाहासत्त-मोडण्णं---

वहीं उससे उपरिम उत्क्रष्ट स्थिति पर्यन्त समस्त स्थितिविशेषोमें होता है वह अन्य नहीं होता यह उक्त कथनका तारपर्य है। मिध्यात्वका तो घात करनेसे शेष रहा सर्वधाति द्विस्थानीय अनुभाग सब स्थिति विशेषोंमें अवस्थितहृपसे अवस्थित जानना चाहिए। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अनुभागसे यह अनन्तराणा हीन होता है। सम्यक्त्वका अनुभाग तो उससे भी अनन्तराणा हीन होता है. जो देशघाति द्विस्थानीय स्वरूप होकर दारुसमान अनुभागके अनन्तवे भागरूपसे अवस्थित उत्कृष्ट स्वरूप एक प्रकारका सर्वत्र होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ-इस गाथास त्रमें दर्शनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियोंकी उपशान्त अवस्था-में क्या व्यवस्था रहती है यह स्पष्ट किया गया है। अकेले मिध्यात्व, मिध्यात्व और सम्य-रिमध्यात्व या तीनों कर्म प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके गळ जानेके अनन्तर समयमें जीवके अन्तरायाममें प्रवेश करनेपर उक्त तीनों प्रकृतियोंकी अन्तरायामके ऊपर दितीय स्थितिमें अपने-अपने स्थितिविशेषोंके साथ जितनी स्थिति प्राप्त होती है वह सब उपशान्त रहती है अर्थात प्रथमोपशमके कालके अन्तिम समय तक उदयके अयोग्य रहती है। यहाँ मिध्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण तो होता है पर उन स्थितिविशेषोंकी अपकर्षणपूर्वक उदीरणा नहीं होती यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अनुभाग उन तीनों प्रकृतियोंके अपने-अपने स्थिति-विशेषोंमें अपने-अपने योग्य दिस्थानीय एक प्रकारका होता है। अर्थात मिध्यात्वका घात करनेसे शेष बचा सर्वधाति द्विस्थानीय अनुभाग सब स्थितिविशेषों में समान होता है। अन्त-रायामके ऊपर प्रथम जघन्य स्थितिमें जो सर्वधाति द्विस्थानीय अनुभाग होता है वही उससे ऊपरकी मिध्यात्वसम्बन्धी अन्य सब स्थितियोंमें होता है। सम्यग्मिध्यात्वके सब स्थिति-विशेषोंमें भी इसीप्रकार एक प्रकारका दिस्थानीय सर्वधाति अनुभाग होता है। किन्त वह मिध्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा हीन होता है। सम्यक्त प्रकृति देशघाति है, इसलिये उसके सब स्थितिविशेषोंमें देशघाति द्विस्थानीय एक प्रकारका अनुभाग होकर भी वह सम्यग्मि-ध्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा हीन होता है। साथ ही यह उत्कृष्ट होता है। यह सब उक्त गाथाका तात्पर्य है।

§ २०० अब दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके उस अवस्थामें ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध किनिमित्तक होता है इसप्रकार इस अर्थविज्ञेषका निर्धारण करनेके लिये आगे-का गाथासूत्र आया है---

१ ता श्रती णाण्णारिसो इति पाठ. ।

# (४८) मिच्छत्तपञ्चयो खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धवो। उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियन्त्रो॥१०१॥

५ २०१. मिच्छतं पच्चओ कारणं जस्स सो मिच्छत्तपच्चओ खलु परिप्कुडं वंधो दंसणमोहोवसामगस्स जाव षढमहिदिचिरमसमयो चि ताव बोद्धव्यो । केसिं कम्माणं वंधो ? मिच्छत्तस्स णाणावरणादिसेसकम्माणं च । जह वि एत्य सेसाणं असंजम-कसाय-जोगाणं पच्चयत्त्रमित्य तो वि मिच्छत्तस्त्रेव पहाणमाविववस्त्राए एवं पह्मिद्दिमिद्दि घेतच्यं, उविर मिच्छत्तपच्चयस्सायप्पहृष्टि मिच्छत्तपच्चयस्स आसाणं-यंसणमोहणीए उवसंते अंतरं पविद्वपदमसमयप्पहृष्टि मिच्छत्तपच्चयस्स आसाणामेव विणासो चेव, ण तत्य मिच्छत्तपच्चओ अत्य चि वुत्तं होह । अधवा 'उवसर्वे उवसंतदंसणमोहणीय सम्माहृद्धिम्म आसाणे सासणसम्माइद्धिम्म पिच्छत्तपच्चो णित्य चि वकसेतं काट्ण सुत्तव्यो समस्ययच्यो 'तेण परं होह मजियच्यो' तत्ते परम्रवस्तदाए खिणाहृदाए मिच्छत्तपच्चो अजियच्यो । किं कारणं ? उवसमसम्मचदाए खीणाए विण्ड-

दर्शनमोहनीयका उपभम करनेवाले जीवके नियमसे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध जानना चाहिए। किन्तु उसके उपभान्त रहते हुए मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता तथा उपभान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध भजनीय है।। ७-१०१ ॥

§ २०१ निध्यात्व है प्रत्यय अर्थान् कारण जिसका वह निध्यात्वप्रत्यय बन्ध 'खबु' अर्थान् स्पष्टक्पसे दर्शनमोहका उपसम करनेवाछे जीवके प्रथम स्थितिके आन्तम समय तक जावना चाहिए।

शंका-किन कमौंका बन्ध ?

समाधान-सिथ्यात्व और ज्ञानावरणादि शेष कर्मीका।

ययि यहाँपर (मिण्यात्व गुणस्थानमें ) शेष असंयम, कथाय और योगका प्रत्यय-पना है तो भी मिण्यात्वकी ही प्रधानताकी विवक्षामें इस प्रकार कहा है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उत्परके गुणस्थानोंमें मिण्यात्विनियक्क वन्यके अभावका कथान परक यह वचन है। 'वसते आसाणे' दर्गनमोहनीयके उपशान्त होने पर अन्तरायाममें प्रदेश करने के प्रथम समयसे केकर मिण्यात्विनियक वन्यका आसान अर्थान् विनाश ही है। वहाँ मिण्यात्व निमित्तक बन्ध नहीं है यह उक्त कथनका तात्यते है। अर्था (उससेते' दर्गनमोहनीयके उपशान्त होनेपर सन्ययदृष्टि जीवके और 'आसाणे' अर्थान् ससा-दर्गनमोहनीयके उपशान्त होनेपर सन्ययदृष्टि जीवके और 'आसाणे' अर्थान् ससा-दन सन्यादृष्टि जीवके 'मिण्यात्विनिमक्तक वन्य नहीं होगे' हत्ना वाक्यशेषका योग करके सुत्रार्थका समर्थन करना चाहिए। त्रिण पर होइ भजियन्त्वो' अर्थान् उसके बाद उपशम सम्य-स्त्वके कालके समाप्त होनेपर मिण्यात्विनिमिक्तक वन्य भजनीय है, क्योंकि उपशम सम्यन्त्वके

ता॰प्रतौ सम्माइद्रिम्मि य मिच्छत्ते आसाणे इति पाठः ।

मण्णदरस्स कम्मस्स उदयसंभवे सिया मिच्छत्तपञ्चलो, सिया अण्णपञ्चलो ति तत्थ भयणिकत्ते विरोहाणुबस्तंभादो ।

§ २०२, एवमुवसामगस्स पञ्चयपरूवणं काद्ण संपद्दि मिच्छत्तपञ्चएणेव

कालके क्षीण होनेपर दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी एक कर्मका उदय सम्भव होनेपर कदाचिन् मिष्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है, कदाचिन् अन्यनिमित्तक बन्ध होता है, इसलिये उस अवस्थामें भजनीय होनेमें विरोध नहीं उपछब्ध होता।

विश्लेषार्थ-कर्मबन्धके कारण चार है-मिध्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तत्त्वार्थसूत्र आदिमें बन्धके प्रमादसहित पाँच कारण बतलाये हैं। किन्तु यहाँ पर टीकामे प्रमादका क्षायमें अन्तर्भाव करके चार कारण परिगणित किये गये है। इनमेंसे पूर्व-पूर्वके कारणके रहनेपर आगे-आगेके कारण होते ही हैं। जैसे मिध्यात्व गुणस्थानमे निध्यात्व निमित्तक बन्ध होनेपर वह अविरति. कषाय और योगनिमित्तक भी होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मिध्यात्व गणस्थानमे ही मिध्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है. आगेके गुणस्थानोंमें नहीं। इसी प्रकार पाँचवे गुणस्थान तक अविरति निमित्तक बन्ध होनेपर वहाँ कषाय और योगकी निमित्तता है ही ऐसा समझना चाहिए। आगेके गणस्थानोंमें अविरतिनिमित्तक बन्धका अभाव है। तथा दसवे गणस्थान तक कषाय-निमित्तक बन्ध होनेपर वहाँपर योगको निमित्तता है ही, क्योंकि इससे आगेके गुणस्थानोंमें कषायनिमित्तक बन्धका अभाव है। आगे तेरहवें गुणस्थान तक एक मात्र योगनिमित्तक बन्ध होता है। वहाँ बन्धके अन्य कारणोंका अभाव है। इसप्रकार कर्मबन्धके कहाँ कितने कारण हैं इसे समझ कर मिध्यात्व गणस्थानमें ही मिध्यात्वनिमित्तक बन्धकी मुख्यता है यह बत-छानेके छिये उक्त गाथासूत्रकी रचना हुई है। वहाँ मिध्यात्व और ज्ञानावरणादि जितने कर्मीका बन्ध होता है वह गाथासूत्रमें मिथ्यात्वनिमित्तक इसी अभिशायसे कहा है। इससे आगेके गुणस्थानोंमें मिथ्यात्व निमित्तक वन्ध नहीं होता यह बतलानेके लिये गाथासूत्रमें 'उबसंते आसाणे' इस तृतीय चरणकी रचना हुई है। इसके दो अर्थ हैं. जिनका स्पृष्टीकरण टीकामें किया ही है। तथा उपशान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद इस जीवके दर्शनमोइ-नीयको तीन प्रकृतियों में से जिस प्रकृतिका उदय होता है उसके अनुसार वहाँ यथासम्भव न्यकारणकी मुख्यता होती है। यदि वह जीव सिध्यात्वके उदयके माथ सिध्यात्वि जाता है तो प्रिध्यात्व निमित्तक बन्धकी मुख्यता रहती है और यदि सम्यग्मिध्यात्वके उदयके साथ सम्यग्मिध्यादृष्टि या सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयके साथ वैदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है तो अविरितिनिमत्तक बन्धकी मुख्यता रहती है। यही कारण है कि उक्त गाथासूत्रके चौथे चरणमें उपज्ञान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिध्यात्वनिमित्तक बन्धको भजनीय कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए किवेदक सम्यक्त सातवें गणस्थान तक होता है. अतः जहाँ जिस कारणकी मुख्यता बने उसके अनुसार वहाँ उसकी मुख्यतासे बन्ध समझना चाहिए। यथा--चीथे-पाँचवें गण-स्थानमें अविरितको मस्यतासे बन्ध होता है तथा छटे-सातवें गण-स्थानमें अविरतिका अभाव होकर क्षायकी मस्यतासे बन्ध होता है।

§ २०२. इस प्रकार उपशामकके बन्धके कारणका कथन करके अब दर्शनमोहनीयका

दंसणमोहणीयस्स बंधो होहै, तैण विणा सेसपचएहिं तन्त्रंधो णत्थि ति जाणावणहु-ग्रुत्तरगाहासुत्तावयाराँ —

# (४९) सम्मामिच्छाइट्टी दंसणमोहस्सऽबंधगो होइ। वैदयसम्माइट्टी खीणो वि अबंधगो होइ॥१०२॥

६ २०२. मिच्छाइट्ठी चेव दंसणमोहणीयस्स मिच्छचपचएण वंथगो होह, णाण्णो। तेण सम्मामिच्छाइट्ठी वा वेदयसम्माइट्ठी वा खहयसम्माइट्ठी वा, अविसहेच उवसमनम्माइट्ठी वा सासणसम्माइट्ठी वा णियमा दंसणमोहस्स अवंथगो होदि ित एसो एस्य सुत्तस्यसम्भव्छी पेचच्चो। अथवा जहा मिच्छाइट्ठी मिच्छचोत्रएण मिच्छचस्सेव वंथगो होदि ित भणिदो, किमेवं सम्मामच्छाइट्टी वेदगमममाइट्ठी च सम्मामच्छच-वेदग-सम्माचण्य ताणि चेव समम्मच-सम्माचिच्छचाणि जहारिहं वंथह आहो ण वंथित मि भणिदे ताणि ण वंथित कि जाणावणहुमेदं गाहासुचमवहण्णमिदि वक्खाणेयच्यं, सम्मामिच्छाइट्टि-वेदगसम्माइट्ठीस् दंसणमोहणीयवंथामावस्स मुक्तकंतिहोबह्इच्छादे । णवि 'खीणो वि अवंथगो होदि' ति एदं पदं खहयसम्माइट्ठिम्म दंसणमोहणीयवंथा-

वन्ध मिश्यात्वके निमित्तसे ही होता है, उसके बिना शेष कारणोंसे दर्जनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इस बातका क्षान करानेके लिये आगेके गाथासूत्रका अवतार हुआ है—

सम्यग्मिष्यादृष्टि जीव दर्शनमोहनीयका अवन्धक होता है। तथा वेदकसम्य-ग्दृष्टि, भायिकसम्यग्दृष्टि तथा 'अपि अन्द द्वारा परिगृहीत उपश्चमसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव भी दर्शनमोहनीयका अवन्धक होता है। ८-१०२।

९ २०३. मिध्यावृष्टि जीव ही दर्शनमोहनीयका मिध्यात्वक निमित्तसे बन्धक होता है, जन्य नहीं। इससे सम्बाम्भ्यावृष्टि, वेषक सम्बन्ध है। अरे आधिकसम्बन्ध हि तथा 'अपि' , जन्यसे उपराससम्बन्धि तथा 'अपि' , जन्यसे उपराससम्बन्धि जीर सासादनसम्बन्धि हो तथा 'अपि' , जन्यसे उपराससम्बन्धि जीर सासादनसम्बन्धि हो हो है इस प्रकार यह सुत्रार्थका समुरूज्य प्रहण करना चाहिए। अथवा जिस प्रकार मिध्यात्वक जिस मिध्यात्वक हो बन्धक होता है ऐसा कहा है उसी प्रकार क्या सम्याम्भयात्व और वेदकसम्बन्धक उदयसे उन्हीं सम्बन्धक और सम्याम्भय्यात्वको अथायोग्य बींचता है या नहीं वीचिता ऐसा प्रकार करते पर नहीं वांचल और सम्याम्भय्यात्वको अथायोग्य बीचता है या नहीं वीचता ऐसा प्रकार करते पर नहीं वांचता इस बातका ज्ञान करता चाहिए, क्योंकि सम्यामिश्याद्व छै ज्ञान वांचता इस बातका ज्ञान करते विकास स्वाचित करते हो स्वच्छी विकास स्वच्छी कर्म करते हो हो हो स्वच्या हो स्वच्या इस बातका ज्ञान स्वच्या हो हो इस स्वच्या हो स्वच्या इस बातका स्वच्या हो स्वच्या इस बातका स्वच्या हो स्वच्या इस बातका स्वच्या हो स्वच्या हो स्वच्या इस बातका स्वच्या हो स्वच्या स्वच्या हो हो स्वच्या ह

ता॰प्रत्से बंधो होह ६तीऽग्रे 'मिण्छाहट्टी चेव वंसणमीहणीयस्स मिण्छत्तपण्ययेण बंधणो होह'
 अय पाठः समुपलम्यते ।
 ता॰प्रत्सै—णहुणाहासुत्तावयारी इति पाठः ।

२. ता॰प्रतौ 'चेव' इति पाठो नास्ति ।

भावपद्रप्पायणफलमणुत्तसिद्धं पि मंदबुद्धिसिस्सजणाणग्गहणद्वस्वद्वद्वसिदि गहेयव्वं ।

## (५०) अंतोमुहत्तमद्धं सब्बोवसमेण होइ उवसंतो। तत्तो परमदयो खला तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥

§ २०४. एसा गाहा दंसणमोहणीयस्स सन्वोवसमेणावद्राणकालपमाणाव-हारणहुमागया । तं जहा-एत्थंतोग्रहुत्तमद्भिवि वृत्ते अंतरदीहत्तस्स संखेजदिभागमेत्तो कालो गहेयव्यो । कुदो एदमवगम्मदे ? पुन्वपरुविदणाबहुआदो । सन्वोवसमेणे चि

के बन्धके अभावका कथन करना है जो अनुक्तिसद्ध है, फिर भी मन्द्रबुद्धि शिष्यजनींका अनुप्रह करनेके छिये इसका उपदेश दिया है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ--- उक्त गाथासूत्रमें किन जीवोंके दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इसका निर्देश करते हुए बतलाया है कि सम्यग्निश्यादृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव दर्जनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। तथा गाथासूत्रमें आये हुए 'अपि' शब्द द्वारा यह भी सूचित किया है कि उपशमसन्यग्दृष्टि और सासादनसन्यग्दृष्टि भी दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। टीकामें इस सूत्रकी रचनाका एक प्रयोजन यह भी बतलाया है कि जिस प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वका बन्धक होता है उसीप्रकार क्या सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका और वेदकसम्यक्त्वके चदयसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्तवका बन्धक होता है या नहीं होता ऐसा परन होने पर उक्त गाथासूत्र इसका निषेध करनेके लिये आया है। तात्पर्य यह है उपशमसम्यक्त्वके काल-में ही सम्यरिमध्यात्व और सम्यक्तवकी सक्रमद्वारा सत्ता प्राप्त होती है, अन्य भावके कालमें नहीं। अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि जिस प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि जीव मिध्यात्वका बन्धक होता है उस प्रकार सम्यग्मिध्यात्व के उदयसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका या सम्यक्त्वके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वका संक्रामक (कर्म-बन्धक ) होता है क्या ? तो इस प्रश्नका समाधान करनेके छिये उक्त गाथासत्रमें यह कहा गया है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहरूप सम्यग्मिथ्यात्वका अवन्धक है। उसी प्रकार वेदकसम्यग्दष्टि जीव दर्शनमोहरूप सम्यक्तवका अवन्धक है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव उक्त तोनों प्रकृतियोंका क्षय कर चुका है, इसलिए वह इनका अवन्धक होता ही है। फिर भी मन्दबद्धि शिष्योंको ज्ञान करानेके लिये गाथासत्रमें इस विषयका अलगसे विधान किया है।

सभी दर्शनमोहनीय कर्मीका उदयाभावरूप उपभ्रम होनेसे वे अन्तर्ग्रहर्त काल तक उपज्ञान्त रहते हैं। उसके बाद तीनोंमेंसे किसी एक कर्मका नियमसे उदय होता है 11 8-8-3 11

§ २०४. यह गाथा दर्भनमोहनीय कर्मके सर्वोपशमसे अवस्थान कालके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आई है। यथा--यहाँ गाथासूत्रमें 'अंतोमुहत्तमद्धं' ऐसा कहने पर अन्तरायामका संख्यातवाँ भागप्रमाण काळ छेना चाहिए।

sian-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

वुत्ते सन्वेसि दंसणमोहणीयकम्माणधुवससेणे ति घेतच्यं, मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामिच्छ-त्ताणं तिण्णं पि कम्माणं पयिड-द्विदि-अणुमाग-पदेसविहत्ताणमेरधुवसंतभावेणावहाण-दंसणादो । 'तत्तो परधुदयो खलु' ततः परं दर्धनमोहमेदानां त्रयाणां कर्मणामन्यतमस्य नियमेनोदयपरिप्राप्तिरित्युक्तं भवति । तदो उवसंतद्वाप् खीणाप तिण्हं कम्माणमण्णदरं जं वेदेदि तमोकाङ्गयुणुदयाविक्यं पवेसीदि, असंखेजकोपायिङमागेण उदयाविक्यवाहिरे च एगगोवुच्छमेदीए णिक्खेवं करेह । सेसाणं च दोण्हं कम्माणधुदयाविक्यवाहिरे एगगोवुच्छमेदीए णिक्खेवं करेह । एवं तिण्हमण्णदरस्य कम्मस्स उदयपरिणामेण मिच्छाहट्टी सम्मामिच्छाहट्टी वेदयसम्माहट्टी वा होदि ति एसो गाहापच्छद्वे गुत्तस्य-सम्बद्धां ।

मग्राधान-पूर्वमें कहे गये अल्पबहत्वसे जाना जाता है।

गाथामुत्रमें 'सल्वोबसमेण' ऐसा कहने पर सभी दर्शनमोहनीय कर्मोंके उपशमसे ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशस्पसे विभक्त मिण्यात्व, सम्यव्द्व और सम्यान्ध्यात्व इन तीनों हो कर्मोंका यहाँ पर उपशानतरूपसे अवस्थान देवा जाता है। 'उत्तो परमुद्यो खलुं अर्थान् उसके बाद दर्शनमोहके भेदरूप तीनों कर्मोंभेसे किसी एकके नियमसे उदयकी प्राप्ति होती है यह उक्त कथनका तात्म्य है। उसके बाद उपशान्त कालके श्रीण होने पर तीनों कर्मोंभेसे अत्मवर जिस कर्मका वेदन करता है उसको अपकर्षण कर उदयाविकों भविष्ठ करता है वसा असंस्थात लोकके प्रतिमानस्परे उदयाविकों स्थित करता है। तथा श्रोप होनों कर्मोंका उदयाविकों कहार एक गोपुच्छाकार पंक्तिरूपसे निक्षेप करता है। तथा श्रेष होनों कर्मोंका उदयाविकों काहर एक गोपुच्छाकार स्पेति करिए करता है। इस प्रकार तीनोंसेसे किसी एक कर्मका उदयपिणाम होनेसे मिथ्यादृष्टि, सम्यमिथ्यादृष्टि यो बेदकसम्यन्दृष्टि होता है इस प्रकार यह गाथाका उत्ताविक्षम्वन्य मुक्त अर्थका समुच्चय है।

विशेषार्थ — इस गाथासूत्रमें दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियाँ कितने काल तक उपसानत रहती हैं और उसके बाद इन तीनों प्रकृतियाँका क्या होता है इस बातका विचार करते
हुए बतलाया गया है कि ये तीनों प्रकृतियाँ अन्तरायामके संस्थातवें भागप्रमाण अन्तर्सुहूर्त
काल तक उपराम होनेसे उपहान्त रहती हैं। गाथामें सर्वोपदाम पाठ आवा है। उसका इतना
होता है। दर्शनमोहनोयकी सब महनियाँसम्बन्धी प्रकृति, स्थिति, अनुसाग और बदेश चारो
होता है। दर्शनमोहनोयकी सब महनियाँसम्बन्धी प्रकृति, स्थिति, अनुसाग और बदेश चारो
ही अन्तर्सुहूर्त काल तक उदयके अयोग्य हो जाते हैं यही यहाँ सर्वोपदाम है। उसके बाद
तीनोंमेंसे किसी एक प्रकृतिका नियससे उदय होता है। जिसका उदय होता है उसका उदय
साम अपकर्षण होकर निश्चेप होता है और तन में प्रकृतियाँका उदय नहीं होता उनका
उदयाविकेक बाहर अपकर्षण होकर निश्चेप होता है और तन में प्रकृतियाँका उदय नहीं होता उनका

§ २०५ अब अनादि मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ नियमसे तीनों
हो करणोंको करके सर्वोप्रधमस्यमे ही परिणत होकर सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है तथा साविः

विष्यकिद्वंतरेण सम्मन्तम्प्रपाएड सो वि सञ्बोवसमेणेव सम्मन्तं सम्रप्पाएदि । तदण्णो पुण देस-सञ्जोवसमेहिं भजियन्त्रो ति एवंविहस्स अत्थविमेसस्य जिल्लायविहाणद्रमत्तरं गाहासुत्तस्वहद्रं---

## (५१) सम्मत्तपदमलंभो सब्बोवसमेण तह वियद्रेण। भिज्ञयद्वो य अभिक्खं सद्योवसमेण देसेण ॥१०२॥

६ २०५ जो सम्मत्तपढमलंमो अणादियमिच्छाइद्विवसओ सो सव्वोवसमेणेव होइ, तत्थ पयारंतरासंभवादो । 'तह वियद्रेण' मिच्छत्तं गंतण जो बहुअं कालमंतरिदण सम्मत्तं पहिवज्जह सो वि सब्बोवसमेणेव पहिवज्जह। एदस्स भावत्थो-सम्मत्तं षेत्रण पुणो मिच्छत्तं पहिवज्जिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्वेन्लिटण पलिटोवमस्स असंखेजदिमागमेत्तकालेण वा अद्योगगलपरियदमेत्तकालेण वा जो सम्मत्तं पहिवजह. सो वि सच्वोवसमेणेव पहिवज्जह ति भणिदं होह । 'भजियव्वो य अभिक्खं' जो प्रण सम्मत्तादो परिवडिदो सतो लहुमेव पुणो पुणो सम्मत्तगहणाभिग्रहो होइ सो सन्वीव-समेण वा देसोवसमेण वा सम्मत्तं पहिवज्जह । कि कारणं ? जह वेदगपाओग्गकाल-ब्भंतरे चैव सम्मत्तं पहिवन्जड तो देसीवसमेण अण्णहा वण सन्वीवसमेण पहिवजड

मिथ्यादृष्टि जीव भी वित्रकृष्ट अन्तरसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह भी सर्वोपरामद्वारा ही सम्यक्तको उत्पन्न करता है। उससे अन्य जीव तो देशोपशम और सर्वोपशमरूपसे भजनीय हैं इस तरह इस प्रकारके अर्थविशेषका निर्णय करनेके लिए आगेके गाथासूत्रका उपदेश दिया है---

सम्यक्तका प्रथम लाम सर्वोपश्रमसे ही होता है तथा विष्रकृष्ट जीवके द्वारा भी सम्यक्त्वका लाभ सर्वोपन्नमसे हो होता है। किन्तु शीघ ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनीय है।। १०-१०४।।

§ २०५. जो अनादि मिध्यादृष्टिके सम्यक्तका प्रथम लाभ होता है वह सर्वोपशमसे ही होता है. क्योंकि उसके अन्य प्रकारसे सम्यक्तका प्राप्ति सम्भव नहीं है। 'तह वियहेण' अर्थात् मिष्यात्वको प्राप्त कर जो बहुत कालका अन्तर देकर सम्यक्त्वको प्राप्त करता है वह भो सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है। इसका भावार्थ—सम्यक्त्वको प्रहण कर पुनः मिष्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्त और सम्यक्तिश्यात्वकी बढेळना कर पत्योपसके असंस्थातवें भागप्रमाण कालदारा या अर्थ पदराळपरिवर्तनप्रमाण कालदारा जो सम्यवस्वको प्राप्त करता है वह भी सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 'भजियव्वो य अभिक्खं' अर्थात जो सम्यक्तवसे पतित होता हुआ शीव ही पुनः पुनः सम्यक्तवके महणके अभिमुख होता है बह सर्वोपज्ञससे अथवा देशोपज्ञससे सन्यवस्वको प्राप्त करता है, क्योंकि यदि वह वेदक प्राचीम्य कालके भीतर ही सम्यक्तको प्राप्त करता है तो देशोपश्रमसे अन्यथा सर्वोपश्रमसे चि तस्य मयणिज्जनदंसणादो । तस्य सच्वीवसमी णाम तिण्हं कम्माणश्रुदयामावी सम्मचदेसचादिफहयाणश्रुदजी देसोवसमी चि मण्णदे ।

# (५२) सम्मत्तपढमलंभस्साणंतरं पच्छदो य मिच्छतं । संभस्स अपढमस्स दु भजियच्यो पच्छदो होदि ॥१०५॥

§ २०६. एसा गाहा सम्मत्तं नेण्डमाणस्माणंतरं पच्छदो मिच्छत्तोदयणियमो किमत्यि आहो णत्यि ति पुच्छाए णिण्णयकरणहुमागया । एदिस्से अत्यो उच्चदे । तं जहा—सम्मत्तस्य जो पदमलंभो अणादियमिच्छाहृद्विसत्रो तस्माणंतरं पच्छदो अणंतर-पिच्छमानत्याए मिच्छत्तमेव होह, तत्य जाव पदमिहृदिब्रस्मिमञ्जो ति ताव मिच्छ-तोदयं मोच्ण पयारंत्रसंमवादो । 'लंभस्स अण्दमस्स दु' जो खलु अण्दमो सम्मत्तपिललंभो तस्स पच्छदो मिच्छत्तोदयो मजियच्यो होह । सिया मिच्छाहृद्दी होद्ण वेदयसम्मत्तं वा पिडवचजह, सिया सम्मामिच्छाहृद्दी होद्ण वेदयसम्मत्तं वा पिडवचजह ।

प्राप्त करता है इस प्रकार वहाँ भजनीयपना देखा जाता है। उनमेंसे तीनों कर्मोंके उदयाभाव-का नाम सर्वोपशुम है और सम्यक्त्व देशघाति प्रकृतिके स्पर्धकोंका उदय देशोपशम् कहलाता है।

विश्लेषार्थ - इस गामासुत्रमें किसीके कीन सन्यक्त होता है इसका विधान किया गया है। अनादि सिध्यादृष्टिके और जिसका वेदककाछ व्यवीत हो गया है ऐसे किसी मी सादि सिध्यादृष्टिके सर्वोद्देशसमें प्रथमोपदास सन्यक्तकों ही प्राप्ति होती है। किन्तु जो सादि सिध्यादृष्टि जीव वेदक काछके मीतर अवस्थित है ऐसा सादि सिध्यादृष्टि जीव देशोपदाससे वेदकक्षसम्यक्तकों हो प्राप्त करता है। होष कथन सुराम है।

सम्यक्तके प्रथम लामके अनन्तर पूर्व पिछले समयमें मिध्यात्व ही होता है। अप्रथम लामके अनन्तर पूर्व पिछले समयमें मिध्यात्व भजनीय है।। ११-१०५।।

\$ २०६ यह गांवा सम्यवस्वको प्रहण करनेवाळ जीवक जनन्तर पूर्व पिछले समयमें क्या मिण्यात्वका वहय है अथवा नहीं है ऐसी पृच्छा होने पर उसका निर्णय करनेके लिए आई है। अब इसका अर्थ कहते हैं। यथा—अनावि मिण्यादिष्ट जीवके सम्यवस्वका जो भवम लाम होता है उसके 'अणांतर पच्छवों' अर्थान अनन्तरपूर्व पिछली अवस्थामें मिण्यात्व हो होता है, क्योंकि उसके प्रथम स्थितिका अनितम समय प्राप्त हो होता है, क्योंकि उसके प्रथम स्थितिका अनितम समय प्राप्त होने तक मिण्यात्व के होता है, क्योंकि उसके प्रथम स्थितिका अनितम समय प्राप्त होने तक मिण्यात्वक अप्रयम अर्थान् हिसोयादि बार सम्यवस्वका छाम है उसके अनस्तपूर्व पिछली अवस्थामें मिण्यात्वका उदय अजनीय है। कहाचिन्त मिण्यावृद्धि होकर वेदकसम्यवस्वक या चपशमसम्यवस्वको प्राप्त कराया स्थाप हिसोयादि हो अहाचिन सम्यिमिण्यावृद्धि होकर वेदकसम्यवस्वको प्राप्त करता है यह उक्त गाया-सम्भक्त भावार्ष है।

विश्लेषार्थ-इस गायासूत्रमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव पहली बार सम्यक्त्वके प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके अनन्तरपूर्व पिछळी अवस्थामें कीनसा आब होजा § २०७. संपिह दंसणमोहोवसामणासंबंधेण दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स कदमिम्म अवत्थाविसेसे कथं संकमो होइ ण होइ चि एत्य एवंविहस्स अत्थिवसेसस्स पुडीकरणडु-श्ववारमगाहासुत्तवृवहण्ण—

## (५२) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्रमेण भजियव्वो । एयं जस्स दु कम्म संक्रमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥

हैं तथा जो सादि मिध्यादृष्टि द्वितीयादि बार सम्यवत्वको प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके अनन्तर पर्व पिछली अवस्थामे कीनसा भाव होता है इसका विधान किया गया है। गायाके पूर्वार्धमें 'अणंतरं पुरुष्कदो' पाठ आया है तथा उत्तरार्धमें मात्र 'पुरुष्कदो' शब्द आया हैं। इनमेंसे 'अणंतरं' पाठ तो ऐसा है जिसे अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे आगेके भाव-को सचित करनेके लिये भी लाग किया जा सकता है और अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे पिछले भावको सचित करनेके लिये भी लागू किया जा सकता है। जैसे अनन्तर पिछला कहनेसे अन्यवहित पूर्व पिछले भावका ग्रहण होता है और 'अनन्तर उत्तर' कहनेसे अव्यवहित उत्तर भावका ग्रहण होता है। 'अनन्तर' पद स्वयं न तो पिछले भावको सचित करता है और न ही उत्तर भावको । अत. प्रकतमें 'पच्छदो' पाठका क्या अर्थ है इसका आगममें प्रयुक्त हुए 'पच्छ' तथा 'पच्छिम' शब्दोंका वहाँ जो अर्थ लिया गया है उसे ध्यानमें रख कर विचार होना चाहिए । इसके लिये सर्व प्रथम हम तीन आनुप्रवियोंको लेते हैं । इनमें एक 'पच्छाणुप्रवी' भी है। इस द्वारा गणना करनेपर अन्तिम भावसे गणनाक्रमसे पिछले भाव लिये जाते है। यहाँ 'पच्छ' अब्द गणनाकमसे आगेके भावोंकी अपेक्षा पिछले भावोंको सचित करता है। उसी प्रकार प्रकर्तमें भी 'अणंतर' पच्छदो' का अर्थ करने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्वसे अव्य-वहितपर्व पिछले भावका ही बहुण होगा। इससे यह अर्थ सत्तरां फल्ति हो जाता है कि प्रथमी-पशम सम्यक्त्वसे अञ्यवहित पूर्व पिछले समयमें एकमात्र मिथ्यात्व भाव ही होता है। प्रथमी-पशमके बाद कौन भाव होता है इसका सचन करना इस गाथाका ताल्पर्य नहीं है। इसका सचन गाया कमांक १०३ में पहले ही सूत्रकार कर आये हैं। तथा 'पच्छिम' शब्दको ध्यानमें रख कर विचार करने पर भी यही अर्थ फलित होता है। उदाहरणार्थ जयभवला पु० ६ पू० १६७ और २८३ के चूर्णिसूत्रों पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि उन सूत्रोंमें अन्तिम' अर्थको सचित करनेके लिये 'अपच्छिम'शब्दका प्रयोग हुआ है, 'पच्छिम' शब्दका नहीं। स्पष्ट है कि 'पच्छिम' शब्द विवक्षित भावसे पिछले भावको ही सचित करता है। उक्त गाथामें आये हए 'पच्छदो' शब्दका भी यही आशय छेना चाहिए। शेष कथन सगम है।

§ २०७. अब दर्शनमोहकी उपशामनाके सम्बन्धसे दर्शनमोहनीय कर्मका किस अवस्था-विशेषमें किस प्रकार संक्रम होता है अथवा नहीं होता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेका गाथासूत्र आया है—

जिस जीवके दर्शनमोहके तीन या दो कर्म सचामें होते हैं वह नियमसे संक्रम-की अपेक्षा भजनीय है। किन्तु जिस जीवके एक ही कर्म सचामें होता है वह संक्रम-की अपेक्षा भजनीय नहीं है।। १२-१०६॥ \$ २०८. अस्य गाथाध्वतस्यार्थ उच्यते— वस्स जीवस्स तिण्णि कम्माणि मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णदाणि, 'दु' सहेण दोण्णि वा मिच्छत्त-सम्मताण-मण्णदरेण विणा जस्सत्थि सो णियमा णिच्छएण संकमेण भजियच्यो, सिया दंसण-मोहस्स संकामओ होइ, सिया च ण होइ चि तत्थ भयणाए फुड ष्टुवलंभादो। तं जहा— मिच्छाइ हि-सम्माइद्वीसु तिण्ण संतकम्माणि होद्ण दोण्हं सकमो भवदि, सम्मत्तस्मामिच्छताणं मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं च जहाकमं तत्थ संकंतिदंसणादो। पुणो सासणसम्माहि सम्मामिच्छत्ताणं मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं स्वावत्य-सम्मामिच्छत्ताणं स्वावत्य-सम्माणि होद्ण तत्थेगस्स वि दंसण-मोहकम्मस्स संकमो णात्थि, तत्थ तस्संकमणसत्तीए अचंताभावण पिडिसिद्धतादो। तहा सम्मत्तक्ष्वच्येन्द्रमाणस्य जाघे आवित्यपविद्वं ताघे मिच्छाइहिस्स तिण्णि संतकम्माणि होद्णेगस्सेव संकमो होइ। मिच्छतं वा खविजमाणं जाघे उद्यावित्यवाहिरं सच्च खविदं ताघे सम्मादि तिविद्वसंतकम्मते सिया दोण्हं एकिस्से वा संकामओ होइ, सिया ण कस्म वि संकामओ हो स्वया विद्वां वि भवणीयनं सिद्धं।

९ २०९. संपिह द्विहसंतक्रिमयस्स संक्ष्मावेस्खाए भयणिअत्तं बुच्चदे, खिददमिच्छत्त-वेदगसम्माइट्टिम्म सम्मत्तं वा उच्चेन्लेयुण ट्विदमिच्छाइट्टिम्म देण्णि संतकम्माणि होट्णेकस्स संक्ष्मो भवदि जाव सम्मामिच्छत्तं खिवच्जमाणप्रुव्वेन्लिज्जमाणं

 स्यापि होट्णेकस्स संक्ष्मो भवदि जाव सम्मामिच्छत्तं खिवच्जमाणप्रुव्वेन्लिज्जमाणं

 स्यापि होट्णेकस्स संक्ष्मो भवदि जाव सम्मामिच्छत्तं खिवच्जमाणप्रुव्वेन्लिज्जमाणं

 स्यापि स्वर्णेकस्य संविद्याप्ति स्वर्णेकस्य स्वर्येकस्य स्वर्णेकस्य स्वर्णेकस्य स्वर्णेकस्य स्वर्येकस्य स्वर्णेकस्य स्वर्णेकस्य स्वर्येकस

§ २०९ अब दोको सत्ताबालेके सक्तमको अपेक्षा भजनीयपनेका कथन करते है—
जिसने सिध्यात्यका क्षय किया है ऐसे बेदक सन्यग्दृष्टि जीवके अथवा सन्यक्त्यकी उद्धलना
करके स्थित हुए सिध्यादृष्टि जीवके दो कर्मोकी सत्ता होकर एकका संक्रम तबतक होता है

बा अणावलियपविद्रं ति आवलियपविद्रसम्मामिन्छत्तस्स बुण सम्माइद्रिस्स मिन्छाइद्रिस्स वा दविहसंतकस्मियस्स एक्कस्स वि संकमो णरिश्व । तदो एरश्व वि संकमेण भयणिञ्जन्तं सिद्धं। 'एयं जस्स द कम्मं' एवं मणिदे जस्स सम्माइद्विस्स मिच्छाइद्विस्स वा खबणव्येन्स्रणावसेण सम्मत्तं वा मिच्छत्तं वा एक्कमेव संतक्षमवसिद्धं ण सो संक्रमेण भयणिज्जो. संक्रमभंगस्य तत्थ अञ्चंतामावेण असंकामग्री खेड सी होह सि भणिदं होह ।

जबतक क्षयको प्राप्त होता हुआ या उद्घेलनाको प्राप्त होता हुआ सम्यग्मिध्यात्व कर्म उदया-विल्में प्रविष्ट नहीं हुआ है। किन्त जिसके सम्यग्मिध्यात्व कर्म उदयाविल्में प्रविष्ट हो जाता है ऐसे दो प्रकारके कर्मोंकी सत्तावाले सम्यग्दष्टि या मिध्यादष्टि जीवके एकका भी संक्रम नहीं होता. इसिंखये यहाँ पर भी संक्रमकी अपेक्षा भजनीयपना सिद्ध हुआ। 'एयं जस्स द कस्मं' ऐसा कहने पर जिस सम्यग्दृष्टि या सिध्यादृष्टि जीवके क्षपणावश और उद्घेलनावश कमसे सम्यवस्य और मिध्यात्व एक ही सत्कर्म शेष रहता है वह संक्रमकी अपेक्षा भजनीय नहीं है. क्योंकि उसके संक्रमकर विकल्पका अत्यन्त अभाव होने से वह असंक्रामक ही होता है यह उक्त कथनका तात्प यह ।

विज्ञेषार्थ-इस गायासूत्रमें दर्शनमोहनीयकी तीन, दो या एक कर्मकी सत्तावाले जीवके कहाँ कितनेका संक्रम होता है या नहीं होता है इसका विचार किया गया है। यहाँ होका में यह सब विस्तारसे स्पष्ट किया ही है. इसिंख्ये यहाँ मात्र कोष्टक दे देना चाहते हैं।

| स्वामी          | सत्ता                               | संक्रम या असंक्रम                                            |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| १ मिथ्यादृष्टि  | ३ की सत्ता                          | २ का-सम्यक्त्व और                                            |
| ₹ "             | ., (सम्यक्त्व उद्यावलिप्रविष्ट      | सम्यग्मिध्यात्वका संक्रम<br>१ का—सम्यग्मिध्यात्वका<br>संक्रम |
| ₹,,             | सम्यक्व विना२ की सत्ता              | **                                                           |
| 8 ,,            | ,, (सम्यग्मिध्यात्व उ. आ. प्र.)     | संक्रम नहीं                                                  |
| ۹,,             | १ मिथ्यात्वकी सत्ता                 | "                                                            |
| ६ सासादन        | ३ की सन्ता                          | ,,                                                           |
| ७ सम्यमिष्यादृ० | **                                  | **                                                           |
| ८ सम्यग्दृष्टि  | ,,                                  | २ का-सिध्यात्व और                                            |
| •               |                                     | सम्यग्मिध्यात्वका सं०                                        |
| ۹ "             | ,, (मिध्यात्व आवस्त्रि प्र०)        | १ फासम्यग्मिथ्यात्वका                                        |
| •               |                                     | संक्रम                                                       |
| <b>१०</b> "     | मिथ्यात्व विना दो की सत्ता          | 19                                                           |
| 88 ,,           | २ की सत्ता (सम्यग्मिध्यात्व आ.प्र ) | संक्रम नहीं                                                  |
| १२ "            | १ सम्यक्तको सत्ता                   | "                                                            |

१. ता•प्रतौ मावलियपविद्वं इति पाठः ।

## (५४) सम्माइट्टी सद्दृद्धि पवयणं णियमसा दु उनहृटुः । सद्दृद्धि असञ्भावं अजाणमाणो ग्रुरुणिओगा ॥१०७॥

५ २१०. एदस्स सम्माइड्विलम्खणविद्दाणद्वमवइण्णस्स गाहासुलस्स अत्यविवरणं कस्सामो । तं जहा—सम्माइड्वी जो जीवो सो णियमसा दु णिच्छएणेव पवयणध्वदृद्वस्म स्हिदि चि गाहाणुव्वद्वे पदाहिसंबंघो । तत्य पवयणमिदि वुचे पयिसजुचे वयणं पवयणं सव्वण्होवएसो परमागमो चि सिद्धंतो चि एयट्टो, तचो अण्णदरस्स पयिस-जुचस्स वयणस्साणुवलंभादो । तदो एवंविहं पवयणधुवहं सम्माइड्डी जीवो णिच्छएण सह्दृह् चि सुत्तत्थसधुच्चओ । 'सह्दृह असन्भावं' एवं भणिदं असन्भूदं पि अत्यं सम्माइड्डी जीवो गुरुवयणमेव पमाणं कादृण सयमजाणमाणो संतो सहृदि चि भणिदं होदि । एदेण आणासम्मचस्स लम्बुणं पर्कविद्मिदि घेचव्वं । कयं पुनरसद्भूतमर्थ-मज्ञानात् प्रतिपद्यमानः सम्यवृद्धिति चेत् ? न, परमागमोपदेश एवायमित्यच्यव-सायेन तथा प्रतिपद्यमानस्यानवशुद्धपरमार्थस्यापि तस्य सम्यवृद्धित्वाप्रच्युवेः । यदि पुनः स्वान्तरेणाविसंवादिना समयविद्धियीयात्य्येन प्रज्ञाप्यमानमपि तमयेमसद्महाझ

सम्यग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान करता है। तथा स्वयं न जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भृत अर्थका भी श्रद्धान करता है।। १०७ ।।

§ २९० सम्यादृष्टिके लक्षणका कथन करनेके िक ये आये हुए इस गायासूत्रके अर्थका कथन करने। यथा—जो सम्मदृष्टि जीव है वह 'णियमसा' निरुचयसे ही उपदिष्ट प्रवचनका अद्धान करना है इसप्रकार गाथाके पूर्वार्थमें पर्दोका सम्बन्ध है। उनमेंसे 'पवयण' ऐसा कहने पर उसका अर्थ है—प्रकर्ष बुक्त वचन। प्रवचन अर्थात् सर्वक्रका उपदेश रामाग्य कीर सिद्धान्त यह एकार्थवाची शब्द हैं, क्योंकि उससे अन्यदर प्रकर्पयुक्त वचन वपत्रक्य कीर सिद्धान्त यह एकार्थवाची शब्द हैं, क्योंकि उससे अन्यदर प्रकर्पयुक्त वचन वपत्रक्य नहीं होता। अता इस प्रकारके उपदिष्ट प्रवचनका सम्यादृष्टि जीव निर्वयसे अद्धान करता है इस प्रकार सुत्रार्थका समुच्चय है। 'सहहह असन्याद्य' ऐसा कहने पर असद्भृत अर्थका भी सम्यादृष्टि जीव गुक्रवचनको ही प्रमाण करके स्वय नहीं जानता हुआ अद्धान करता है यह उक्त कथनका तास्पर्य है। इस गाथासूत्र वचन द्वारा आक्षा सम्यक्त्वका लक्षण कहा गया है ऐसा प्रकृष करना चाक्षिए।

भंका — अझानवरा असद्भृत अर्थको स्वीकार करनेवाला जीव सन्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह परमागमका ही उपदेश है ऐसा निश्चय होनेसे उस प्रकार स्वीकार करनेवाळे उस जीवको परमार्थका ज्ञान नहीं होने पर भी सम्यग्वृष्टिपनेसे ज्युति नहीं होती।

यदि पुनः कोई परमागमके ज्ञाता विसंवाद रहित दूसरे सूत्र द्वारा उस अर्थको यथार्थ-

१ ता॰प्रतौ पयरिसं जुत्तं इति पाः।

प्रतिपद्यते तदा प्रभृति स एव जीवो भिष्यादृष्टिपदवीमवगाहते, प्रवचनविरुद्धबुद्धित्वा-दित्येष समयनिरुचयः। तथा चेकां—

> सुत्तादो तं सम्मं दरिसिञ्जत्तं जदाण सदद्दि। सो चेव हवड़ मिच्छाइट्टि त्ति तदो पहुडि जीवो।। १॥ इति।

ततः सक्तमाञ्चाधिगमाभ्यां प्रवचनोपदिष्टार्थाऽवैपरीत्यश्रद्धानं सम्यग्दृष्टि-रुक्षणमिति ।

(५५) मिच्छाइट्टी णियमा उवइट्टं पवयणं ण सद्दहदि । सददहदि असन्भावं उवइट्टं वा अणुवइट्टं ॥१०८॥

५ २११. एदस्स मिच्छाइडिलक्खणपरूवणद्रमागयस्स गाहासुत्तस्स अत्यो बुचदे । तं बहा—जो खल मिच्छाइट्टी जीवो सो णियमा णिच्छएण पवयणमुवइट्टं ण सह्हिद ।

रूपसे बतलावें फिर भी वह जीव असत् आमहबश उसे म्बोकार करता है तो उस समयसे लेकर वह जीव मिरवादृष्टि पदका भागी हो जाता है, क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धिबाला है यह परमागमका निरुचय है। कहा भी हैं—

सूत्रसे समीचीनरूपसे दिखलाये गये उस अर्थका जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है जम समयसे लेकर वहीं जीव मिध्याष्टि हो जाता है ॥ १ ॥

इसिंज्ये यह ठीक कहा है कि प्रवचनमें उपितृष्ट हुए अर्थका आज्ञा और अधिगमसे विपरीतताके विना श्रद्धान करना सम्यग्दृष्टिका छक्षण है।

विशेषार्थ — इस गाथासूत्रमें जो यह वतलाया है कि सम्यग्वृष्टि जीव सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता है। किन्तु कराचिन् स्वयं न जानता हुआ गुरुके निमित्तसे असद्भृत अर्थका भी श्रद्धान करता है। सो उसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यग्वृष्टि जीवको जीवारि नी पदार्थोंके यथार्थ स्वरुपको छोड़कर गुरुके निमित्तसे विश्रतेकरमंसे अत्वाती है। किन्तु उक्त कथनका हतना ही जात्य है कि जिनागसमें जिन सूक्ष्म अर्थोंका विवेचन हुआ है, कदाचिन् गुरुके निमित्तसे उनमेंसे किसी एकका विपरीत ज्ञान हो जाय और अविसंवादी शास्त्रान्तरसे जब तक सम्यक् अर्थको प्रविप्तिका योग निमले तव तक वह वैसी श्रद्धा करता हुआ भी सम्यग्वृष्टि हो है। हाँ यदि समयक्क कोई विशेष झानो अविसंवादी दूसरे शास्त्रसे उक्त विषयका सम्यक् एरिज्ञान करा दे, फिर भी वह असन् आप्रव दश अपनी हट न छोड़े तो उस समयसे छेकर वह नियमको सिम्यावृष्टि हो जाता है ऐसा यहां सम्बन्धने साई तो उत्त विषयका सम्यक् परिवास

मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान नहीं करता है तथा उप-दिन्द या अनुपदिन्द असद्भत अर्थका श्रद्धान करता है ॥ १०८ ॥

§ २११. मिथ्यादृष्टिके लक्षणका कवन करनेके िवये आये हुए इस गाथासूत्रके अर्थका कवन करते हैं। यथा—जो नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव है वह 'णियमा' निरुचयसे उपिदृष्ट प्रवचनका श्रद्धान नहीं करता है। किं कारणिसिंद चे ? दंसणमोहणीयोदयज्ञणिद्विवरीयाहिणिवेसनादी। तदो चेव 'सद्दृह असम्भावं', असद्भृतभेवार्थमपरमार्थक्ष्यमयं श्रृह्याति मिध्यारवोदयादित्यर्थः। 'उवदृहुं वा अणुबरृहुं' उपदिष्टमनुपदिष्टं वा दुर्मार्गमेष दर्शनमोहोद्याच्छ्रद्द्यातीति यावत्। एतेन च्युद्याहितेतरभेदेण मिध्यादृघो द्वेविष्यं प्रतिपादितमिति द्रष्ट्यं। उक्तं च—

मिन्छनं वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होइ।
ण य घम्मं रोचेदि हु महुरं सु रस जहा जरिदो ॥ २ ॥
तं मिन्छनं जमसरहणं तन्त्वाण होइ अखाणं।
संसडयमिम्माहियं अणमिम्माहियं ति तं तिविहं॥ ३ ॥ इति।

#### शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान---क्योकि वह दर्शनमोहनीयके उदयसे विपरीत अभिनिवेशवाङा होता है।

और इसीलिये 'सब्हड् असन्भाव' अपरमार्थं स्वरूप असद्भूत अर्थका ही मिप्यात्वके उदयवर यह श्रद्धान करता है यह उक्त कथनका तात्ययें हैं। 'उवहट्टं वा अणुबहट्टं अर्थात् अपिष्ट या अजुपिष्ट दुर्गोगंका हो दर्शनमोहके उदयसे यह श्रद्धान करता है यह उक्त कथन-का तात्ययें हैं। इस साधासूत्र वचन द्वारा ज्यद्माहित और इतरके भेदसे मिध्यादृष्टि के दो भेदोंका प्रतिपादन किया गया जानना चाहिए। कहा भी है—

मिण्यात्वका अनुभव करनेवाला जीव विषरीत श्रद्धानवाला होता है। जैसे ब्वरसे पीड़ित मनुष्यको सधुर रस नहीं रुचता है वैसे ही उसे रत्नत्रय धर्म नहीं रुचता है।। २।।

जो जीवादि नौ तत्त्वार्थोंका अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व है। संशयिक, अभिप्रहीत और अनभिप्रहीत इस प्रकार वह तीन प्रकारका है॥ ३॥

विशेषार्थ—हस गाथासूत्रमें सिष्यादृष्टि जीवके स्वरूपका निरूपण किया गया है। यह उं 'प्रवचन प्राव्दके अर्थका स्पष्टीकरण कर आये हैं। जो सर्थक्षदेवका उपदेश है वही प्रवचन कर कार्यके कार्यकार है, अन्य नहीं। यहां मिष्यादृष्टि जीव परमायेके क्षानसे रिहेत होता है, अता उसके प्रवचनका अद्भान किसो भी अवस्थाने नहीं वन सकता। वह कुमा- मियोके क्षारा उपविष्ट हो या अनुपरिष्ट हो, मिष्या माणंका अवस्थ हो अद्भान करता रहता है, इसिकेये उसे सिष्या मार्ग ही रुवता है, सस्यम्मानं नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ ऐसे मिष्यादृष्टि, अनिमाहीत मिष्यादृष्टि औत है निर्मादृष्टि, अनिमाहीत मिष्यादृष्टि, अनिमाहीत मिष्यादृष्टि, अनिमाहीत मिष्यादृष्टि, अनिमाहीत है। उसे कुमानियोके क्षारा उपविद्याद्विक स्थान कर अपने जिसका अद्भान कर विष्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोके क्षारा उपविदेश स्थान है। उसे है स्थान कर अपने अद्भान कर विषये स्थानिय क्षार्यका करता है वह अनिमाहीत मिष्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोके क्षारा उपविदेश स्थान है। जो कुमागियोके क्षारा उपविदेश स्थान कर उनकी उस रुपमें अद्भा करता है वह अनिमाहीत मिष्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोके क्षारा उपविदेश से पहार्योको यहा है वह स्थानिय करता है वह अनिमाहीत मिष्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोके क्षारा उपविद्यादिक सिष्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोके क्षारा उपविद्यादिक सिष्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोके क्षारा उपविद्यादिक सिष्याद्विक सिष्यादिक सिष्यादि

# (५६) सम्मामिच्छाइटी सागारो वा तहा अणागारो। अध वंजणोग्गहम्मि द सागारो होइ बोद्धव्यो ॥१५-१०९॥

§ २१२. सम्यग्मिथ्यादृष्टेर्रक्षणविधानं सुबोधमिति न तस्येह प्ररूपणं क्रियते. किंत तदपयोगविशेषप्ररूपणार्थं मेतत्स्त्रमारव्धं । तद्यथा--जो सम्मामिच्छाइद्वी जीवो सागारीवजुत्तो वा होइ, अणागारीवजुत्तो वा, दोहिं मि उवजोगेढि तग्गणपिडवत्तीए विरोहाभावादो । एदेण दंसणमोहोवसामणाए पयद्गमाणस्स पढमदाए जहा सागारोव-जोगणियमो एवमेत्थ णत्थि त्ति णियमो, किंतु दोहिं मि उवजोगेहिं सम्मामिच्छत्तगुणं पहिवज्जड ति एसी अत्थविसेसी जाणाविदो । अधवा पहिवज्जसम्मामिच्छत्तगुणी सगकालब्भंतरे सागारीवजुत्तो वा होइ. अणागारीवजुत्तो वा ति सुत्तत्थो गहेयच्यो, णाण-दंसणीवजीगाणं दोण्हं पि तग्गुणकालब्भतरे कमेण परावत्तणे विरोहाणुवलभादी। एदेण णाण-दंसणीवजीगकालादी सम्मामिच्छाइड्डिगुणकालस्स बहुत्तं सचिदमिदि दहुव्वं । 'अध वंजणोग्गहम्हि दु' हच्चादि । अथैति पादपूरणार्थी निपातः वंजणो-गाहिमा दु, विचारपूर्वकार्यग्रहणावस्थायामित्यर्थः । व्यंजनशब्दस्यार्थविचारवाचिनो

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव साकारोपयोगवाला भी होता है तथा अनाकारोपयोग-वाला भी होता है। किन्तु न्यञ्जनावग्रहमें अर्थात् विचारपूर्वक अर्थ ग्रहणकी अवस्थामें वह साकारोपयोगवाला ही होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए ॥ १०९-१५ ॥

§ २१२. सम्यग्मिथ्यादृष्टिके छक्षणका कथन सुबोध हैं, इसलिये उसका यहाँ पर कथन नहीं करते है, किन्त उसके उपयोग विशेषोंका कथन करनेके लिये इस सूत्रका प्रारम्भ किया है। यथा—जो सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव है वह या तो साकार उपयोगवाला होता है या अना-कार उपयोगवाला होता है, क्योंकि दोनों ही उपयोगोंके साथ सम्यग्मिध्यात्व गणका प्राप्ति होनेमें विरोधका अभाव है। इस वचन द्वारा दर्शनमोहकी उपशामनामे प्रवृत्त हुए जीवके प्रथम अवस्थामें जिस प्रकार साकारोपयोगका नियम है उस प्रकार यहाँ पर नियम नहीं है। किन्तु दोनों ही उपयोगोंके साथ सम्यग्निध्यात्वगुणको प्राप्त होता है इस प्रकार इस अर्थ विशेषका ज्ञान कराया गया है। अथवा जिसने सम्यग्मिथ्यात्व गुणका प्राप्त किया है वह अपने कालके भीतर साकार उपयोगसे उपयुक्त होता है या अनाकार उपयोगसे उपयुक्त होता है इस प्रकार सुत्रार्थको प्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग इन होता । इससे जानोपयोग और दर्शनोपयोगके काळसे सम्यग्नियश्यात गुणका काळ सीतर कमसे परिवर्तन होनेमें कोई विरोध नहीं उपरुष्ध होता । इससे जानोपयोग और दर्शनोपयोगके काळसे सम्यग्निय्यात्व गुणका काळ बहुत सूचित किया गया है ऐसा जानना चाहिए। 'अभ बंजनामाहस्टि हु'। यहाँ 'अभ' यह पादपूर्विके लिये निपात है। 'बंजनोगाहस्टि हु' अभीत् विचारपूर्वक अर्थ प्रहणको अवस्थामें यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि प्रकृतमें ज्यञ्जन शब्द अर्थविचारवाची प्रहण किया म्बर्भात् । 'सागारो होड् बोढल्नो' तदबस्वायां ज्ञानोपयोगपरिणत एव मविन वर्षेनीपयोगपरिणत एव मविन वर्षेनीपयोगपरिणत इति यावत् । इतोऽयं नियम इति चेत् ? न, अनाकारोपयोगेन सामान्यमात्रावज्ञादिणा पूर्वापरपरामर्श्यन्येनार्थिवचाराजुपपितस्तत्र तथाविष्मीनयमो-पपते: । एत्य सुचपरिसमचीए पण्णासण्डसंकविण्णातो किमङ्कं करो ? दंशणमोहोन-सामणाए पडिवद्वाओ एदाओ पण्णारस चेव गाडाओ, णादिरित्ताओ चि जाणावण्डं ।

#### \* एसो सुत्तप्कासो विहासिवो ।

६ २१३. एवमेसो सुचप्कासो गाहासुचाणं सरूवणिइसो विद्यासिरो परुविदे चि अणिदं होदि । संपिद्ध एत्युदेसे पुत्र्वमविद्यासिदो अण्णो अत्यो दंसणमोहोवसामणा-संविधिजो एदेहिं चेव गाहासुचेहिं स्विदो अत्यि चि तप्पटुप्पायणद्वसुचससुचमोइण्णं—

गया है। 'सागारो होइ बोद्धन्वो' अधीत उस अवस्थामें ज्ञानापयोगसे परिणत ही होता है, दर्शनोपयोगसे परिणत नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-यह नियम किस कारण है ?

श्रंका—यहाँ पर सूत्रकी परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका विन्यास किसिख्ये किया है १

समाधान—क्योंकि दर्जनमोहकी उपशमनामें प्रतिबद्ध ये पन्द्रह ही गाथाएँ हैं, अधिक नहीं इसे वातका ज्ञान करानेके छिये यहाँ सूत्रको परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका विन्यास किया है।

विश्वेषार्थ — यह दर्शनमोहकी उपहासनासे सम्बन्ध रखनेवाली अन्तिम गाथा है। इस द्वारा तीन अर्थोको रुष्ट किया गया है। १ —सम्बन्धिस्थ्यात्व गुणकी प्राप्ति साकारोपयोग-के काल्ये भी सम्भव है और अनाकारोपयोगके काल्ये भी सम्भव है। २ —सम्बन्धिस्थात्व गुणस्थानमें क्रमसे साकार और अनाकार दोनों उपयोगोंकी प्राप्ति सम्भव है। इससे ही होता है कि इन दोनों उपयोगोंके काल्ये सम्यगित्यवात्व गुलस्थानका काल अधिक है। ३— यहाँ अर्थविचारके समय जानोपयोग ही होता है, दर्शनोपयोग नहीं। शेष कथन सुगम है।

## इस प्रकार गाथासूत्रोंके स्वरूपका कथन किया ।

5 २१२ इस प्रकार यह सुनस्फाँ है अर्थात् गायासुनौंका स्वरूपनिर्देत 'विद्यासियो' अर्थात् कहा गया है यह कक कवनका तात्यों है। अब प्रकृतमें जिसका यहळे ज्याख्यात नहीं किया तथा जिसका इन गायासुनीचे द्वारा सुन्य होता है ऐसा जो दर्शनमोहका वप्सामता-सम्बन्धी अन्य अर्थ है उसका क्यन करते किये आरोका सुन्न आया है—

१. ता॰ प्रतौ मुत्तप्कासो विहासिदी गाहामुत्ताणं इति पाठः ।

- \* तदो उवसमसम्माइङि-वेदयसम्माइङि-सम्मामिच्छुाइङीहिं एय-जीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहिं भंगविषओ कालो अंतरं अप्पायङ्कं चेदि ।
- § २१४. तदो छुत्तफासादो अणंतरिमदाणि एयजीवेण सामित्तादीणि अप्पाबहुअ-पजवसाणाणि अणियोगदाराणि जहागममेत्य गेदच्वाणि ति मुत्तत्यसंबंधो । ताणि पुण अणियोगदाराणि किंविसयाणि ति भणिदे सम्मत्तमगणावयवभृद्उवसमसम्मा-इडिब्रादिविसयाणि ति जाणावणद्वमुवसमसम्माइड्डि-वेदगसम्माइडि-सम्मामिच्छाइड्डीहिं ति णिहिंद्वं । एदेसिं सम्माइड्डिमेदेहिं विसेसियाणि एदाणि अणियोगदाराणि णेदच्चाणि ति भणिदं होदि । एत्य खहयसम्मादिद्वीणं पि णिहेसो किमद्वं ण कीरदे ? ण, खहय-सम्माइड्डीणमट्विहं अणियोगदारिहिं पुरदो दंसणमोहक्खवणाए भणिस्समाणतादो । तम्हा उवसमसम्माइडि-वेदयसम्माइडि-सम्मामिच्छादिङ्वीणमेदिहं अणियोगदारेहिं देसामासय-मावेण द्विद्यभागाभाग-परिमाण-केत-फोसणसिहदेहिं सिवत्यसंस्य एरुवणा कायच्वा, तप्परुवणाए तथा पयदत्यविसयणिण्णयाणुववत्तीदो । एदेसिं च परुवणा सगमा ति ण एत्य तप्यवंचो कीर्दे ।

उसके बाद उपश्रमसम्यग्दृष्टि, बेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवींका आरुम्बन लेकर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवींकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर और अन्यबहुत्व जानने चाहिए।

\$ २१४. 'तथा' अर्थात् सुत्रस्पर्भके अनन्तर इस समय एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व पर्यन्त अनुयोगद्वार आगमके अनुवार यहाँ कथन करने योग्य है यह सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। उन अनुयोगद्वारोका विषय क्या है ऐसा पूछते पर सम्यक्त्व मार्गणा के अवयवक्त उदासम्बन्ध्य पृष्टि आदि विषय हैं इस वातका झान करानेके लिए सूत्रमें 'उवसमसम्माइट्टि-वेदगसम्माइटि-सम्मामिच्छाइटीहिं' यह वचन कहा है। सम्यग्वृष्टिके इन मेदोसे युक्त ये अनुयोगद्वार कहने चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका - यहाँ पर क्षायिकसम्यग्द ष्टियोंका भी निर्देश किसिछिए नहीं करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आठ अनुयोगद्वारोंके आलम्बनसे क्षायिकसम्यग्दिष्टयों-का व्याख्यान आगे दर्शनमोहकी क्षपणा अनुयोगद्वारमें करेगे।

इसिक्ट उपश्रमसम्बद्धाः वेदकसम्बद्धाः और सम्बिग्धध्यादिः जीवांकी देशा-मर्थकरूपसे सूचित हुए भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन सहित इन अनुयोगद्वारोंके आरुम्बनसे विस्तारके साथ यहाँ प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि यह प्ररूपणा किमे विना अर्थाविषयक निर्णय नहीं बन सकता। इनकी प्ररूपणा सुगम है, इसिक्ये यहाँ पर उसका विस्तार नहीं करते हैं। § २१५. संपिं पयदत्थोवसंहारकरणहुमुत्तरं सुत्तमाह---

विशेषार्थ- यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंका संकेत किया है उनके आलम्बनसे उपशम-सम्यग्द्ष्टि आदि जीवोंका कुछ ब्याख्यान करते हैं। इतना विशेष जानना कि उपशमसम्यक्त्व-से प्रथमीपराम सम्यक्त्वका ही ग्रहण किया है। १ स्वामित्व-अपने अपने भावसे युक्त जीव उपरामसम्यक्त्व आदिके स्वामी हैं। २ एक जीवकी अपेक्षा काल-उपराम सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त है। वेदक सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट काल स्रथासठ सागरोपमप्रमाण है। ३ अन्तर-(प्रथमो-परामकी अपेक्षा ) उपराम सम्यक्तवका जघन्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है, वेदक सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तर काल अन्तर्महर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्थ पुद्रगलपरिवर्तन कालप्रमाण है। आगेके अनुयोग-द्वार नाना जीवोंकी अपेक्षा है। ४ भंगविचय—उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टि जीव कदाचित् है और कदाचित् नहीं है, क्योंकि ये सान्तर मार्गणाएँ है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सदा काल नियमसे है, क्योंकि यह निरन्तर मार्गणा है। ५ संख्या-उक्त तीनों मार्गणावाले जीव प्रत्येक पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। ६ क्षेत्र-(प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा) उपरामसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्वस्थानकी अपेक्षा वेदक सम्यग्दृष्टियोंका स्वस्थान, सारणात्तिक समुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा तथा सन्यग्निध्यादृष्टियोंका स्वस्थानकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। प्रथमोपराम सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वके कालमें मरण नहीं होता, इसलिए इनका क्षेत्र मात्र स्वस्थानकी अपेक्षा कहा है। ७ स्पर्शन-उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका वर्तमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और विहार-वत्स्वस्थानको अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है। वेदक सम्यग्दृष्टियों का वर्तमान स्पर्भन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतीत स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कथाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा त्रसनालीक चौदह भागों में से कुछ कम आठ भागप्रमाण है। तथा उपपादपदकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण है। ८ काल-उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यामिध्यादृष्टियांका जबन्य काल अल्युहुत है और उन्क्रष्ट काल प्रयोपमके असंख्यातव भागप्रमाण है। तथा वेदकसम्यम्दृष्टियांका काल सर्वदृत है। ९ अन्तर—वपश्म-सम्यादृष्टियोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रात है। सम्यामिध्यादृष्टि जीवोंका जपन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्थो-पमक असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल नहीं है। १० भागा-भाग—उपरामसन्यादृष्टि, वेदकसन्यादृष्टि और सन्यग्गियादृष्टि जीव सब संसारी जीवराशिकै अनन्तवे भागप्रमाण हैं। ११ अल्पवहुत्व—उक्त तीनो राशियोंमें सम्यग्गिथ्यादृष्टि जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उपशमसन्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणे हैं। तथा उनसे वेदकसन्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगणे हैं।

६ २१५, अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेके छिए आगेका सूत्र कहते हैं---

# एदेसु अणियोगद्दारेसु विण्यदेसु दंसणमोहज्वसामखे ति समत्त-स्रणियोगहारं ।

§ २१६. गयत्थमेदं सुत्तं ।

तदो दंसणमोह्रउवसामणाए पण्णारसण्हं गाहासत्ताणमत्यविहासा समत्ता होइ।

इन अनुयोगडारोंका कथन करने पर दर्शनमोह उपशामना नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ !

९ २१६ यह सूत्र गतार्थ है।

इसके बाद दर्शनमोह उपशामनासम्बन्धी पन्द्रह गाथासूत्रोंके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है।

## परिसिद्धाणि

# १. उवनोग-अन्धाहियार-चुण्णिसुत्ताणि

°उवजोगे ति अणियोगदारस्स सुत्तं । <sup>°</sup>तं जहा—

(१०) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहियो। को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवज्ञतो॥६३॥

(११) <sup>°</sup>एकम्हि भवग्गहणे एक्ककसायम्हि कदि च उवजोगा। एक्कम्हि य उवजोगे एक्ककसाए कदि भवा च ॥६४॥

(१२) उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होति । कदरिस्से च गदीए केवडिया वग्गणा होति ॥६५॥

(१२) प्कम्हि य अणुभागे एक्ककसायम्मि एक्ककालेण। उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥६६॥

(१४) <sup>'</sup>केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसापसु । केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥

(१५) °जे जे जिम्ह कसाए उवजुत्ता किण्णु भूद्रपुट्या ते। होहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्या ॥६८॥

(१६) उत्रजोग वग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि । पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ॥७-६८॥

ेएदाओ सत्त गाहाओ । एदासिं विहासा कायच्या । 'केबचिरं उपजोगो कन्दि कसायम्दि' ति एदस्स पदस्स अत्यो अद्धापरिमाणं । तं जहा—ै कोधद्धा माणद्धा मायद्धा लोहद्धा जहण्णियाओ वि उकस्सियाओ वि अंतोग्रहृत्तं । गदीग्रुणिक्खमण-प्रवेसेण एगसमयो होज ।

'को व केणहिओ' ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्धाणमप्पाबहुआं।े ते जहा— ओक्षेण माणद्धा जहण्णिया थोवा। कोधद्धा जहण्णिया विसेसाहिया। मायद्धा

<sup>(</sup>१) पृश्। (२) पृर। (३) पृ. ३। (४) पृश्। (५) पृथ। (६ पृश। (७) पृश्। (१) पृश्। (१० पृश्। (११) पृश्) पृश् ।

जद्दण्णिया विसेसाहिया । होमद्धा जद्दण्णिया विसेसाहिया । माणद्धा उक्कस्सिया संसेज्जगुणा । 'कोधद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया । मायद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया । होमद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया ।

पवाह्नजंतेण उवदेसेण अद्धार्ण विसेसी अंतोध्रहृत्तं। ैतेणैव उवदेसेण चडगर्हसमासेण अप्पाबहुअं भणिहिदि । चृदुगदिसमासेण जहण्णुक्कस्सपदेसेण जिरम्मादीए
जहण्णिया कोभद्धा थोवा । देवनदीए जहण्णिया कोभद्धा विसेसाहिया । देवगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेन्जगुणा । णिरयगदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया ।
णिरयगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेन्जगुणा । ँदेवनदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया ।
साहिया । मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया माणद्धा सखेन्जगुणा । मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया कोभद्धा विसेसाहिया ।

णिरयगदीए जहण्णिया कोधद्वा संखेज्जगुणा । देवगदीए जहण्णिया लोभद्वा विसेसाहिया । णिरयगदीए उक्कस्सिया लोभद्वा संखेज्जगुणा । देवगदीए उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । देवगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा । णिरयगदीए उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । णिरयगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा । देवगदीए उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया ।

मणुस-तिरिक्खजोणियाणमुकस्सिया माणद्वा संखेजजगुणा। 'तैसिं चेव उक-स्सिया कोभद्वा विसेसादिया। तैसिं चेव उकस्सिया मायद्वा विसेसादिया। तैसिं चेव उकस्सिया लोभद्वा विसेसादिया। णिरयगदीए उकस्सिया कोभद्वा संखेजजगुणा। देवगदीए उकस्सिया लोभद्वा विसेसादिया।

तेसि चेव उवदेसेण चोहसजीवसमासेहिं दंडगो भणिहिदि । "चोहसण्हं जीव-समासाणं देव-णेरहयवज्जाणं जहणिणया माणदा तुन्हा थोवा । जहण्णिया कोसद्वा विसेसाहिया । जहण्णिया मायदा विसेसाहिया । जहण्णिया होभद्वा विसेसाहिया ।

सुद्रुमस्स अपञ्जनयस्स उक्षस्सिया माणद्वा संखेञ्जगुणा । <sup>'</sup>उक्षस्सिया कोघद्वा विसेसाद्विया । उक्षस्सिया मायद्वा विसेसाद्विया । उक्षस्सिया लोभद्वा विसेसाद्विया ।

बादरेइंदियअपज्जनयस्स उक्षस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । उक्षस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । उक्षस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । उक्षस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

 $<sup>(\</sup>xi) \ q. \ \xi \in I \quad (\exists) \ q. \ \xi \in I \quad (\exists) \ q. \ \xi \circ I \quad (x) \ q. \ \xi \xi : \quad (4) \ q. \ \xi \xi : \quad (\xi) \ q. \ \xi \xi : \quad (6) \ q. \ \xi \xi : \quad (6) \ q. \ \xi \xi : \quad (7) \ q. \ \xi \xi : \quad (8) \ q. \$ 

सुडुमपञ्जनयस्स उक्षस्सिया माणदा संखेजगुणा। उक्षस्सिया कोधदा विसेसा-हिया। उक्षस्सिया मायदा विसेसाहिया। उक्षस्मिया लोभदा विसेसाहिया।

नादरेहदियपञ्जचयस्स उक्किस्सिया माणदा संखेळगुणा । उक्किस्सिया कोभद्वा विसेसाहिया । उक्किस्सिया मायदा विसेसाहिया । उक्किस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

बेइंदियअपजनयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा। 'तेइदियअपजनयस्स उक्कस्सिया माणद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपजनयस्स उक्कस्सिया माणद्वा सिसेसाहिया।

बेइंदियअपज्ञचयस्स उक्कसिया कोधद्वा विसेसाहिया। तेइंदियअपज्ञचयस्स उक्किस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपज्ञचयस्स उक्किस्सिया कोधद्वा विसेमाहिया।

बेहदियअपज्जनयस्य उक्किसया मायद्वा विसेसाहिया। तेहदियअपज्जनयस्स उक्किस्या मायद्वा विसेसाहिया। चउरिदियअपज्जनयस्स उक्किस्स्या मायद्वा विमेमाहिया।

वेर्इदियअपञ्जनयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। तेर्इदियअपञ्जनयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। चदुर्सिदयअपञ्जनयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।

बेइंदियपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजजगुणा। तेइंदियपञ्जचयस्स उक्क-स्सिया माणद्धा विषेसाहिया। चउरिंदियपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विषेसाहिया।

वेइंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया। तेइंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया। <sup>व</sup>चऽरिंदियपञ्जनयस्स उकक्कसिया कोधद्वा विसेमाहिया।

वेड्डंदियपञ्जनयस्म उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। तेड्डियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेमाहिया।

वेहंदियपज्जनयस्स उक्किसिया लोभद्धा विसेसाहिया। तेहंदियपज्जनयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। चउरिंदियपज्जनयस्स उक्किस्सिया लोभद्धाः विसेसाहिया।

असण्णिअपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया

कोधद्वा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्रा विसेसाहिया ।

असण्णिपज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । तस्सेव उक्किस्सिया कोघद्वा विसेसाहिया । तस्सेव उक्किस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । तस्सेव उक्किस्सिया स्रोभद्रा विसेसाहिया ।

सिष्णित्रपञ्जायस्स उकस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । तस्सेव उकस्सिया कोषद्धां विसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया लोगद्धा विसेमाहिया ।

सण्णिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्रा संखेञ्जगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया कोशद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया छोशद्धा विसेसाहिया ।

'की वा कम्हि कसाए अभिक्समुवजोगमुवजुत्तो' ति एत्थ अभिक्समुवजोग-परूवणा कायव्या। ' ओघेण ताव लोभो माया कोघो माणो ति असस्तेजेसु आगरिसेसु गदेसु सई लोभागरिसा अदिरेगा भवदि। ' असंसेजेज्ञेसु लोभागरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोघागरिसेस् मायागरिसा अदिरेगा होइ। ' असंसेजेज्ञेहि मायागरिसेस्टि अदिरेगेसिं गदेहिं माणागरिसेस्टि कोधागरिसा अदिरेगा होदि। "एवमोघेण। एवं तिरिक्सजोणिगदीए मणुसगदीए च।

णिरयगईए कोहो माणो कोहो माणो ित बारसहम्साणि परियत्तिद्ग सहं माया परिवत्ति । मायापरिवत्तिहिं संखेजेहिं गदेहिं सहं लोहो परिवत्ति । देवगदीए लोमो माया लोमो माया ति वारसहस्साणि गंतूण तदो सहं माणो परिवत्ति । माणस्स संखेजेख आगरिसेस गदेस तदो सहं कोधो परिवत्ति ।

एदीए पहेबणाए एकहिंद भवनगहणे णिरयगदीए संखेजवासिगे वा असंखेज-वासिगे वा भवे कोमागरिता थोवा । भाषागरिसा संखेजगुणा । माणागरिसा संखेज-गुणा । कोहागरिसा विसेसाहिया । 'देवगदीए कोहागरिसा थोवा । माणागरिसा संखेजगुणा । मायागरिसा संखेजगुणा । 'कोमागरिसा विसेसाहिया । विस्विच-मणुमगदीए असंखेजवरिसगे भवनगहणे माणागरिसा थोवा। कोहागरिसा विसेसाहिया । 'भाषागरिसा विसेसाहिया । कोमागरिमा विसेसाहिया ।

<sup>13</sup>एत्तो विदियगाहाए विभासा । तं जहा—एक्स्मि भवग्गहणे एककसायम्मि

कदि च उपजोगा ति । एकम्मि णेरहयमवग्गहणे कोहोवजोगा संखेजा वा असंखेजा वा । माणोयजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । एव सेसाणं पि । <sup>र</sup>एवं सेसासु वि मदीसु ।

णिरयगदीए जिम्ह कोहोवजोगा संखेज्जा तिम्ह माणोवजोगा णियमा संखेज्जा । एवं माया-छोमोवजोगा । 'जिम्ह माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा संखेज्जा वा । जिम्ह मायोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा भियमा संखेज्जा । जत्थ लोमोवजोगा संखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा मायोवजोगा असंखेज्जा । तत्थ पिरयभवगाहणे कोहोवजोगा असंखेज्जा तत्थ केहोवजोगा पियमा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । तत्थ माणोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा। सेसा अजियम्बा । जत्थ मायोवजोगा मायोवजोगा णियमा असंखेज्जा। जत्य लोहोवजोगा असंखेज्जा। जत्य लोहोवजोगा असंखेजजा। जत्य लोहोवजोगा असंखेजजा। जत्य लोहोवजोगा असंखेजजा। जत्य लोहोवजोगा असंखेजजा। जत्य लोहोवजोगा

जहा णेरहयाणं कोहोबजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं स्रोभोबजोगाणं वियप्पा । जहा णेरहयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोवजोगाणं वियप्पा । <sup>"</sup>जहा णेरहयाणं मायोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं माणोवजोगाणं वियप्पा । जहा णेरहयाणं स्रोभोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं कोहोबजोगाणं वियप्पा ।

जेह्य णेग्ह्यमबेह्य असंखेज्जा कोहोबजोगा माण-माया-छोमोर्च जोगा वा जेह्य वा संखेज्जा एदेसिमट्टण्हं पदाणमप्पाबहुअं। तत्थ उबसंदिरसणाए करणं। एक्किन्दि वस्से जित्तयाओ कोहोबजोगद्वाओ तत्तिएण जहण्णासंखेज्ज्ञयस्स भागो जं भागरुद्धमेत्तियाणि वस्साणि जो भवो तन्दि असंखेज्जाओ कोहोबजोगद्वाओ।

े°एवं माण-माया-होभोवजोगाणं । े'एदेण कारणेण जे असंखेज्जहोमोवजोगिगा भवा ते भवा थोवा । 'ेंजे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जाणा । जे असंखेज्जिमोगा भवा ते भवा असंखेज्जमोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जमोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जमोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जाणा । जे संखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जाणा । जे संखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जाणा । असंखेज्जाणा । जे संखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । 'ेंजे संखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया ।

<sup>(</sup>१) पु ४४ । (२) पू ४५ । (३) पू ४६ । (४) पू ४७ । (५) पू ४८ । (६) पू ४६ । (७) पू. ५० । (८) पू. ५१ । (९) पू ५२ । (१०) पू ५३ । (११) पू ५५ । (१२) पू ५६ । (१३) प. ५८ । (१४) पू ५९ ।

जहा णेख्टस्पु तहा देवेसु । णविर कोहादो बाहवेयच्यो । तं जहा—जे असंखेजजनकोहोवजोगिगा भवा ते भवा थोवा । जे असंखेजजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजजमुणा । जे असंखेजजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजजमुणा । जे असंखेजजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजजमुणा । जे संखेजजोगिगा भवा ते भवा असंखेजजमुणा । जे संखेजजोगिगा भवा ते भवा असंखेजजमायोवजोगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संखेजजमायोवजोगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संखेजजमायोवजोगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संखेजजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । जे संखेजजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । जे संखेजजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । विहियमाहाए अत्यविहासा समन्ता ।

'उवजोगवन्गणाओ कस्टि कसायस्टि केत्तिया होति' ति एसा सन्वा वि गाहा पुच्छासुत्तं । 'तस्स विहासा । तं जहा—उवजोगवन्गणाओ दुविहाओ—कालोवजोग-वन्गणाओ भावोवजोगवन्गणाओ य । 'कालोवजोगवन्गणाओ णाम कसायोवजोगद-हाणाणि । भावोवजोगवन्गणाओ णाम कसायोदयहाणाणि। 'एदासिं दुविहाणं पि वन्ग-णाणं परूवणा पमाणमप्याबहुञं च वत्तव्वं । 'तदो तदियाए गाहाए विहासा समत्ता ।

चउत्थीए गाहाए विहासा। 'एक्सिन्ह दु अणुभागे एक्ककसायन्मि एक्ककालेण । उवजुत्ता का च गदी विसरिसम्रवजुज्जदे का च।' ति एदं सव्वं पुच्छासुत्तं। एत्य विहासाए दोण्णि उवएसा। एक्केण उवएसेण जो कसायो सो अणुभागो। 'कोघो कोघाणुभागो। एवं माण-माया-छोभाणं। तदो का च गदी एगसमण्ण एगकसायोव-जुत्ता वा दुकसायोवजुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुकसायोवजुत्ता वा ति एदं पुच्छा-सुत्तं। 'तदो णिदिसिणं। तं जहा---णिरय-देवगदीणमेदे वियप्पा अत्थि। सेसाओ गदीओ णियमा चदकसायोवजुत्ताओ।

ेणिरयगईए जड् एक्को कसायो, णियमा कोहो । जदि दकसायो, कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो । ''जदि तिकायो, कोहेण सह अण्णदरो तिसंजोगो । जदि चडु-कसायो, सन्वे चेव कसाया। ''जहा णिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए लोमेण कायच्या। एक्केण उबदेसेण चउरबीए गाहाए विहासा समत्ता भवदि।

पवाइन्जंतेण उनएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा। <sup>13</sup>'एकम्मि दु अणुभागे' चि जं कसाय-उदयहाणं सो अणुभागो णाम। एगकालेणे चि कसायोवजोगदहाणे चि भणिदं होदि।<sup>3</sup> एसा सण्णा। तदो पुच्छा।का च गदी एक्कम्हि कसाय-उदयहाणे एक्कम्हि वा कसायुवजोगद्वहाणे भवे। <sup>13</sup>अथना अणेगेसु कसाय-उदयहाणेसु अणेगेसु

ना कसाय-उवजोगद्धहाणेष्ठ । एसा पुच्छा । अयं णिहेसो । तसा एक्केक्किम्म कसायु-दयहाणे आवल्यिपाए असंखेज्जदिमागो । ेकसाय-उवजोगद्धहाणेष्ठ पुण उक्कस्सेण असंखेज्जाओ सेटीओ । ेएवं भणिदं होह सल्वाओ गदीओ णियमा अणेगेसु कसायु-दयहाणेसु अणेगेसु च कसायउवजोगद्धहाणेसु चि ।

तदो एवं परूवणं काद्गण णवहिं पदेहिं अप्पाबहुअं। 'तं जहा—उक्कस्सए कसायुदयहाणे उक्किस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा थोवा। 'जहिण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्ज-गुणा। 'जणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धापु जीवा असंखेज्ज-गुणा। 'जहण्णए कसायुदयहाणे उक्किस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्ज-गुणा। जहिण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा। अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा। अणुक्किस्समजहण्णासु अणुभागद्वाणेसु उक्किस्स्यियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा। जहिण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा। जहिण्याए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजजगुणा। जहिण्याए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजजगुण। एवं सेसाणं कसायाणं। एनो छत्तीसपदेहि अप्पावहुअं कायव्वं। एवं चउत्थीए गाहाए विहासा समना।

ं 'केविडिगा उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसायेसु' चेति एदिस्से गाहाए अत्थविहासा । एसा गाहा एचणासुत्तं । एदीए सचिदाणि अट्ट अणिओगहाराणि । ''तं जहा—संतपरूवणा दव्वपसाणं खेत्तपमाणं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पा-बहुअं च । 'केविडिगा उवजुत्ता ति दव्यपमाणाणुगमो । 'सरिसीसु च वग्गणा-कसा-एसु' ति कालाणुगमो । '''केविडिगा च कसाए' ति भागाभागो । 'के के च विसिस्सदे केणे' ति अप्पाबहुअं । एवमेदाणि चत्तारि अणिओगहाराणि सुत्तणिबद्धाणि । सेसाणि स्वचणाणुमाणेण कायव्वाणि ।

ेंकसायोवजुत्ते अद्वर्षि अणिओगदारेष्टिं गदि-इंदिय-काय-जोग-वेद-णाण-संजम-दंसण-रुस्स-अविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा ति एदेसु तेरससु अणुगमेसु मग्गियूण । ेंमहादंडयं च कादण समत्ता पंचमी गांहा ।

े''जे जे जिम्ह कसाए उवजुत्ता किण्णु सृद्युब्वा ते' नि एदिस्से छट्टीए गाहाए कालजोणी कायव्या । "तं जहा—जे अस्सि समए माणोवजुत्ता तेसि तीदे काले माण-कालो णोमाणकालो मिस्सयकालो इदि एवं तियिहो कालो । 'कोहे च तियिहो कालो ।

<sup>(\$</sup>x) q. 8\$ 1 (\$x) q. 8\$ 1 (\$x) q. 8x 1 \$\sigma \text{(\$x) q. 8x 1 (\$x) q. 8x 1 (\$x

ेमायाए तिविहो कालो । लोमे तिविहो कालो । एवमेसी कालो माणीवजुचाणं बारसविहो ।

ैअस्सि समए कोहोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णात्य णोमाणकालो मिस्सयकालो य । अवसेसाणं णवविहो कालो । र्एवं कोहोवजुत्ताणमेक्काग्सिवही कालो विदिक्कतो ।

जे अस्सिं समए मायोबजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो दुविही कोहकाली दुविही मायाकालो तिविही लीमकालो तिविही। "एवं मायोबजुत्ताणं दसविही कालो।

जे अस्सि समये लोभोवजुचा तेसि तीदे काले माणकालो दुविहो कोहकालो दुविहो मायाकालो दुविहो लोभकालो तिविहो । एवमेसो कालो लोहोवजुचाणं णव-विहो । एवमेदाणि सन्वाणि पदाणि वादालीसं भवंति ।

'एत्तो बारस सत्थाणपदाणि गहियाणि । कथं सत्थाणपदाणि भवंति ? माणोव-जुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो । कोहोवजुत्ताणं कोहकालो णोकोह-कालो मिस्सयकालो । "एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि ।

एदेसिं बारसण्हं पदाणसप्पाबहुआं। 'त जहा—कोभोवजुत्ताणं कोसकाको अणंतयोवो। 'मायोवजुत्ताणं मायकाको अणंतगुणो। कोहोवजुत्ताणं कोहकाको अणंतगुणो। माणोवजुत्ताणं माणकाको अणंतगुणो। कोमोवजुत्ताणं गोकोमकाको अणंतगुणो। '°मायोवजुत्ताणं गोमायकाको अणंतगुणो। कोहोवजुत्ताणं गोकोहकाको
अणंतगुणो। ''माणोवजुत्ताणं गोमाणकाको अणंतगुणो। माणोवजुत्ताणं मिस्सयकाको अणंतगुणो। कोहोवजुत्ताणं मिस्सय-काको विसेसाहिओ। ''नायोवजुत्ताणं मिस्सय-काको विसेसाहिओ। ''कोमोवजुत्ताणं मिस्सय-काको विसेसाहिओ।

एत्तो वादालीसपदप्पाबहुअं कायव्वं । ''तदो छट्टी गाहा समत्ता भवदि । 'उवजोगवग्गणाहि य अविरहिद् काहि विरहियं वा वि' ति एदम्मि अद्धे एक्को

अत्यो विदिये अद्धे एक्को अत्यो एवं दो अत्या । `''पुरिमद्धस्स च विद्वासा । एत्य दुविद्वाओ उवजोमवन्गणाओ—्कसायउदय-

हाणाणि च वचनायह्रहाणाणि च। ''एदाणि दुविहाणि वि हाणाणि उवजोगदग्गणाओ च उच्चति ।

उवजोगद्धहाणेहि ताव केतिएहिं तिरहिदं केहिं किम्ह अविरहिदं ? एत्य मनगणा। वेणरयगतीए एतस्स जीवस्स कोहोवजोगद्धहाणेसु णाणाजीवाणं जवसज्झं। वें जहा—ठाणाणं संखेज्जदिमागे। वेष्यगुणवहि—हाणिद्वाणंतरमाविष्यवग्गम् असंखेज्जदिमागे।

हेडा जवमञ्झस्स सन्वाणि गुणहाणिडाणंतराणि आवुण्णाणि सदा। सम्बअद्धहाणाणं पुण असंखेञ्जभागा आवुण्णा। उवस्मिजवमञ्झस्स जहण्णेण गुणहाणिहाणंतराणं संखेञ्जदिमागो आवुण्णा। उक्कस्सेण सन्वाणि गुणहाणिहाणंतराणि
आवुण्णाणि। जहण्णेण अद्धहाणाणं संखेञ्जदिमागो आवुण्णो। उक्कस्सेण अद्धहाणाणमसंखेञ्जा भागा आवुण्णा। एसो उवएसो पवाहज्जह। अण्णो उवदेसो
सन्वाणि गुणहाणिहाणंतराणि अविदेखाणि जीवेहि उवजेगद्धाणाणमसंखेञ्जा भागा
अविरदिदा। "एदेहिं दोहिं उवदेसेहिं कसायउदयद्वाणाणि णेदन्वाणि तसाणं। तं
जहा—कसायुदयद्वाणाणि असंखेज्जा लोगा। तेमु जनिया तसा तनियमेचाणि
आवुण्णाणि।

ंकसायुरयहाणेसु जवमन्द्रोण जीवा रांति। ''जहरणण् कसायुरयहाणे तसा धोवा। विदिए वि तत्तिया चेव। ''एवमसंखेज्जेसु लोगहाणेसु तत्तिया चेव। तदो पुणो अण्णिम्ह हाणे एक्को जीवो अन्महित्रो। तदो पुण असखेज्जेसु लोगेसु हाणे तत्तिया चेव। ''तदो अण्णिम्ह हाणे एक्को जीवो अन्महित्रो। एवं गंतूण उक्कस्सेण जीवा एक्किम्ह हाणे आवल्यिए असंखेज्जिदमागो।

''जित्तया एक्कस्मि द्वाणे उक्कस्सेण जीवा तत्तिया चैव अण्णस्टि द्वाणे । एव-मसंखेडजलोगद्वाणाणि । एदेसु असंखेडजेसु लोगेसु द्वाणेसु जवमन्द्रां । तदी अण्णं द्वाणमेक्केण जीवेण द्वीणं । एवमसंखेडजलोगद्वाणाणि तुम्लजीवाणि । एवं सेसेसु वि द्वाणेसु जीवा णेदन्वा ।

ें जहण्णए कसायुदयहाणे चत्तारि जीवा, उनकस्सए कसायुदयहाणे दो जीवा।
ें जवमञ्झजीवा आविष्ठियाए असंखेजजिदभागो। विज्ञानसञ्ज्ञजीवाणं जित्तयाणि अद्वज्येदणाणि तेसिमसंखेजजिदमागो हेहा जवमञ्झस्स गुणहाणिहाणंतराणि। तेसिमसंखेजजमागमेताणि उविर जवमञ्झस्स गुणहाणिहाणंतराणि। विष्युष्पणं तसाणं जवमन्द्रमं।

पु. १२४ । (१३) वृ १२५ । (१४) पु. १२६ । (१४) वृ. १२४ । (१) पू. ११५ । (६) वृ ११६ । (१) पू. ११९ । (८) वृ. १२० । (९) पू. १२१ । (१०) वृ १२२ । (११) वृ १२३ । (१२) (१) पू. १२४ । (१३) वृ १२५ । (१४) पू. १२८ । (१५) पू. १३८ । (१६) पू. १३३ । (१७) पू. १३८ ।

ेष्सा सुत्तविद्यासा । सत्तमीए गाहाए पढमस्स अद्भस्स अत्यविद्यासा समता सविद्या

एत्तो विदियद्धस्स अत्यविद्वासा कायच्या । <sup>वे</sup>तं जद्दा—'पटमसमयोचजुचेर्डि चरिमसमए च बोद्धच्या' चि एत्य तिष्णि सेटीओ । <sup>वे</sup>तं जद्दा—विदियादिया पटमा-दिया चरिमादिया ३ ।

ँबिदियादियाए साहणं। माणोबजुनाणं पवेसणयं थोवं। ँकोहोबजुनाणं चवेसणगं विसेसाहियं। एवं माया-लोभोबजुनाणं। <sup>\*</sup>एमो विसेसो एक्केण उवदेसेण पल्रिदोबमस्स असंखेजजदिभागपडिभागो।। <sup>°</sup>पवाइजंतेण उवदेसेण आवल्रिपाए असंखेजजिद्यागो।

एवग्रुवजोगो ति समनमणिओगदारं।

#### ८. चउडाणअत्थाहियारो

<sup>र</sup>चउड्डाणे त्ति अणियोगदारे पुव्वं गमणिज्जं सुत्तं । <sup>°</sup>तं जहा---

- (१७) कोहो चउब्विहो वुत्तो माणो वि चउब्विहो भवे। माया चउब्विहा वुत्ता लोहो वि य चउब्विहो ॥७०॥
- (१८) `°णग-पुढवि-वालुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । संलघण-अट्टि-दारुअ-खदासमाणो हवदि माणो ॥७१॥
- (१९) ''वंसीजण्हुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती । अवलेहणोसमाणा माया वि चउव्विहा मणिदा ॥७२॥
- (२०) किमिरागरत्तसमगो अक्लमलसमो य पंसुलेवसमो।हालिद्वतथसमगो लोभो वि चउव्विहो भणिदो ॥७३॥
- (२१) े पदेसिं डाणाणं चदुसु कसापसु सोलसण्हं पि। कं केण होइ अहियं द्विदि-अणुभागे पदेसमो ॥७४॥
- (२२) ''माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो । हीणा च पदेसग्गे गुणेण णियमा अणंतेण ॥७५॥

( १२ ) वं १५७। (१३ ) वं १५८। (७) वं १४६। (८) वं १५०। (९) वं १५१। (१०) वं १५२। (११ ) वं १५५। (१) वं १४६। (१) वं १४६। (३) १४२। (४) १४३। (५) वं १४४। (६) वं १४५।

- (२३) 'णियमा बदासमादो दारुसमाणो अर्णतगुणहीणो । सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अर्णतेण ॥७६॥
- (२४) 'णियमा लदासमादो अणुभागगोण वगगणगोण। सेसा कमेण अहिया गुणेण जियमा अणतेण ॥७७॥
- (२५) सभोदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे। हीणा च पदेसको दो वि य णियमा विसंसेण ॥७८॥
- (२६) सञ्जावरणीयं पुण उक्कस्सं होइ दारुअसमाणे । हेट्रा देसावरणं सञ्जावरणं च उवरिल्लं ॥७५॥
- (२७) प्सो कमो च माणे मायाए णियमसा दु लोभे वि । सन्दर्भ च कोहकस्मं चदुसु ट्वाणेसु बोद्धन्वं ॥८०॥
- (२८) 'एदेसिं द्वाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से। बद्धं च बज्झमाणं उत्तरांतं वा उदिण्णं वा ॥८१॥
- (२६) "सण्णीसु असण्णीसु च पञ्जते वा तहा अपञ्जते । सम्मते मिळ्वते य मिस्सगे चेय बोद्धब्वा ॥८२॥
- (३१) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे। सागारे जोगम्हि य जेस्साए चेव बोद्धव्वा॥८३॥
- (३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स वंधगो होइ। कं ठाणमवेदंतो अवंधगा कस्स ट्ठाणस्स ॥८४॥
- (३२) असण्णी खतु वंधइ बदासमाणं च दारुयसमगं च । सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सव्वत्य कायव्वं (१६) ॥८५॥

ेष्ट्रं सुत्तं । एत्थ अत्थविद्वासा । चउड्डाणे ति एककगणिक्खेवो च डाण-णिक्खेवो च । ''एककगं पुञ्चणिक्छित्तं पुञ्चयरुविदं च ।

द्वार्ण णिक्किवियदम्ब । ''तं बहा—णामद्वाणं द्वबण्हाणं द्ववहाणं खेतद्वाणं अद्बह्वाणं पल्जिविच्हाणं उच्चहाणं संजमद्वाणं भावद्वाणं च । ''णेगमो सन्त्राणि राणाणि इच्छद् । संगद-ववहारा पल्जिवीचिद्वाण उच्चहाणं च अवर्णते । उज्जसुदी

(१२) पू. १७४। (१३) पृ १७५।

<sup>( \$ )</sup> d. \$60 1 ( 5) \$60 1 ( 5) \$60 1 ( 5) d. \$60 1 ( 5) d.

एदाणि च ठवणं च अद्रुहाणं च अवणेह । ेसहणयो जामहाणं संजमहाणं खेत्तहाणं भावहाणं च इच्छदि । <sup>र</sup>एत्य भावहाणे पयदं ।

ैएचो सुचिवहासा । तं जहा—आदीदो चत्तारि सुचगाहाओ एदेसि सोरुसण्ट्रं हाणाणं णिदरिसण्डवणये । कोहहाणाणं चउण्टं पि कालेण णिदरिसण्डवणको कओ । सेसाणं कसायाणं नारसण्टं हाणाणं भावदो णिदरिसण्डवणओ कओ ।

ेंबो अंतोम्रहुचिगं णिधाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमाणं कोहं वेदयदि ! जो अंतोम्रहुचादीदमंतो अदमासस्स कोधं वेदयदि सो वालुवगइसमाणं कोहं वेदयदि । जो अदमासादीदमंतो छण्हं मासाणं कोधं वेदयदि सो पुरुविराइसमाणं कोहं वेदयदि । जो सन्वेसि मवेहिं उवसमं ण गच्छह सो पव्यदराइसमाणं कोहं वेदयदि । 'एदाणु-माणियं सेसाणं पि कसायाणं कायन्वं । एवं चचारि सुचमाहाओ विहासिदाओ मवंति ।

## एवं चउड्डाणे ति समत्तमणिओगदारं ।

#### ९ वंजण-अत्थाहियारो

ैवंजणे त्ति अणिओगद्दारस्स सुत्तं । 'ेतं जद्दा---

- (३३) कोहो य कोव रोसो य अक्खम संजलण कलह वड्ढी य । झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्रिया होंति ॥८६॥
- (३४) ''माण मद दप्प थंभो उक्कास पंगास तध समुक्कासो । अतुकरिसो परिभव उस्सिद दसत्तक्खणो माणो ॥==७॥
- (३५) '\*माया य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा।
  गहणं मणुण्णमन्गण क्ष्मक कुहक ग्रहण च्छण्णो ॥८८॥
  'कामो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य।
  णेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धी य॥८६॥
  सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिन्मा य।
  लोमस्स णामधेज्जा वीसं एगद्विया भणिदा॥९०॥

#### एवं वंजणे ति समत्तमणिओगदारं।

<sup>(</sup>१२) पृ १८८ । (१३) पु. १८७ । (३) पृ १८८ । (१०) पृ १८६ ।(११) पु. १८० । (१) पृ १८१ ।(७) पृ १८२ ।(८) पृ १८३ ।(९) पृ १८५ ।(१०) पृ १८६ ।(११) पु. १८० । (१) पृ १८८ ।(१३) पु. १८९ ।

## १०. सम्मत्त-अत्थाहियारो

ेकसायपाहुडे सम्मचे चि अणिओगहारे अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सुत्त-गाहाओ परूवेयव्याओ । तें जहा---

- (२८) दंसणमोह-उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे । जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे ॥र्५१॥
- (२६) काणि व पुञ्जबद्धाणि के वा असे णिबंधदि। कदि आवित्तयं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥६२॥
- (४०) <sup>\*</sup>के असे झीयदे पुट्वं बंधेण उदएणवा। अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं ॥र्दश॥
- (४१) ंकिं डिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा । ओवट्टे दूण सेसाणि कं ठाण' पडिवज्जदि ॥र्दश॥

<sup>६</sup>एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए परूविद्व्याओ । तं जहा—'दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' ति विहासा । "तं जहा— परिणामो विसुद्धो । पुत्र्वं पि अंतोम्रुहुत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झमाणो आगढो ।

<sup>\*</sup>जोगे त्ति विहासा । अण्णदरमणजोगो वा अण्णदरविजोगो वा ओरालिय-कायजोगो वा वेउन्वियकायजोगो वा । <sup>\*</sup>कसाये त्ति विहासा । अण्णदरो कसायो । <sup>\*</sup>िक सो बङ्गमाणो हायमाणो त्ति ? णियमा हायमाणकसायो । उवजोगे त्ति विहासा । <sup>\*\*</sup>णियमा सागारुवजोगो । लेस्सा त्ति विहासा । तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणां णियमा बङ्दमाणलेस्सा । <sup>\*\*</sup>वेदो य को भवे? त्ति विहासा । <sup>\*\*</sup>अण्णदरो वेदो ।

ें 'काणि वा पुष्यबद्धाणि' ति विहासा । एत्य पयडिसंतकम्मं द्विदिसंतकम्म-मणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मिगयच्यं ।

ैंके वा अंसे णिवंधदि' चि विहासा । ''एत्य पयहिवंधो हिदिवंधो अणुमागवंधो पदेसबंधो च मग्गियव्यो ।

(१२) पु. २०५ । (१३) पु. १९५ । (१) पु. १९६ । (४) पु. १९८ । (१) पु. १९९ । (७) पु. २०० । (८) पु. २०१ । (१) पु. २०१ । (१०) पु. २०३ । (११) पु. २०४ । (१) पु. २०५ । (१३) पु. २०६ । (१४) पु. २०७ । (१५) पु. २१० । (१६) पु. १११ । ''कदि आवल्यिं पविसंति' चि विहासा। <sup>\*</sup>मूलपपडोओ सन्वाओ पविसंति। उत्तरपपडीओ वि जाओ अस्थि ताओ पविसंति। णवरि जह परमवियाउअमस्थि तं ण पविसदि।

<sup>3</sup>'कदिण्डं वा पवेसमो' ति विहासा । मूळपयडीणं सव्वासि पवेसमो । उत्तर-पयडीणं पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-मंध-रस-फास-अगुरुगलडुग-उवधाद-परधादुस्सास-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसमो । 'सादासादाणमण्णदरस्स पवेसमो । चदुण्डं कसायाणं तिण्डं वेदाणं दोण्डं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसमो । भय-दुगुंछाणं सिया पवेसमो । चदण्डमाउआणमण्णदरस्स पवेसमो । चदुण्डं ग्रहणासाणं दोण्डं मरीराणं छण्डं संद्याणां दोण्डमंगोवंगाणमण्णदरस्स पवेसमो । 'छण्डं सचडणाणं अण्णदरस्स स्या । उज्जोवस्स सिया । दोविहायगङ्गसुभग-दूभग-द्वस्तर-दुस्सर-आदेवज-अणादेज-जसमिचि-अजसगितिअण्णदरस्स पवेसमो । 'उञ्चा-णीवनोदाणमण्णदरस्स पवेसमो ।

ँ'के अंसे झीयदे पुरुबं बंधेण उदएण वा' नि विहासा । असादावेदणीय-इत्थि-णवुंसयवेद-अरदि-सोग-चदुआउ-णिरयगदि-चदुजादि - पंचसठाण - पंचसंघडण-णिरयगइ -पाओग्गाणुपुष्टिव-आदाव-अप्यसत्थिबहायगइ-थावर-सुहुम-अपज्जन-साहारण-अथिर-असुम-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिगित्तिणामाणि एदाणि वंधेण वेच्छिण्णाणि ।

ं पंचदंसणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुव्चिणामाणि <sup>°</sup>आदाव-थावर-सुहुम-अपञ्जत्त-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण बोच्छिण्णाणि ।

<sup>रो°</sup>अंतरं वा कार्डि किञ्चा के के उनसामगो कार्डि' नि निहासा । ण ताव अवरं उनसामगो ना, पुरदो होहिंदि नि ।

'''र्कि द्विदियाणि कम्माणि अणुमागेसु केषु वा । ओवडेयुण सेसाणि कं ठाणे पिंडवज्जदि' ति विहासा । डिबिचादो संखेज्जा मागे घादेदण संखेज्जदिभागं पिंडवज्जह । अणुभागघादो अणंते भागे घादेदण अणंतमागं पिंडवज्जह । 'दत्तदो इमस्स चिंमसमय-अधापवत्तकरणे वहुमाणस्स णित्थ हिदियादो वा अणुभागघादो वा । से काले दो वि घादा पवत्तीहिति ।

<sup>(</sup>१) पु. २१३। (२) पु. २१४। (३) पू. २१५। (४) पु. २१६। (५) पु. २१०। (६) पु. २१८। (७) पु २२६। (८) पु २२६। (९) पु २२७। (१०) पु. २२०। (११) पु २३१। (१२) पु. २३२।

ेपदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्य पढमसमए पढावेहाओ। इंसणमोहउनसामगस्य तिनिइंकरणं। तं जहा---अधापवत्तकरणमपुत्तकरणमणियङ्गि-करणं च । वेचउत्थी उवसामणदा।

एदेसिं करणाणं रूक्खणं । अश्वापवत्तकरणपढससमए जहण्णिया विसोही श्रोवा । विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । एवमंतोम्रहुनं । तदी पढससमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा । जिम्ह जहण्णिया विसोही णिहुद्दा तदो उविरियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । विदियसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवं णिव्वग्गण खंडयमंतोम्रहुनद्दमेणं अथापवत्तकरणचिरसमयो वि । तदो अंतोम्रहुनमोसरियृण जिम्ह उक्किस्सिया विसोही णिहुदा तत्तो उविरिम्सम सम् उक्किस्सया विसोही अणंतगुणा । विद्वा जाव अथापवत्तकरणचिरमसमयो वि । रेएदमधापवत्तकरणचरिमसमयो वि । रेएदमधापवत्तकरणस्स रूक्खणं ।

अपुज्यकरणस्स पढमसमय् जहरिणया विसोही थोवा । ''तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । विदियसमय् जहरिणया विसोही अणंतगुणा । ''तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । समये समये असंखेजजा लोगा परिणामहाणाणि । एवं णिव्यगणा च । एदं अपुज्यकरणस्स लक्क्खणं ।

<sup>`े</sup> अणियद्विकरणे समए समए एकेकपरिणासद्वाणाणि अणंतगुणाणि च । एद-मणियद्विकरणस्स रुक्खणं ।

ें अणादियमिच्छादिद्विस्स उनमामगस्स परूवणं वतहस्सामो ! तं जहा—े अधा-पवत्तकरणे द्विदेखंडयं वा अणुभागखंडयं वा गुणसेढी वा गुणसंकमो वा णरिथ, केनलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झदि । अप्पसत्यकम्मंसे जे वंधह ते दुट्टाणिये अणंतगुणहीणे च, पसत्यकम्मंसे जे वंधह ते चउट्टाणिए अणंतगुणे च समये समये । े दृद्धिदंबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णं द्विदिवंधं पलिदोवमस्स संखेजदिभागहीणं वंधदि ।

''अपुज्वकरणपटमसमम् द्विदिखंडयं ज्ञडण्णां पिलदोवमस्स संखेजदिभागो उक्कस्सगं सागरोवसपुषत्तं । ''द्विदिबंघो अपुज्वो । अणुभागरूढंडयमप्पसत्यकम्मंसाण-मर्णाता भागा । ''तस्स पदेसगुणहाणिद्वार्णतरफहयाणि योवाणि । अइस्छावणाफह-याणि अर्णातगुणाणि । णिक्सेवफहयाणि अर्णातगुणाणि । ''आगाइदफहयाणि अर्णात-

<sup>(</sup>१) पु २३३। (२) पु २३४। ।३। पू २४५। (४) पू २४६। ।५) पू २४७। (६) पू २४८। (७) पू-२४९। (८) पू २५०। (१) पू २५२। (१०) पू २५३। (११) पू २५४। (१२) पू २५६। (१२) पू २५७। (१४) पू २५८। (१५) पू २५९। (१२) पू २६०। (१७) पू.२६१। (१८) पू २६२। (१९) पू २६३।

गुणाणि। 'अपुन्वकरणस्स चेव पढमसमए आउगवन्जाण' कम्माणं गुणसेढिणिक्खेवो अणियद्विअद्वादो अपुन्वकरणदादो च विसेसाहिजो। 'विम्ह द्विदिखंडयदा ठिदिबंधगदा च तुन्छा। 'एक्कम्ब द्विदिखंडए अणुभागखंडयसहस्ताणि घादेदि। 'द्विदिखंडफे समचे अणुभागखंडयं च द्विदिबंधगदा च समचाणि भवंति। एवं ठिदिखंडफे सहस्तेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुन्वकरणदा समचा भवदि। 'अपुन्वकरणस्स पढमसमए द्विदिसंवकम्मादो चरिमसमए द्विदिसंवकम्मादो चरिमसमए द्विदिसंवकम्मां संखेजजगणहीणं।

'अणियहिस्स पढमसमए अण्ण हिदिखंडयं अण्णो हिदिबंधो अण्णमणु-मागस्तंडयं। 'एनं हिदिखंडयसहस्तेहिं अणियहिअद्धाए सोखेडजेसु मागेसु गरेसु अंतरं करेदि। 'जा तस्हि हिदिबंधयद्धा तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेदि-णिक्सेवस्स अन्गन्गादो संखेडजिदमागं स्लंडेदि। 'तदो अंतरं कीरमाणं कदं। ''तदो प्यहिंड उवसामगो ति भण्णह ।

पढमट्ठ्दीदो वि विदियट्ठ्दीदो वि आगास्त्यिङआगास्त्रे ताव जाव आवस्त्रिय-पिडआवस्त्रियाओ सेसाओ चि । ''आवस्त्रिय-पडिआवस्त्रियासु सेसासु तदो पहुडि मिच्छत्तस्स गुणसेढी णरिय । <sup>'रे</sup>सेसाणं कम्माणं गुणसेढी अस्यि। पडिआवस्त्रियादो चैव उदीरणा । आवस्त्रियाए सेसाए मिच्छत्तस्स घाढो णरिय ।

''चित्ससमयमिच्छाइद्वी से काले उवसंतदंसणमोद्दणीओ । ''ताघे चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा । ''पढससमयउवसंतदंसणमोद्दणीओ मिच्छनादो सम्मामिच्छने बहुगं पदेसमां देदि । ''विदियसमए सम्मने असंखेजगुणदीणं पदेसमां देदि । 'विदियसमए सम्मने असंखेजगुणं देदि । तदियसमए सम्मने असंखेजगुणं देदि । तदियसमए सम्मने असंखेजगुणं देदि । सम्मामिच्छने असंखेजगुणं देदि । तदियसमए सम्मने असंखेजगुणं देदि । सम्मामिच्छने असंखेजगुणं देदि । एवमंतोग्रुहु नद्धं गुणसंकमो णाम । 'वैत्रो परमंगुलस्स असंखेजनदिभागपिडभागेण संकमेदि । सो विज्ञादसंकमो णाम । 'वैत्रो परमंगुलस्स असंखेजनदिभागपिडभागेण संकमेदि । सो विज्ञादसंकमो णाम । 'वित्रो गुणसंकमो ताव मिच्छन्वनज्जाणं कम्माणं ठिदिघादो अणुभागघादो गुणसंढी च ।

"पदिस्से परूवणाए णिट्टिदाए इमो दंडवो पणुवीसपढियो । सब्बरधोवा उव-सामगस्स जं चित्मवणुमागखंडयं तस्म उक्कीरणदा । अपुब्वकरणस्स पटमस्स अणु-भागखंडयस्स उक्कीरणकालो विसेसादियो । <sup>३०</sup>चित्मिट्टिदिखंडयउक्कीरणकालो तम्हि चैव द्विदिवंधकालो च दो वि तुन्ला संखेज्यगुणा । अंतरकरणदा तम्हि चैव द्विदिवंधमदा

<sup>(</sup>१) पुरुष: (२) पुरुष: (३) पुरुष: (४) पुरुष: (५) पुरुष: (४) पुरुष: (१) पुरुष:

च दा वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ । अष्टुब्बकरणे हिदिसंहरपउक्कीरणदा हिदिसंभादा च दो वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ । उवसामगो जाव गुणसंक्रमेण सम्मच-सम्मा-सिच्छलाणि पूरिदि सो कालो संखेज्जगुणो । पदमसमयउवसामगस्स गुणसेदिसोसयं संखेज्जगुणं । 'वदमहिदी संखेज्जगुणं । उवसामगदा विसेसाहिया । 'वे आवलियाओ समयुणाओ । आण्यदि-अदा संखेज्जगुणा । अष्टुब्बकरणदा संखेज्जगुणा । 'तुण-सेदिणिक्खेगो विसेसाहिओ । उवसांतदा संखेज्जगुणा । अंतर संखेज्जगुणं । 'जिक्किलयाओ सामयुणाओ । काण्यदि और विसेसाहिओ । उवसांतदा संखेजजगुणा । अंतर संखेजजगुणा । जिक्किलयाओ सामयो । जिक्किलयाओ सामयो । जिक्किलयां हिदिसंवियम् संखेजजगुणं । 'जिक्किलयां हिदिसंवियमं संखेजजगुणं । जिक्किलयां हिदिसंवियमं संखेजजगुणं । जिक्किलयां हिदिसंवियमं संखेजगुणं । जिक्किलयां हिदिसंवियां संखेजगुणं । जिक्किलयां हिदिसंवियमं संखेजगुणं । जिक्किलयां हिद्संवियमं संखेजगुणं । जिक्किलयां हिदिसंवियमं संखेजगुणं । जिक्किलयां संखेजगुणं । जिक्क

एत्तो सुत्तफासो कायव्वी भवदि ।

- (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । पंचिंदिओ य स॰णी णियमा सो होइ पञ्जत्तो ॥र्दप्र॥
- (४३) ` सव्विणरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमार्गो । अभिजोग्ग-अणभिजोग्गे उवसामो होइ बोद्धव्वो ॥र्द६॥
- (४४) `'उवसामगो च सञ्जो णिञ्जाघादो तहा णिरासाणो । उवसते भजियञ्जो णीरासाणो य खीणम्मि ॥र्५आ
- (८५) ''सागारे पटुवगो णिटुवगो मज्झिमो य भजियव्वो । जोगे अण्णदरम्हि य जहराणगो तेउलेस्साए ॥र्धः॥
- (४६) <sup>`\*</sup>मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगरस बोद्धव्वं । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियन्त्रो ॥र्दर्ध॥
- (४७) <sup>``</sup>सव्वेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसता होति तिण्णि कम्मंसा। एक्कम्हि य अणुभागे णियमा सव्वे द्विदिविसेसा॥१००॥
- (४८) ें मिन्छत्तपरचयो खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धब्बो । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्बो ॥१०१॥

<sup>(</sup>१२) मृ. २०४। (२) मृत्र८९ (३) मृत्र९। (४) मृत्र९। (५) मृत्र९। (६) मृत्र२३।(७) मृत्र४।(८) मृत्र९।(९) मृत्र९।(१०) मृत्र८।(११) मृत्र०। (१) मृत्र८। (१३) मृत्र७। (१५) मृत्र९। (१५) मृत्र८।

- (४६) 'सम्मामिच्छाइट्टी दंसणमोहस्सऽबंघगो होइ। वेद्यसम्माइट्टी खीणो वि अबंधगो होइ॥१०२॥
- (५०) <sup>\*</sup>अंतोमुहुत्तमद्ध<sup>\*</sup> सञ्बोवसमेण होइ उवसंतो । तत्तो परमुदयो खलु तिण्णेगदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥
- (५९) <sup>°</sup>सम्मत्तपढमत्तंभो सन्त्रोवसमेण तह वियट्ठेण । भजियन्त्रो य अभिक्खं सच्त्रोवसमेण देसेण ॥१०४॥
- (५२) 'सम्मत्तपढमलंभसाण'तरं पच्छदो य मिच्छतं । लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छदो होदि ॥१०५॥
- (५३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्रमेण भजियब्त्रो । एयं जस्स दु कम्मं संक्रमणे सो ण भजियब्त्रो ॥१०६॥
- (५४) <sup>'</sup>सम्माइडी सद्दृद्धि पत्रयणं णियमसा दु उवङ्ट्ठं । सद्दृद्धि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१०७॥
- (५५) <sup>°</sup>मिच्छाइडी णियमा उवइड' पवयण' ण सद्दृदि । सद्दृदि असब्मावं उवइड' वा अणुवइड ॥१०८॥
- (५६) 'सम्मामिच्छाइडी सागारो वा तहा अणागारो । अथ वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्वो ॥१०६॥

ेएसो सुत्तफासो विहासिदो। °तदो उनसमसम्माइट्टिन्द्यसम्माइट्टिन्सम्मा-मिच्छाइट्टीहिं एयजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहिं भंगविचओ कालो अंतरं अप्पाबहुअं चेदि। ''एदेसु अणियोगहारेसु विण्णदेसु दंसणमोहउनसामणे ति समनमणियोगहारं।

# २. अवतरण-सूची

| क्रमांक                 | ष्ट.        | क्रमांक              | ¥.         | क्रमांक                     | ą.    |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| क १. कामो राग-णिदाणे    | १९२         | त ५. तं मिच्छत्तं जम | सदहणं      | स ९ सुत्तादो तंसम्मं        | ३२२   |
| २. कोधः कोपः कोषः       | १८७         |                      | ३२३        | १० स्तम्भ-मद-मान            |       |
| ३ क्षणिकाः सर्व-        |             | म ६ मायाथ मातियो     |            | ११ श्रीमत्प <b>रमगम्भीर</b> | १८३   |
| संस्काराः               | १७७         | ७ मिच्छत्तं वेदृतो   |            |                             |       |
| ज ४ जहण्णपरित्ता-       |             | स ८ साझता प्राथेना त | हत्या १९.२ |                             |       |
| संखेऽजयं…               | १३४         |                      |            |                             |       |
|                         |             | ३. ऐतिहासिक-न        | ामसूची     |                             |       |
|                         | पृ.         |                      | y.         |                             | g.    |
| ग गुणहराइरिय १५२,       |             |                      |            | स. सुत्तयार १५८             | , २०० |
| च चुण्णिसुत्तयार १४, ६३ | , १७८       | ,, ,, णागहत्थि       | २३, ७२     |                             |       |
|                         |             | ४. यन्थनामो          | ल्लेख      |                             |       |
|                         | <b>पृ</b> . |                      | g.         |                             | ¥.    |
| अ अपावइज्ञंत उवएस ७     | , ६६,       | च चउट्टाण            | १५०        | प परियम्म                   | १३४   |
|                         | ७१          | चुण्णिसुत्त ३, ११,   | १५, १२९    | पवाइजांत उवएस ८             |       |
| अपवाइज्जमाण ७२,         | ११६         | १४३, १७९, १          | ९५, १९६    | १७, १८, ६६, ७१, ७           |       |
| ११९,                    | १४६         | १९७, १९              | ६८, १९९    | ८२, ११६, <b>११</b> ९,       | , १४६ |
| उ उवजोगअणि              | १           | ज जीवट्ठाण           | १५         |                             |       |
| ४ कसायपाहुड १५०         | , १९४       |                      |            |                             |       |

# प्र. न्यायोक्ति

ज. जहा उदसो तहा णिदेसो ११९, २३४

# ६. सूत्रगाथा-चूणिंगत शब्दसूची

|                          |        | अपुन्वकरणद्वा       | 250 254         | <b>उवजोगपरूवणा</b>          | २८                |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| att at 6 - 0 t 1 tt at 1 | २६२    | अपुरुषकरणस्र        | 280             | उबजोगवग्गणा                 | ६, ११             |
|                          | १८६    |                     |                 | ६०, ६१, १                   | ०९, ११०           |
|                          | १५५    | अप्पसत्यकम्मंस      | २६१             | उबदेस १८, २३,               | ७१, ११६           |
| क्षस्यास्य               | २७३    |                     |                 | , e                         | १९, १४५           |
| अद्विसमाण                | १५२    | अप्पाबहुअ ६         | ३, ७६, ८२<br>८६ | उबरिल्ल                     | १६४               |
| अणभिजोग्ग                | २९८    |                     | - •             | उवसम                        | १८२               |
| अणागार                   | १६७    | अबंधक               | १६८             | <b>उवसाम</b>                | २९८               |
| अणियद्वि                 | २७१    | अभिक्ख              | २८              |                             | ९७, २३०           |
| अणियद्भिअद्धा            | २६४    | अभिजोग्ग            | ३९८             |                             | ৹হ, ३০৩,          |
| अणियद्विकरण २३३,         | २५५    | अवलेह्णीसमा         |                 | <b>उवसामगद्धा</b>           | . ર૮૬             |
|                          | १, ८७  | अविरदि              | १६७, १८९        | उवसामणद् <u>वा</u>          | २३४               |
| अणुगम                    | 44     | अविरहिद             | 88              | उपसामगद्धाः<br>उवसंत १६६, ३ |                   |
| अणुज्जगद                 | १८८    | अवेदंत              | १६८             | वयसत (१५, र                 | 308               |
| अणुभाग ७, ६५, ६६         | . ৩২.  | असण्णी              | १६७, १६९        | <b>उवसंतदंसणमो</b> ह        |                   |
| ્રેલાં ફ                 | १६१ am | . आगरिस             | २९, ३८          | उवसतदसणमाव                  | र्याप<br>१८०, २८२ |
| अणुभागखंडय २५८,          | २६१ ँ। | आगाइदफह्य           | રફર             |                             | २९१<br>२९१        |
| ,                        | २६७    | आगाल                | २७६             | <b>उवसंतद्धा</b>            | 48                |
| अणुभागगग                 | १६१    | आबाहा               | २९२, २९३        | उवसंद् <b>रिसणा</b>         | १८७               |
|                          | , २३२  | आविख्यिवस्या        |                 | <b>उस्सिद</b>               | -                 |
| अणुभागद्वाण              | ८१     | आसा                 | १८९             | ए. एक्कगणिक्खेव             | १७२<br>तर ११३     |
| अणुभागवंध                | २११    | आसाण                | ३०७, ३११        | एगगुणबङ्किद्वाणं            |                   |
| अणुभागसंतकम्म            | २०७ _  |                     | १८९             | एगगुणहाणिङ्वाण              | ांतर ११३          |
| अणुमाणिय                 |        | इच्छा               | १८७             | एगड्डिय                     | १८९               |
| अणुराग                   | १८९ च  | उक्कास              | २८८             | ओ. ओराल्डियकायज             |                   |
| अनुकरिस                  | १८७    | उक्कीरणद्धा         | १७५             | क. कक्क                     | १८८               |
| अत्थविद्यासा ६०          | , १४०  | उच्चहाण             | १७५             |                             | २३१, २७९          |
|                          | 205    | उजुसु <b>द</b>      | २१४, २१५        |                             | २८१, ३०९          |
| अद्भरूछेद                | १३३    | उत्तरपयडि<br>       | १९७, २२१        | करण ५१,                     | २३३, २३४          |
| अद्धाण ११४, ११५          | , १७५  | उद्य                |                 | कलह                         | १८६               |
| अद्धा                    | १८     | उद्यराइसमा          |                 | कसाअ                        | १५७, १९५          |
| अद्धापरिणाम              | 88     | <b>उद्</b> यराइसरि  |                 | कसाय                        | २०२               |
| अधापवत्तकरण              | १९४    | उद्गिण              | १६६             | कसायपा <b>हुड</b>           | १९४, २०२          |
| १९९, २३२                 | १, २३३ | <b>उवजुत्त</b> २,९, |                 | कसायोदयहाण                  |                   |
| अपःजस                    | १६७    | डवजोग २,            |                 |                             | १०९, ११७          |
| अपुरुष                   | २६१    | ,                   | १९५, २०३        | कसायोवजोगद                  |                   |
|                          | १, २५२ | <b>उवजोगद्ध</b> हाण |                 | _ ৩২, ৩২, ৩৭                | , ७६, १२१<br>१८९  |
| •                        | રવજ    |                     | ११६             | काम                         | 100               |
|                          |        |                     |                 |                             |                   |

|    |                       |    |                            |            |    | ,,,,                          |
|----|-----------------------|----|----------------------------|------------|----|-------------------------------|
|    | काल ८६                |    | छंद                        | १८९        |    | णेह १८९                       |
|    | कालजोणी ९१            | ज. | जवमञ्च ११३,                | 888        |    | णोकोहकाळ १००,१०४              |
|    | काळाणुगम ८६           |    | १२१, १२५,                  |            |    | णोभावकाळ १०४                  |
|    | काळोबजोगवग्गणा ६१,६२  |    | जिल्मा                     | १८९        |    | णोमाणकाल ९३, ९६, १००          |
|    | किमिरागरत्तसमग १५५    |    | जीवसमास २३                 | ૧. ૨૪      |    | णोळोमकाळ १०३                  |
|    | कुहरा १८८             |    | जोग १६७, १९५,              | २०१        | त. | तण्हा १८९                     |
|    | कोधद्वा १५, १७, २०    |    | जोदिसि                     | २८९        |    | तेजळेस्सा २०४, ३०४            |
|    | कोधागरिसा ३१,३२,३९    | झ  | झंझा                       | १८६        | थ. | शंभ १८७                       |
|    | कोधाणुभाग ६७          | ·  | हाण ११२, १२३,              | 999        | ₹. | द्व्य १८७                     |
|    | कोव १८६               | -  | १५७, १६४, १६८,             |            | •  | द्व्वपमाण ८६                  |
|    | कोइ १५१, १५२, १८६     |    | हाणणिक् <b>लेव</b>         | १७२        |    | द्व्वपमाणाणुगम ८६             |
|    | कोइकाछ ९८, ९९, १००    |    |                            | १५७        |    | इसलक्खण १८७                   |
|    | कोहेडिय १८६           |    | हिदिखंडय २५८,              |            |    | दाहअसमाण १५२, १६४             |
|    | कोहोबजोग ४३,४५        |    |                            | <b>२६७</b> |    | १६९                           |
|    | कोहोवजोगद्धष्टाण १११  |    | हिदिखंडय <b>द्धा</b>       | 255        |    | दारुसमाण १६०                  |
|    | कोहोवजोगद्धा ५१       |    | हिद्धाद २३१,               |            |    | दीव २९८                       |
|    | कोहोबजोगिग ५६,५९      |    |                            |            |    | दुद्वाणिय २५८                 |
| ख  | कोहावज्ञासस २५, २२    |    | हिदिबध २११, २५९,           |            |    | देसावरण २६४                   |
| নে |                       |    | हिदिबंधगद्धा<br>हिदिय १९८. | २६६        |    | दोस १८६, १८९                  |
|    | खेत्तहाण १७६          |    | ाहादय १५८,<br>हिदिविसेस    | २३१        |    | दंडअ २८६                      |
|    | खेत्तपमाण ८६          |    |                            | ३०९        |    | दंडम २३, २९६                  |
| ग  | गह २९८                |    | हिदिसतकम्म २०७,            |            |    | दंसणमोहस्स ३१३                |
|    | गहण १८८               |    |                            | २९५        |    | determine.                    |
|    | गाहासुत्त २०६         | ठ  | ठवण                        | १७५        |    | दंसणमोहोबसामग १९५<br>१९९, २३३ |
|    | गिद्धि १८९            |    | ठाण                        | २३१        |    | 0.40                          |
|    | गुणसेहि २५८, २७७, २७९ | ण  | णगराइसरिस                  | १५२        | ч  | 1.110                         |
|    | गुणसेढिणिक्खेव २०३,   |    | णामहाण                     | १७६        |    | पञ्जन १६७, २९६<br>पटका ३०४    |
|    | २६४ २९१               |    | णिक्खमण                    | १६         |    | 1611                          |
|    | गुणसेढिसीसग २८८       |    | णिक्खेवफद्दय               | २६२        |    | पडिआगाल २७६                   |
|    | गुणसंकम २८३, २५८      |    | णिट्टबरा                   | ३०४        |    | पडिभाग १४५                    |
|    | २८५                   |    | णिदरिसण                    | Ęć         |    | पढमहिदि २७६                   |
|    | गुणहाणिद्वाणंतर ११३   |    | णिद्रिसणडवणय               | १७८        |    | पढमादिया १४२                  |
|    | ११४, ११५,११६, १३५     |    | णिदाण                      | १८९        |    | पणुवीसपडिंग २९६               |
|    | गृहण १८८              |    | णियदि                      | 866        |    | पणुवीसदिपडिग २९६              |
|    | गोमुत्ती १५५          |    | णिरय                       | २९८        |    | पत्थण १८९                     |
| घ  | घाद २३२,२७९           |    | णिरासाण                    | ३०२        |    | पदुष्पण्ण १३८                 |
| व  |                       |    | णिव्वस् <b>गणकं</b> डय     | २४८        |    | पदेसगुणहाणि २६२               |
| 7  | चडहाणिय २५८           |    | णिव्यस्यणा                 | 748        |    | पदेसमा १५७, १५८, १६३          |
|    | चरिमादिया १४२         |    | णि <b>ञ्चाघाद</b>          | 307        |    | २८२                           |
| 평. |                       |    | गीरासाण<br>-               | ३०२        |    | पदेसबंध २११                   |
| ⊌. |                       |    | णेग <b>म</b>               | १७५        |    | पदेससंतकम्म २८७               |
|    | छत्तीसपद ८२           |    | તાન                        | 101        |    | वर्षयायमञ्ज १६०               |

| -  |                          |                |    |                        |                     |    |                        |                    |
|----|--------------------------|----------------|----|------------------------|---------------------|----|------------------------|--------------------|
|    | पमाण                     | ६३             |    | महादंखय                | ९०                  |    |                        | ३, ४५, ४६          |
|    | पम्मलेस्सा               | २०४            |    | माण १५१, १५२,          | १५८ १८७             |    | <b>छोहोबजोगिग</b>      | ५५, ५९             |
|    | परिभव                    | १८७            |    |                        | ९६, ९८              | व  | वस्याणस्य              | १६१<br>६, १५८      |
|    | पयडिबंध                  | 288            |    |                        | ९९, १००             |    | वस्राणा                |                    |
|    | पयडिसतकस्म               | २०७            |    | माणद्वा १५, १७         |                     |    | वगगणकसाअ               | وم, دم             |
|    | परभवियाउअ                | 788            |    | माणागरिसा              | ३२, ३९              |    | वगगणाकसाय              | ų                  |
|    | परिणाम १९५,              |                |    | माणोवजोग               | 88, 84,             |    | विचिजोग '              | Ę                  |
|    | परूवणा                   | , .<br>Ęą      |    |                        | ४६, ४७              |    | बहुमाण<br>बहुमाणलेस्सा | ર <b>ે</b><br>૨૦૪  |
|    | पलिबीचिद्वाण             | १७५            |    | माणोवजोगद्धा           | ૭૭, ૭૮              |    |                        | २८६<br>१८६         |
|    | पवाइब्जंत १८             |                |    |                        | ૭૬                  |    | वड्डि                  | १७५                |
|    | पवेसग १९६,               |                |    | माणीवजोगिग ५९          | , 4८, 48            |    | ववहार<br>बालुगराइसरि   |                    |
|    | पवेसण                    | \ \ \ ?E       |    | मायद्धा १५,१७          |                     |    |                        |                    |
|    |                          | १४३, १४४       |    |                        | 44, 822             |    | वालुवराइसमाप्<br>विज   | न १८९<br>१८९       |
|    | पञ्चदराइसमाण             | , .            |    | मायाकाल                | ९८, ९९              |    | ।वज<br>विज्ञादसंकम     | २७४                |
|    | पसत्थकम्मंस              | २५८            |    | मायागरिसा              | ३२, ३९              |    | विदियद्विद <u>ि</u>    | २७६                |
|    | पुच्छा                   | ૭३, ૭૪         |    | मायोवजोग ४५            |                     |    | विद्यादिया             | <b>१</b> ४२        |
|    | पुच्छास <del>ुत</del>    | ६६, ६७         |    | मायोवजोगिग ५६          |                     |    | विभ <b>ञ्ज</b>         | १६९                |
|    | पुढविराइसरिस             |                |    | मानावजाताः <u>स</u>    | १६७                 |    | विभासा                 | ४३, ६१             |
|    | पुरिमद्ध                 | १०९            |    | मिच्छत्तप <b>च</b> य   | <b>३</b> ११         |    | विमाण                  | २९८<br><b>२</b> ९८ |
|    | पुरुवणिक्खित             | १७३            |    | सिच्छ त्तवेदणीय        | 0.0                 |    | विसाण<br>वियह          | ₹ <b>१</b> ६       |
|    | पुरुवपरूविद              | १७३            |    | मिस्सग<br>-            | १६७                 |    | वियह<br>विरदि          | १६७                |
|    |                          | १९६, २०७       |    | मिस्सयकाल ९३,          |                     |    | विरदाविरद              | १६७                |
|    | पेट्ज                    | १८९            |    | Medalio 20             | १०५                 |    | विरद्वापर५<br>विरहिद   | 98                 |
|    | पंचिदिय                  | २९६            |    | मुच्छा                 | १८९                 |    |                        | १८६                |
|    | पंसुछेवसम                | १५५            |    |                        | १४, २१५             |    | विवाद                  | २ <b>०</b> ०       |
| 5  | फोसण                     | ८६             |    | मेंढविसाणसरिस <u>्</u> |                     |    | विसुद्धमाण             | २००                |
| r  | वज्झमाण                  | १६६            | ₹  | राग                    | १८९                 |    | विसुद्धि               |                    |
|    | बद्ध                     | <b>૧</b> ૬૬    | •  | रोग<br>रोस             | १८६                 |    | विसोही २४५,            | २४९, <b>२</b> ५२   |
|    |                          | २२१, ३११       | ಹ  |                        | <b>ર</b> ષ્ઠ, રેષદ  |    | विद्यासा ६             | १, ६५, ७१,         |
|    | बंधग                     | १६८            | (0 |                        | ६०, १६१             |    | 1461011 3              | १९८, २०१           |
|    |                          | ३, ३८, ४१      |    |                        | ५२, १५८             |    | वेडव्यिकायज            |                    |
| •• | भवण                      | २९८            |    | खपालमान १              | १६९                 |    |                        | २०५, २०६           |
|    | भागाभाग                  | ८६, ८७         |    | <b>छा</b> उस           | १८९                 |    | वेदयसम्माइहि           |                    |
|    | भावद्वाण                 | १७६, १७७       |    |                        | ९५, २०४             |    | वेदंत                  | १६८                |
|    | भावोबजोगबग               |                |    | छोभट्टाण               | ., १२३              |    | वंचणा                  | 866                |
|    | भूदपुरुव                 | १०, <b>९</b> १ |    | को <b>म</b>            | १८९                 |    | वंजण                   | १८५                |
| ,  | मुप्तुष्य<br>मज्ज्ञिम    | ₹°, ₹\         |    | खोभकाल<br>स्रोभकाल     | ८९, ९९              |    | वंसीजण्डुगर्सा         |                    |
| •• | मणजोग                    | २०१<br>२०१     |    | क्षोभागरिसा २९         |                     | ਜ. | सण्णा                  | 5€                 |
|    | सणुजासम्मण<br>सणुजासम्मण | १८८            |    |                        | , 41, 40<br>48, 844 |    |                        | १६९, २९६           |
|    |                          | 929            |    |                        | , १८, २०            |    | सत्थाणपद               | 800                |
|    | मद्                      | 623            | -  | कार्द्धा १७            | , 10, 40            |    | 41.114                 |                    |

| परिसिङ्काणि      |           |                |          |             |            |
|------------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------|
| सद्दणव           | १७६       | सासद           | १८९      | सेळघणसमाण   | १५२        |
| समुक्कास         | १८७       | सुक्कलेस्सा    | २००      | संक्रम      | ३१८        |
| समुद             | २९८       | सुत्त १,       | १५०, १७२ | संकमण       | ३१८        |
| सम्मत्त १६७,     | કેંદ્રપ્ર | सुत्तगाहा १७८, | १८३, १९३ | संगह        | 804        |
| सम्मत्तपढमलंभ    | ३१६,      |                | १९९, २३३ | संजगहाण     | १७६        |
|                  | ३१७       | सुत्तणिबद्ध    | ৫৩       | संजलण       | १८६        |
| सम्मामिच्छाइद्वि | ३१३       | सुत्तफास       | २९६      | संतपरूवणा   | <b>ح</b> ر |
| सब्बाबरणीय       | १६४       | सुत्तविहासा    | १४०, १७८ | संधि        | .१६३       |
| सब्बोबसम ३१४,    | ३१६       | सुद            | १८९      | ह. हायमाण   | २०३        |
| सागरवजोग         | २०४       | सूचणाणुगम      | €9       | हायमाणकसाय  | २०३        |
| सागार १६७,       | ३०४       | सूचणासुत्त     | 64       | हालिइवत्थसम | १५५        |
| सादिजोग          | १८८       | सेंडि          | १४१      |             |            |

## ७. जयधवलागत-पारिभाषिक शब्दसूची

सूचना---यहाँ मात्र वे पारिमाषिक शब्द लिये गये है जिनको मूलमें परिभाषा दी है या जिनका विशेष स्पष्टीकरण किया गया है।

| 101 | नका।वशय स्पष्टाकरण | । (कथ) | गया      | é i                 |            |     |                     |     |
|-----|--------------------|--------|----------|---------------------|------------|-----|---------------------|-----|
| अ   | अइच्छावणाफहय       | ६२     |          | अंस                 | १९७        |     | करण                 | २३३ |
|     | अक्खम              | 628    | आ        | . आगरिस             | २८         |     | कलह                 | १८७ |
|     | अक्खमलसम           | १५६    |          | आगाइद्फद्य          | રફ         |     | कसायोदयहाण          | १०९ |
|     | अगग                | १६२    |          | आगाल                | રહુ        |     | कसायोवजोगद्वा       | ६२  |
|     | अणञ्जुगद           | १८९    |          | आणुपुरुवी           | १९४        |     | काम                 | १८९ |
|     | अणभिजोग्ग          | ३००    |          | आवलिया              | ११३        |     | कायजोग              | २०२ |
|     | अणियद्विकरण २३४,   | २५६    |          | आसा                 | १९०        |     | कालजोणी             | ९१  |
|     | अणुकट्टि           | २३५    | -        | इच्छा               | १९१        |     | कालोवजोगवग्गणा      | ६२  |
|     | अणुगम              | १९४    | इ.<br>इ. |                     |            |     | <b>कु</b> ह्क       | १८९ |
|     | अणुभाग             | ع, و   | 5.       | उच्चट्ठाण<br>       | १७४<br>१५४ |     | कुमिरागरत्तसमग      | १५६ |
|     | अणुभागगग           | १६२    |          | उदयराइस <b>रि</b> स |            |     | कोहकाल              | ९४  |
|     | अणुराग             | १९०    |          | उद्ग्ण              | १६७        |     | कोहमिन्सयकाल        | 98  |
|     | अत्तुक्करिस        | १८८    |          | उवक्कम              | १९४        | ख.  | खेत्तद्वाण          | १७४ |
|     | अद्धुहाण           | १७४    |          | <b>उवजोग</b>        | २०३        | ग.  | गह                  | २९९ |
|     | अद्भापरिणाम        | 88     |          | <b>उवजोगद्ध</b> हाण | १०९        | ٠,. | गह्ण<br>गह्ण        | १८९ |
|     | अधापवत्तकरण २३३    | , २४५  |          | उवजोगव <b>ग्गण।</b> |            |     | गाइज<br>गिद्धि      | 860 |
|     | अनाकारोपयोग २०३    | २०४    |          | उपयोग               | 8, 4       |     | गुणसेडिणिक्खेव<br>- | 758 |
|     | अपवाइजंत उवएस      | ११६    |          | उवसामग              | २७६, २८६   |     | -                   | १८९ |
|     | अपुरुवकरण २३४,     | २५२    |          | <b>उवसामणद्धा</b>   | २३४        |     | गृह्ण               |     |
|     | अभिजोग्ग           | 300    |          | उवसंत               | १६७        | च   | चरिमादिया           | १४३ |
|     | अभीक्ष्णोपयोग      | २८     |          | उवसंदरिसणा          | 48         | छ   | ख <b>a</b> at       | १८९ |
|     | अवलेहणी            | १५५    |          | उस्सिद              | १८८        |     | छंद                 | १९० |
|     | अविरदि             | १९१    | Ų.       | एक्कगणिक्खेव        | १७२        | ज.  | जवमञ्ज्ञ            | १११ |
|     | अंतरकरण            | २७२    | ·<br>客   | कक्क                | ሬዓ         |     | जिन्मा              | १९२ |
|     |                    |        |          |                     |            |     |                     |     |

| 30 | R  |
|----|----|
| •  | ٠, |

#### जयधवलासाह्द कसायपाहुड

| ٠, | 1                        |      | 919 | विभव्याचा विश्व क्राचा | 11180       |    |                 |     |
|----|--------------------------|------|-----|------------------------|-------------|----|-----------------|-----|
|    | जोग                      | २०२  |     | पडिआगाळ                | ર૭૭         | ₹  | राग             | १८९ |
| ₹. | झंझा                     | १८७  |     | पहिजाविखया             | રહ્ક        | ਲ. | <b>छा</b> लस    | १९१ |
| ₹. | हुवणणि <del>क्</del> लेव | १७२  |     | पढमसमय                 | १४१         | ब. | बगगणा           | ६१  |
| ₹. | ठवणहाण                   | १७४  |     | पढमादिया               | १४२         |    | विजोग           | २०२ |
| ण. |                          | १५३  |     | पत्थण                  | १९१         |    | वड्डि           | १८७ |
|    | णामद्राण                 | १७४  |     | पदुष्पण्ण              | १३८         |    | वत्तव्वद्       | १९४ |
|    | णिक् <b>सेवफर्</b> य     | २६२  |     | पयोगद्राण              | ૧૭૪         |    | वालुगराइसरिस    | १५३ |
|    | णिदरिसण                  | ६८   |     | परिणाम                 | १९६         |    | विष्ज           | १९१ |
|    | णिदरिसणोवणय              | १७४  |     | परिभव                  | 228         |    | विज्ञादसंकम     | २८४ |
|    | णिदाण                    | १९०  |     | पवाइङ्जंतडवएस          | ११६         |    | विदियादिया      | १४२ |
|    | णियदि                    | १८८  |     | पवेसणय                 | <b>\$88</b> |    | विवाद           | १८७ |
|    | णिरासाण                  | ३०३  |     | पांसुछेवसम             | १५६         |    | विसेसकोइ        | १५२ |
|    | णिव्वग्गणकंडय            | २३६  |     | पुढविराइसरिस           | १५३         |    | विहासा          | १४  |
|    | •                        | २५४  |     | पुण                    | १६५         |    | वेद             | २०६ |
|    | णिव्व।घाद                | ३०२  |     | पेंज्ज                 | १९०         |    | वंचणा           | १८९ |
|    | <u>णोआगमभावद्वाण</u>     | १७५  | ब.  | बन्समाण                | १६६         |    | वसोजण्हुगसरिसी  | १५५ |
|    | णेह्                     | १९०  |     | बद्ध                   | १६६         | स  | सन्वोवसम        | ३१४ |
|    | णोकोहकाल                 | ९४   | भ.  | भावट्ठाण               | १७५         |    | साकार ( उपयोग ) |     |
|    | णोमाणकाळ ९२, ९३,         |      |     | भावोवजोगवगगण           | ा ६२        |    | साद्जोग         | १८८ |
| ₹. | तण्हा                    | १९१  | म.  | मणजोग                  | २०२         |    | सामण्णकोह       | १५२ |
| थ. | थंभ                      | १८८  |     | सणुण्णसग्गण            | १८९         |    | सासद            | १९१ |
| ₹. | दप्प                     | १८८  |     | मद्                    | १८८         |    | सुद             | १९० |
|    | दव्बद्वाण                | १७४  |     | माण                    | १८७         |    | सेंढि           | १४२ |
|    | देसावरण                  | १६५  |     | माणकाल                 | ९३          |    | सेलघण           | १५४ |
|    |                          | १९०  |     | माया                   | 866         |    | संजमट्ठाण       | १७४ |
|    | दंसणोबजोग                | ३०४  |     | <b>मिस्सयका</b> ळ      | ९२, ९४      |    | संजलण           | १८७ |
|    | दंसणमोहणीयउवसम           | 1260 |     | मुच्छा                 | १९१         |    | संतकम्म         | १६६ |
| ٧. | पट्टबंग                  | ३०४  |     | <b>में</b> डविसाणसरिसी | १५५         | ₹. | हाल्डिह्वत्थसमग | १५७ |
|    |                          |      |     | •                      |             |    |                 |     |
|    |                          |      |     |                        |             |    |                 |     |